

प्रधान सम्पादक-फतहांसह, एम. ए., डी. लिट्. [ निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर ]

यन्थाङ्क ८८

**प्राचार्यश्रीसरयूप्रसादद्विवेदप्रणीतम्** 

# त्रागमरहस्य**म्**

(पूर्वार्द्धम्)



प्रकाशक

राजस्थानराज्यसंस्थापित

राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान

जोधपुर (राजस्थान)

RAJASTHAN ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE, JODHPUR.

## राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला

प्रधानसम्पादक-फतहाँसह, एम. ए., डी. लिट., [निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान] जोधपुर

ग्रन्थाङ्क ८८

through indicated their

**ग्राचार्यश्रीसरयूप्रसादद्विवेदप्र**गीतम्

## ग्रागमरहस्यम्

(पूर्वाईम्)

प्रकाशक राजस्थानराज्यसंस्थापित

### राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान

RAJASTHAN ORIENTAL RESEARCH INSTITUTE, JODHPUR जोधपुर (राजस्थान)
१६६५ ई॰

## राजस्थान पुरातन ग्रन्थमाला

राजस्थानराज्य द्वारा प्रकाशित

सामान्यतः ग्रखिलभारतीय तथा विशेषतः राजस्थानदेशीय पुरातनकालीन संस्कृत, प्राकृत, ग्रपभ्रंश, राजस्थानी, हिन्दी ग्रादि भाषानिबद्ध विविधवाङ्मयप्रकाशिनी विशिष्ट-ग्रन्थावली

प्रघानसम्पादक
फतहसिंह, एम. ए., डी. लिट.
निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान,
जोधपुर

ग्रन्थाङ्क ८८

**ब्राचार्यश्रीसरयूप्रसादद्विवेदप्र**गीतम्

ग्रागमरहस्यम्

(पूर्वाईंम्)

प्रकाशक

रानःबानराज्यात्रानुसार निदेशक, राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान जोधपुर ( राजस्थान )

### **ब्राचार्यश्रीसरयूप्रसादद्विवेदप्रणीतम्**

## **ग्रागमरहस्यम्**

( पूर्वाईम् )

#### सम्पादक

पं श्रीगंगाधर दिवेदी, साहित्याचार्य, व्याकरणतीर्थ, विद्यारस्व प्रधानाचार्य, राजकीय संस्कृत कालेज, श्रववर

प्रकाशनकर्ता राजस्थानराज्यसंस्थापित निदेशक, राजस्थान प्रास्थिवद्या प्रतिष्ठान जोधपुर (राजस्थान)

विक्रमाब्द २०२४ ) प्रथमावृत्ति १००० }

भारतराष्ट्रिय शकाब्द १८८६ { ख़िस्ताब्द १६६७ भूल्य - १५,०० PRESERVE START

मुन्तीवर केरीका सहस्राधिका छ।

## विषयानु ऋमणिका

|    |         |                   |                  |         |      |      | पृष्ठ संख्या |
|----|---------|-------------------|------------------|---------|------|------|--------------|
| ₹. | संचा    | लकीयं वक्तव्यम्   | ****             | ****    |      |      | 8-5          |
| ٦. | प्रस्ता | वना               |                  |         | **** |      | 8-48         |
| ₹. | स्थूला  | विषयसूची          | ****             | ****    | 1000 | ***  | 8-80         |
| ٧. | मूलग्र  | न्थ:              | 9000             | ****    | **** | **** | १-४६५        |
| 4. | परिवि   | ग्रह्म            | ****             | ****    | **** | **** |              |
|    | (क)     | संपादकीया विः     | ज्ञप्तिः         | ***     | **** | **** | ४६६          |
|    | (碼)     | मितमाषिणी         | ****             | im.     | 1    | **** | १−६          |
|    | (ग)     | चकावलि:           | ****             | ****    | **** | **** | 8-8          |
|    | (ঘ)     | तन्त्रग्रन्थानामव | गरादिसू <u>च</u> | Total S | 79k  | **** | 8-5          |

अव्यक्त कार्य के क्षेत्र कार्या क्षेत्र कार्या क्षेत्र कार्या क्षेत्र कार्या क्षेत्र कार्या कार्या

विश्व क्षेत्रप्रदेशीय स्थाने, विश्वयन शहर विश्वयन क्षा

#### संचालकीय वक्तव्य

जैसा कि संपादक महोदय ने कहा है, आगमों का पठन-पाठन निरंतर उपेक्षित हो रहा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि बहुतों को तो आगम एक शब्दमात्र रह गया है; वे यह भी नहीं जानते कि आगम कहते किसे हैं? महामहोपाध्याय डॉ॰ गोपीनाथ किवराज की कृपा से अवश्य आगमशास्त्र पर कुछ चर्चा हिन्दी में प्रारंभ हुई और उनके लेखों और ग्रन्थों से प्रभावित होकर कुछ लोगों में इस विषय के प्रति जिज्ञासा जागृत हुई। स्वामी वाग्भवाचार्य ने भी कुछ मौलिक संस्कृत रचनाओं के माध्यम से उत्तरी शैवागम की पुनः प्रतिष्ठा करने का प्रयत्न किया है। परन्तु आगम के महत्त्व को देखते हुये, इस विषय पर अत्यधिक विचार-विमर्श एवं पठन-पाठन की आवश्यकता है।

आगम वस्तुतः भारतीय संस्कृति की कुंजी है। वेदों को समस्त विद्याओं का मूल माना जाता है और पुराण उसका उपवृंहण करने वाले हैं, परन्तु मेरा अपना अनुभव यह है कि वेद और पुराण को आगम के ज्ञान विना समझना असंभव है। अनेक पारिभाषिक शब्द आगमों में वेदों से ज्यों के त्यों आये हैं और वे ही पुराणों में यत्र-तत्र इतिहास का कलेवर घारण करके खड़े हो जाते हैं।

प्रस्तुत ग्रंथ आगमरहस्य इस दृष्टि से बड़े महत्त्व का है और इसके संपादन के लिए पं० श्रीगंगाधरजी द्विवेदी धन्यवाद के पात्र हैं। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें श्रंव, वैष्णव एवं शाक्त संप्रदायों के प्रमुख ग्रन्थों के आधार पर न केवल सृष्टि, प्रलय आदि शुद्ध दार्शनिक तत्त्वों का समावेश है, अपि तु इसमें षट्कर्मसाधन तथा ध्यान-योगचतुष्टय-प्रभृति व्यावहारिक विषयों का भी स्पष्ट निरूपण किया गया है।

आगम-दर्शन को लेकर आधुनिक विद्वानों ने कुछ भ्रांतियां उत्पन्न कर दी हैं। आगम प्रायः शिवमुख से आया हुआ बताया जाता है। मोहंजोदरो की खुदाई के पश्चात् स्वर्गीय फादर हेरास तथा उनके भारतीय शिष्यों ने शिव के साथ-साथ, शिव से संबन्धित समस्त ज्ञान-विज्ञान को अवैदिक कहना प्रारंभ कर दिया है और इसी के साथ वे जैन एवं वौद्ध दर्शन को भी ले लेते हैं, परन्तु वे भूल जाते हैं कि शिवसूत्रों पर आधारित पूर्वपाणिनीय एवं पाणिनीय-व्याकरण में छान्दस-व्याकरण का स्पष्ट अस्तित्त्व है, और इससे भी आश्चर्य की बात यह है कि इस व्याकरण का आधार-भूत वैयाकरण दर्शन श्रुद्ध ह्येन के तत्त्वों

का समावेश सुगमता से हो जाता है। यही कारण है कि आगमशास्त्र का भी प्रचार तंत्ररूप में न केवल श्री यें एवं शाक्तों में हुआ, अपि तु वैष्णवों, बौद्धों एवं जैनों में भी इसकी लोकप्रियता हुई। परन्तु खेद का विषय यह है कि कालान्तर में आगम की शुद्ध वैदिक साधना—पद्धित विस्मृत कर दी गई और उसके स्थान पर आसुरी-तंत्र का अधिक प्रचार हुआ। आवश्यकता इस बात की है कि आगम के शुद्ध सिद्धान्तपक्ष को समझ कर उसके द्वारा वैदिकतत्त्व को हृदयंगम किया जाय जिससे पूर्वपाणिनीयम् के निम्नलिखित मर्म को समझ सकें:—

शब्दो धर्मः, धर्मात् अर्थकामापवर्गाः ।

इस प्रसङ्ग में पाठकों की एक कठिनाई की ओर सङ्केत करना आवश्यक प्रतीत होता है। आगम-प्रत्यों में अनेक पारिभाषिक शब्द ऐसे हैं जिनको उनके साधारण लौकिक अर्थ में ग्रहण करने में अर्थ का अन्थ हो सकता है। उदाहरण के लिये पञ्चमकार तथा नर-नारी-सम्बन्ध से शक्तिपूजन के प्रसङ्ग में प्रयुक्त मैथुनादि शब्द साधारण पाठक के लिये भूम पैदा करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति-साधना का उद्देश्य व्यभिचार कदापि नहीं है। इसी ग्रन्थ के उत्तरार्द्ध में शक्ति-संगमतन्त्र को उद्धृत करते हुए लेखक ने इस साधना का स्वरूप स्पष्ट करते हुए स्वयं कहा है—

सत्यमेतद्विना योषितसङ्गान् मन्त्रो न सिद्धचित । सङ्ग एव हि कर्त्तं व्य कर्त्तं व्यं न च मैथुनम् ॥ पूजनीया सदा योषा मद्भावकृतनिश्चया । तस्मान्त मैथुनं देव कर्तव्यं मम साधकैः ॥

वस्तुतः नारी नर की शक्ति है, परन्तु पुरुष अपने अविवेकपूर्ण उपयोग हारा उसको अपनी अशक्ति में परिवर्तित कर डालता है। विवेकपूर्ण तथा संयममय व्यवहार हारा पुरुष अपने वैवाहिक जीवन को ऐसी गरिमा प्रदान कर सकता है जिसके द्वारा वह नारी-सम्मान के उस भारतीय आवर्श को स्थापित कर सकता है, जिसकी घोषणा आगमग्रन्थों में इस प्रकार की गई है—

न च नारीसमं सीख्यं न च नारीसमा गृतिः।
न नारीसहशं भाग्यं न नारीसहशो जयः।।
न नारीसहशं तीर्यं न नारीसहशो लयः।
न नारीसहशो यागो न नारीसहशं यशः॥
न नारीसहशं मित्रं न भूतं न भविष्यति।

जब तक आगम-ग्रन्थों के ऐसे प्रसङ्गों की सुस्पष्ट और सुबोध व्याख्या प्रस्तुत करते हुए सम्बन्धित पारिभाषिक शब्दों के अवाञ्छित तथा अञ्लील अभिधेयार्थ से पाठकों का मन हटाया नहीं जा सकता, तब तक इन प्रन्थों के प्रकाशन या प्रचार से कोई लाभ नहीं हो सकता है। प्रसन्तता की बात है कि प्रस्तुत प्रत्थ के सम्पादक प्रन्थकार के प्रपीत्र होने के कारण परम्परागत रहस्य को समझने वाले संस्कृत के सुयोग्य विद्वान हैं। उन्होंने इस भाग की भूमिका में आगमशास्त्र की कुछ बातों का सरल एवं सुबोधभाषा में परिचय कराया है, परन्तु जिन रहस्यों की ओर ऊपर सङ्केत किया गया है, उसका विद्वतापूर्ण विवेचन ग्रन्थ के उत्तराह्य की भूमिका में अभी अपेक्षित है। यह विषय मुख्यतः ग्रन्थ के उत्तराह्य में प्रस्कृतित हुआ है। अतः उसी की भूमिका में विद्वान सम्पादक इसका स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे।

आशा है, इस ग्रन्थ के संपादक का यह प्रयत्न हिन्दी में आगमशास्त्र की चर्चा को प्रोत्साहन देगा और संपादक महोदय राष्ट्रभाषा को अपने आगमशास्त्रीय विचार-विमर्श के द्वारा अधिकाधिक समृद्ध बनाने का प्रयत्न करेंगे।

जय हिन्द, जय हिन्दी ।

n the suspense point

-- POW PERENT TOWN

ราชสุดเกาะเกิดตัวเกิดและพี่ดีหลักเป็นเล่าน

เลืองได้ จะ โดยกับ การคำเค<mark>ณ้าให้เ</mark>ดืองกา การคำเรา

च प्रविद्वार विकास विकास के कि कि कि का का कि हो है।

and the second section of the second section is

स्यापना-दिवस २०२४

फतहसिंह

## समर्पण-पत्नम्-

श्रागमशास्त्रपारहृश्वनां प्रातःस्मरग्गीयानां सरस्वत्यानन्दनाथेत्यपर-नामधेयानां सत्संप्रदायाचार्य-पण्डितप्रवर श्रीसरयूप्रसादद्विवेद-महाभागानां करकमलयोर्रापतेयं कृतिरागमानुरागिग्गां प्रति-भोदयं विद्वधतो कल्पान्तमुन्मोलित्वत्याशासानः पद्यप्रसूना-ञ्जलिना समभ्यच्यं तन्महो निर्वृत श्रास्ते तदीयप्रपौत्रः।

अखण्डसौमाग्यविभूतिसूर्तिविश्वम्भरालंकरएौकहेतु: । समीहिताकल्पनकल्पवल्ली जयत्ययोध्या कमलालया च ॥ १ ॥

तस्याः पृष्ठचरीव पश्चिमदिशि कोशाष्टकाम्यन्तरे, पाण्डित्यास्पदमस्ति पण्डितपुरी पिल्खांवपर्यन्तभूः । यत्राम्यर्थनतोऽपि भूरिदतया गीतावदानोत्करः, प्रानेयद्युतिशेखरो विजयते श्रीजङ्गलीवल्लभः ॥ २ ॥

तां चाच्युवास विविधान् वसुधाविभागान्,
भान्त्वा स्वधमंपरिरक्षणबद्धलक्ष्य: ।
रात्रिदिवं मगवतीचरणारिवन्दध्यानानुरक्तहृदयः सरयूप्रसादः ॥ ३ ॥

अथ निगमविष्द्धधर्मनिष्ठा हरिहरभेदनिरूपणाद्यजुष्टाः ।
श्रुतिवचनवलेन यत्र कृष्टाः सुसदिस मागवताः प्रकामपुष्टाः ॥ ४ ॥
जननयनविनोदनैकधाम्नि प्रमुदितलोकनिवासमासि तत्र ।
जयपुरनगरे ज्वलस्प्रतापज्वतनिश्वाशमितारिमण्डलेन ॥ ५ ॥
स्मृतिविहितविशुद्धधर्मंचर्यात्रवितिविरोपणविधितादरेण ।
स खब्र निवसति स्म रामसिहिक्षितिपतिनाहत आगमं वितन्दन् ॥ ६ ॥

तत्तद्देशितवासिशिष्यितवहानीतोपहाराचितस्तत्तत्तरज्जनसंघसरकृतिविधाविद्योतमानाङ्गनः ।
तास्ताः शास्त्रगवीश्च पण्डितपुरीमध्ये मृशं वर्षयन्स श्रीमान् सरयूप्रसादसुमनाः सानन्दमाभासते ॥ ७ ॥

गंगाधरद्विवेदः, संपादकः।

### राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर ।

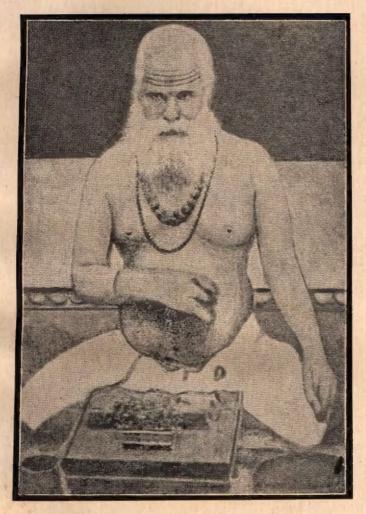

ग्रंथकर्ता-स्वर्गीय भ्राचार्यं श्रीसरयूप्रसादजी द्विवेदी



### प्रस्तावना

ग्रयतरिएका — ग्रागम ग्रथवा तंत्र वेदों के समान ही भारतीय धर्म, संस्कृति ग्रीर सभ्यता के मूलस्रोत माने जाते हैं। धर्म, ग्रर्थ, काम ग्रीर मोक्ष या पुरुषार्थ चतुष्ट्रय को सुलम करना ही इस शास्त्र का प्रधान लक्ष्य है। ग्रनिक दष्ट-ग्रदृष्ट कर्मों के परिपाक से उत्पन्न होने वाली विभिन्न मनोवृत्तियों ग्रीर विचारधाराश्रों के जनसमुदाय के ग्रनुग्रहार्थ परमकारुणिक परमेश्वर ने विविध विचारधाराश्रों की सृष्टि की है। जैसा कि श्रुति कहती है—'ईशान: सर्वविद्यानाम्।'

'यो ब्रह्माणं विद्याति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै ।' 'तस्मै वेदान् पुराणानि दत्तवानग्रजन्मने ।' स्मृति में भी कहा है :—

'प्रष्टादशानामेतासां विद्यानां भिन्नवत्र्मनाम् । श्रादिकर्ता कविः साक्षाच्छूलपाणिरिति श्रुतिः ॥'

इन वचनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर द्वारा प्रणीत समस्त विद्याएं प्रामाणिक और उपादेय हैं। किन्तु वर्णाश्रम की मर्यादा के प्रनुसार एवं चिस्त्युद्धि के तारतम्य के कारण उत्तम, मध्यम और प्रधम ग्रीधकारियों की दृष्टि से ही उनके प्राह्म किंवा ग्रयाह्य होने का निर्णय किया गया है। इसलिए किसी विद्या की प्रशंसा या निन्दा में कहे गये शास्त्रीय वाक्यों का ताल्पर्य केवल श्रीधकारियों श्रीर श्रनधिकारियों के लिए श्रवृत्ति या निवृत्ति की व्यवस्था करना ही है। 'शासनाच्छास्त्रम्' इस शास्त्र पद को ब्युत्पत्ति का यही श्राशय है। शासन का श्रथ प्रवृत्ति किंवा निवृत्ति के द्वारा शब्दभावना को व्यक्त करने वाली परमेश्वर की ग्राज्ञा है। इसीलिए शास्त्र की परिभाषा में कहा गया है:—

'प्रवृत्तिवा निवृत्तिवा नित्येन कृतकेन वा । पुंसा येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिघीयते ॥'

महर्षि वेदव्यास का भी यही कथन है—
'शास्त्रयोनित्वात्।' शास्त्रहष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् इत्यादि।

-- ब्रह्मसू० १. १. ३.

ग्रागमशास्त्र का उद्देश्य सर्वसाधारण को उसकी ग्रपनी क्षमता ग्रौर सामर्थ्य के ग्रनुसार सुगम रीति से श्रपेक्षाकृत थोड़े समय में ग्रभ्युदय ग्रौर निःश्रेयस का मार्ग प्रशस्त करना है। वैदिक रीति-नीति ग्रौर प्रक्रिया के ग्रत्यंत दुरूह ग्रौर कष्टसाध्य होने से, साथ ही त्रैविंगाकों को छोड़कर ग्रन्य लोगों का उसमें प्रवेश निषिद्ध होने के कारण उससे लाम ले पाना सब के लिए संभव न होने से. श्रागम या तंत्र मार्ग का जन्म हुश्रा है। इसका यह श्रर्थ कदापि नहीं कि उपासना श्रीर ज्ञानकाण्ड के क्षेत्र में, वेदों की तुलना में तंत्रों को कम महत्त्व या दूसरा स्थान दिया जाना चाहिए—प्रत्युत श्रागम श्रीर निगम या तंत्र श्रीर वेद श्रापस में एक दूसरे के पूरक होने के साथ २ परस्पर में ऐसे जुड़े हुए हैं कि उनके कार्यक्षेत्र का विभाजन कर सकना व्यावहारिक दृष्टि से सर्वथा श्रसंभव है। यही नहीं, ऐसी कल्पना को जन्म देना दोनों शाखाश्रों के मूलप्रवर्तक ऋषि—मुनियों श्रीर शाचार्यों को भावनाश्रों के भी एकांततः विरुद्ध है। इस सम्बन्ध में, श्रागे विस्तृत चर्चा की जायगी। यहां केवल इतना ही कहा जायगा कि वेदों की तरह तंत्रों की भी सार्वभीम मान्यता है, केवल भ्रम या श्रज्ञान के वशीभूत होकर उनके बारे में किसी प्रकार का संदेह करना श्रनुचित श्रीर निन्दनीय है। दोनों की श्रमिन्नता श्रीर पारमार्थिक एकरूपता को समभने के लिए कूर्मपुराण में भगवती के मुख से देवतात्मा हिमालय को यह कहना कितना श्रर्थ रखता है—

'ममेवाज्ञा पराक्षक्तिवेंदसंज्ञा पुरातनी । ऋग्यजुःसामरूपेण सर्गादी संप्रवर्तते ॥'

श्चतएव ऊंचे-नीचे, मनगढंत या स्वेच्छाप्रेरित तर्कों के सहारे श्चार्षवाणी किंवा श्रागमोक्त गूढ तत्वों के विषय में किसी प्रकार की विपरीत घारणा को प्रश्नय देना शास्त्रसम्मत नहीं माना गया है। मनु ने इसी लक्ष्य से यह सार्वदेशिक घोषणा की है:—

> 'प्रत्यक्षमनुमानं च शास्त्रं च विविधागमम्। त्रयं सुविदितं कार्यं धर्मशुद्धिमभीप्सता ॥' 'त्रार्षं धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राविरोधिना। यस्तर्केणानुसंघरों स धर्मं वेद नेतरः॥'

> > —मनुस्मृ० वा० १२. १०५. १०६

आगम या तन्त्र—श्रागम श्रार तन्त्र शब्द सामान्यतः पर्यायवाची बनकर व्यवहार में प्रचलित हैं। किन्तु शब्दशक्ति के स्वारस्य श्रीर गौरवभावना की दृष्टि मे श्रागम शब्द श्रपना विशेष महत्त्व रखता है, तथा तन्त्र शब्द की तुलना में यह कहीं श्रधिक व्यापक श्रीर हृदयग्राही है। यामल में श्रागम का शब्दार्थ इस प्रकार है—

> 'श्रागतं शिववक्त्रेभ्यो गतं च गिरिजामुखे। मतं श्रीवासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते॥'

वाचस्पति मिश्र ने तत्त्ववैशारदी में ग्रागम की व्याख्या यों की है— 'भ्रागच्छन्ति बुद्धिमारोहन्ति यस्माद् ग्रम्युदयनिःश्रेयसोपायाः

स आगमः। १,७

महाकवि कालिदास ने भी ग्रागम को प्रश्रय ग्रीर महत्त्व दिया है—

'बहुघाष्यागमैभिन्नाः पन्थानः सिद्धिहेतवः ।' —रघुवंश १०. २६

वाराही तन्त्र में ग्रागम के स्वरूप ग्रीर उसकी इतिकर्तव्यता का परिचय यों दिया गया है—

> 'सिद्धं सिद्धेः प्रमाणेस्तु हितं चात्र परत्र च । आगमः शास्त्रमाप्तानामाप्तास्तत्त्वार्थवेदिनः ॥' 'सृष्टिश्च प्रलयश्चेव देवतानां तथार्चनम् । साधनं चैव सर्वेषां पुरश्चरणभेव च ॥ षट्कर्मसाधनं चैव ध्यानयोगश्चतुर्विघः ॥ सप्तभिर्लक्षणेर्युक्तमागमं तं विदुर्बुधाः ॥'

तात्वर्य यह कि रागद्वेष से निर्मुक्त प्राप्त पुरुषों श्र द्वारा उपितृष्ट लोक एवं परलोक में हितकर, प्रमाणिसद्ध शास्त्र भ्रागम कहलाता है। इसमें सृष्टि, प्रलय, देवतार्चन, सब मन्त्रों के साधन श्रीर पुरश्चरण, षट्कर्म (शान्ति, वशीकरण, स्तम्भन, विद्वेषण, उच्चाटन श्रीर मारण) का साधन श्रीर ध्यानयोग का निरूपण किया गया है।

क्किमहर्षि पतञ्जलि ने चरक में आप्तों की परिभाषा यों की है:— 'रजस्तमोभ्यां निम्कृ कास्तपोज्ञानवलेन ये। येषां त्रैकालममलं ज्ञानमय्याहतं सद्या।। आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यमसंशयम्। सत्यं वक्ष्यन्ति ते कस्मादसत्यं नीरजस्तमाः।।

भावार्थ—जो तप और ज्ञान के बरू से रजोगुण एवं तमोगुण से सर्वथा मुक्त होते हैं और जिनका निर्मल ज्ञान तीनों कालों (भूत-भविष्यत्-वर्तमान) में एकाकार रहता है; ऐसे प्रबुद्ध और शिष्ट महापुरुष आप्त कहलाते हैं। उनकी वाणी सद्दा सत्य और निःसन्देह होती है।

महाकवि भवसूति ने भी आप्त पुरुषों के वचन पर दृढ विश्वास रखने के लिए बल दिया है -

आविभू तज्योतिषां ब्राह्मणानां ये व्याहारास्तेषु मा संघयोऽभूत् । मद्रा ह्योषां बाचि लक्ष्मीनिषण्णा नैते वाचं विष्युतार्थाः वदन्ति ॥

— उत्त० राम० ४ अ०

मावार्य — ब्रह्म-साक्षात्कार करने वाले तपःपूत ऋषि-महर्षियों के कथन पर कभी संदेह नहीं करना चाहिए। इनकी वाणी कल्याणदायिनी होती है और ये लोग कभी असत्य नहीं बोलते। देश-काल के अनुसार उपासना-प्रणाली में परिवर्तन होता रहा है। आचार्य शंकर ने प्रपञ्चसार में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है —

> 'श्रूत्युक्तस्तु कृते धर्मस्त्रेतायां स्मृतिसम्भवः । द्वापरे तु पुराणोक्तः कलावागमसम्भवः ॥'

प्रथित सत्ययुग में वेद-विहित यज्ञ-यागादिक, त्रेता में स्मार्त या स्मृति-प्रतिपादित, द्वापर में पौराणिक पद्धति तथा किलयुग में प्रागमोक्त उपासना को विशेष महत्त्व दिया गया है।

ऐतिहासिक पर्यालोचन से यह प्रतीत होता है कि भारत के ग्रन्तिम क्षत्रिय सम्राट् महाराज पृथ्वीराज के समय तक उपासता के क्षेत्र में कहीं कोई विसंवाद न था। यदि कुछ था भी, तो वह नहीं के बराबर था ग्रीर सामान्य जनता पर उसका कोई विपरीत प्रभाव न पड़ता था। वर्गाश्रम के नियमों का पालन ग्रीर उमका ग्रनुरोध इतना सुहढ़ था कि इसके उल्लंधन का साहस कोई न करता था। उसके बाद वर्णाश्रम की मर्यादा ज्यों ज्यों शिष्यल ग्रीर विकृत होने लगी—धर्म ग्रीर उपासना का मार्ग भी उत्तरोत्तर संकीण ग्रीर विवादयस्त बनता गया।

इसके परिणामस्वरूप इस देश में. विभिन्न संप्रदायों ग्रीर मत-मतान्तरों के प्रावरण में ग्रागम की भ्रतेक शाखा-प्रशाखाएं हिमालय से लेकर कत्याकमारी तक व्यापक रूप से प्रचलित हुई। इनका क्षेत्र इतना विज्ञाल और विस्तृत बन गया कि विभिन्न प्रान्तों में भ्रयनायी गई प्रणालियों का वास्तविक परिचय पा सकना बहुत ही कठिन हो गया। फलतः ग्रागमजास्त्र के विज्ञाल साहित्य का क्रमिक या धारावाहिक ज्ञान एवं उसकी उन्नति या अवनति का ठीक र लेखा-जोखा दे सकना संभव नहीं हो सकता। कारण यह है कि इस शास्त्र की विशाल ग्रन्थराशि में कुछ का साहित्य उपलब्ध है-तो कुछ का केवल नामधवए। ही किया जा सकता है-कुछ प्रपूर्ण मिलती हैं-तो कुछ प्रम्तव्यस्त या काल-कवलित हो गईं। इसके सिवा, ग्रन्य भारतीय शास्त्रों की तरह यहाँ भी न्युनाधिक भाव मे 'नैको मुनिर्यस्य मतं प्रमासाम्' को उक्ति चरितार्थ होती है। इन परिस्थितियों में. सत्य की लोज के लिए, मीलिक ग्राघार की छोडकर ग्रीर कोई कारगर उपाय दृष्टिगोचर नहीं होता, जिसके सहारे इम साहित्य के ग्रतीत श्रीर वर्तमान का समन्वय, संनोषकनक ढंग से स्थापित किया जा सके। फिर भी माचार्यों द्वारा परीक्षित उपलब्ब सामग्री के माधार पर इस शास्त्र के गुढ तत्त्वों का धाशय एक सोमा तक समभा भीर परखा जा सकता है। भ्रागमों का प्रतिपाद्य विषय भूनभौतिक सृष्टि सहित पूर्व में परिगणित विषयों का विवेचन ग्रीर वर्गीकरण है। इस प्रसंग से कर्म, उपासना ग्रीर ज्ञानकाण्ड के

विभिन्न तत्त्वों का इस शास्त्र में जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया है, वह वैज्ञानिक होने के साथ साथ दार्शनिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है, श्रीर श्रन्तर्दृष्टि से गंभीर श्रध्ययन की श्रपेक्षा रखता है।

तन्त्र शब्द 'तनु विस्तारे' घातु से 'सर्वधातुभ्यः ष्ट्रन् ' इस उणादिसूत्र से ष्ट्रन् प्रत्यय के योग से बना है। तन्यते विस्तार्यते झानमनेन इति तन्त्रम्। 'कामिक भ्रागम' में इसकी ब्युत्पत्ति इस प्रकार है —

> 'तनोति विपुलानर्थान् तन्त्रमन्त्रसमन्वितान् । त्राणं च कुरुते यस्मान् तन्त्रमित्यभिधीयते ॥'

ग्राशय यह कि ग्रागमोक सिद्धान्त ग्रीर यन्त्र-मन्त्रादिसमन्वित एक विक्षिष्ट साधन मार्ग का उपदेशक शास्त्र तन्त्र कहलाता है। साधकों को संरक्षण देने के कारण इसे त्राणकर्ता कहते हैं।

उपासना का स्वरूप- इस विश्वाल सृष्टिप्रपंच के दो प्राधारभूत मूलस्तंभ माने जाते हैं- एक का नाम ब्रह्म है ग्रीर दूसरे का माया। ब्रह्म ग्रीर माया का परिणाम यह विश्वाल ब्रह्माण्ड है। स्वेतास्वतर की श्रुति है -

> 'मायां तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् । तयोविभूतिलेको वै जगदेतच्चराचरम् ॥'

स्मृति कहती है-

'जिक्तिरव शक्तिमांश्चैब पदार्थद्वयमुच्यते । जक्तयोऽस्य जगरसर्वं शक्तिमांश्च महेश्वरः ॥'

सांख्यदर्शन का कहना है-

'मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त । षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ।'

फलतः ब्रह्म ग्रीर माया का ग्रस्तित्व भने ही ग्रलग २ माना जाय किन्तु लोकव्यवहार में वे दोनों ग्रलग न होकर परस्पर में एक दूसरे से संयुक्त या ग्रिभन्न रहते हैं। इसीलिए दार्शनिकों ने कहा है—

'शक्तिश्च शक्तिमद्रूपात् व्यतिरेकं न वाञ्छिति । तादात्म्यमनयोनित्यं विद्विदाहकयोरिव ॥'

ब्रह्म का प्रधान मन्त्र प्रणव ग्रयवा ग्रोंकार कहलाता है, ग्रीर माया का मुख्य मन्त्र मायाबीज या ह्रींकार कहा जाता है। तेिसरीय संहिता में ह्रोश्च ते-लक्ष्मीश्च पत्न्यों का उल्लेख इसी ग्राक्षय से किया गया है। बृहदारण्यक में--

'इन्द्रो मायाभिः पुरुहत ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः शता दशेत्ययं वै हरयः।'

इसी मायाबीज का उल्लेख रकार को हटाकर हस्य इकार के साथ सामवेद में किया गया है —

'पृथ्वी हिङ्कारो भ्रादित्यो हिङ्कारो चौहिङ्कारः पुरोवातो हिङ्कारः प्रजापतिहिङ्कार उद्यन्हिङ्कारो मनो हिङ्कारः।'

मायाबीज को हिङ्कार कहने की पृष्टि भुवनेश्वरी संहिता के इस वाक्य से होती है—

'सामसु प्रथमामिक हिङ्कारो मे मनुर्मतः । ह्रस्वेकारयुतं तत्तु मायाबीजं प्रचक्षते ॥'

देव्यवर्वशीर्ष में भी मायाबीज के इस स्वरूप श्रौर महत्त्व की मन्त्रोद्धार की सांकेतिक भाषा में बतलाते हुए कहा है -

> 'वियदोकारसंयुक्तं वीतिहोत्रसमन्वितम्। प्रधेन्दुलसितं देग्या बीज सर्वार्थसाघकम्।। एवमेकाक्षरं मन्त्रं यतयः गुद्धचेतसः। ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः॥'

माया श्रीर ब्रह्म के स्वरूप के परिचायक पूर्वोक्त श्रुति-स्मृति के वाक्यों से यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्म के जितने नाम झूब, तार श्रादि प्रचलित हैं वे सब उसका गरिचय कराने वाले प्रणव के ही नाम हैं। क्योंकि 'तस्य वाचकः प्रणवः' इस योगदर्शन के श्रनुसार प्रणव 'ब्रह्म' का वाचक है। इसी प्रकार—

'मायाबीजस्य नामानि मालिनी शिववल्लरी। माया मूर्तिः कला वाणी बीजशक्तिश्च कुण्डली॥'

इस उक्ति के अनुसार मायाबीज के जितने नाम हैं वे सब के सब हींकार के वाचक हैं।

ब्रह्म श्रीर माया का तादात्म्य श्रयवा श्रमिन्नता ही श्रह तवाद की मूल कल्पना का श्राघार है। इसलिए 'प्रणव' श्रीर 'मायाबीज' केवल ब्रह्म या माया के ही वाचक न होकर दोनों ही एक दूसरे के वाचक माने जाते हैं। ब्रह्माण्ड-पुराण में 'ह्रींकार उभयात्मकः' कहने का यही श्राव्य है। श्राचार्य शंकर ने प्रणव श्रीर मायाबीज को एक दूसरे का वाचक माना है—

'तदा तां तारिमत्याहरोमात्मेति बहुश्रुताः । तामेव शक्ति बृदते हरीमात्मेति चापरे ॥'

इस प्रक्रिया को समक्त लेने पर यह सुगमता से जाना जा सकता है कि उपासना के क्षेत्र में इन दोनों बीजों का कितना महत्त्व है-धौर इनका स्वरूप कितना विशाल श्रीर व्यापक है। तांत्रिक लोग जिसे 'बिन्दु' कहकर व्यवहार करते हैं उसका मूल इन दोनों बीजों का सम्मिलित रूप है। दूसरे शब्दों में इसको मायाशबल बहा कहते हैं। शारदातिलक में बिन्दु की उत्पत्ति का प्रकार यों बतलाया है—

'ग्रासीच्छिक्तिस्ततो नादो नादाद्विन्दुसमुद्भवः।'

तात्पर्य यह कि प्रणव के देवता शिव या घट और मायाबीज की देवता
भुवनेश्वरी कहलाती हैं। इसीलिए मायाबीज का दूसरा नाम भुवनेश्वरी
बीज भी प्रचलित है। मायाबीज का वाच्य बिन्दु है। बिन्दु से ही, कमशः इच्छा,
ज्ञान और कियाशिक के रूप में रौदो ज्येष्ठा और वामा शिक्या प्रकट
होती हैं। इनके द्वारा ही प्रवन्त शिक्यों का प्राविभीव होता है। तान्त्रिक
उपासना का भ्राधार यह 'बिन्दु' हो माना जाता है। यहां संक्षेप में इसके
मूलरूप का परिचय करा दिया गया है। इससे भ्रधिक, यहां कुछ लिखने का
भ्रवसर न होने से यह प्रसंग यहीं समाष्त किया जाता है।

ग्रागमोक्त उपासना का मार्ग—उपासना के द्वारा चतुर्वर्गफल-प्राप्ति का सिद्धान्त शास्त्रकारों ने स्वीकार किया है। किन्तु निर्णुण ब्रह्म का कोई ग्राधार न होने से उसकी उपासना कैसे संभव हो सकती है? प्रतएव सग्रुण-निर्णुण के भेद से ब्रह्म के दो रूप माने गये हैं—

> 'चिन्मयस्यादितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः। उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥'

—रामतापिनी, कुलार्णवतन्त्र

यहां चिन्मय का ग्रर्थ ज्ञानमय ग्रीर ग्रहितीय का ग्रर्थ एक है। जैसा कि मार्कण्डेयपुराण में बताया है—

'चितिरूपेण या कृत्स्नमेतद् व्याप्य स्थिता जगत्।'

इस रूप के प्रतिपादक अनेक वाक्य मिलते हैं जिनमे यह सिद्ध होता है कि उपासना के लिए संगुण रूप की कल्पना शास्त्रसंमत है। अग्निपुराण में स्पष्ट निर्देश किया गया है— 'साधूनामाश्रमस्यानां मक्तानां भक्तवत्सलः। उपकर्ता निराकारस्तदाकारेण जायते।।'

इस प्रसंग में यह भी कातब्य है कि उपासना की दृष्टि से ही ब्रह्म के स्त्री एवं पुरुष रूप की कल्पना की गई है। इसका स्पष्टीकरण 'शक्तिसञ्ज्ञम' में इस प्रकार है—

'तेजःपुञ्जमयं देवि ! ब्रह्मरूपं सनातनम् ।
तेजःपुञ्जादेव भूतं जगदेतच्चराचरम् ॥
रामो जातः भिवो देवि ! राजराजेश्वरः शिवः ।
श्री सैव सुन्दरी जाता विष्णुर्जातो महेश्वरः ॥
लक्ष्मीपतियों देवेशि ! स च वै पार्वतीपतिः ।
गौरीपतियों देवेशि ! स च वै पार्वतीपतिः ।
गौरीलक्ष्मयो व्यत्ययो देवि जात एवं महेश्वरि ।
गौरीलक्ष्मयो व्यत्ययं हि एवमेव शृगु प्रिये ॥
सोता चैव स्वय गौरी लक्ष्मी श्रीकुलसुन्दरी ।
एवं जातं महेशानि शिवरामात्मकं जगत् ॥
स्वाचच्च विष्णुवद् ध्येयं विविच्छेवास्मकं प्रिये ।
ग्रात्रार्थे प्रत्ययो देवि शिवरामाह्नयं यतः ॥
विष्णुध्यानं शिवध्यानं गौरीलक्ष्म्योमंहेश्वरि !
शिवरामास्मकं ज्ञानं ब्रह्मरूपं सनातनम् ॥
उभयोरन्तरं देवि यः पश्यित स मृढधोः ।'

#### विष्णुयामल का भी यही मत है:-

'मातस्त्वत्परमं रूपं तन्न जानाति कश्चन। कालाद्याः स्थूलरूप हि यदर्चन्ति दिवौकसः।। स्रोरूपं वा स्मरेद् देवि पुंरूपं वास्मरेच्छिवे। स्मरेद् वा निष्कलं ब्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम्॥'

भारत में प्राचीन काल से ही पंच देवों की प्रस्तर या धातुघटित प्रतिमाओं अथवा स्फटिक आदि से निर्मित विभिन्न देवताओं के यंत्रों का पूजन प्रचलित था। यही नहीं गृहस्थों तथा अन्य भक्तों द्वारा अपनी अपनी रुचि के अनुसार विष्णु, शिव और शक्ति के पञ्चायतनों की पूजा का भी विशेष प्रचार था। देश का जनमानस श्रद्धा-भक्ति से परिपूर्ण होकर शांत भाव से ईश्वरो-पासना में तल्लीन था। और उपासना के क्षेत्र में किसी प्रकार के संघर्ष, आपसी वैमनस्य अथवा एक दूसरे के प्रति इस सन्दर्भ में होन या उच्च भावना-जनित राग-द्वेष का कोई अवसर न था, बल्कि एक ऐसा सामञ्जस्यपूर्ण वातावरण था,

जिसमें श्रद्धानु लोग अपने अपने अधिकार श्रीर सामर्थ्य के अनुरूप वैदिक किंवा तान्त्रिक पूजा-विधान को अपनाये हुए थे। विविधता के होते हुए भी सब लोग एकता के सूत्र में श्राबद्ध थे, श्रीर सुख-शान्ति का साम्राज्य था। इसका कारण ऋषि-मुनियों की उदात्त-भावना, लोककल्याण श्रीर लक्ष्यवस्तु की प्राप्ति के लिए समन्वयात्मक जागरूकता थी। नीचे दिये गये विभिन्न उद्धरणों से इस बात की पृष्टि होती है—

'मानुषाणामुमादेवी तथा विष्णुस्तथा शिवः । यो यस्याभिमतः पुंसः सा हि तस्यैव देवता ॥ किन्तु कार्याविशेषेण पूजिता स्वेष्टदा नृणाम् ॥' —कूर्मपुराण

ग्रीर-

'एकं प्रशंसमानेन सर्वे देवाः प्रशंसिताः। एकं विनिन्दमानो यः सर्वानेव विनिन्दति ॥ देवीविष्णुशिवादीनामेकस्वं परिचिन्तयेत् । भेदकृन्नरकं याति यावदाभूतसंप्लवम् ॥'

—यामल

लक्ष्य की दृष्टि से विभिन्न देवताश्रों की एकरूपता श्रीर उनके स्वाभाविक समन्वय का स्वारस्य कितना मामिक श्रीर स्वाभाविक है, इसका विवेचन भी सुनिये—

'यथा दुर्गा तथा विष्णुर्यथा विष्णुस्तथा शिवः। एतत्त्रयं त्वेकमेव न पृथग् भावयेत् सुधीः।। योज्यथा भावयेत् देवान् पक्षपातेन मूढधीः। स याति नरकं घोरं रौरवं पापपूरुषः।''

-वराहपराण

'ध्यानगम्यं प्रपश्यन्ति रुचिमेदात् पृथग्धियः ।' — यामल

'एकैव हि महामाया नाममेदसमाश्रिता। विमोहनाय लोकानां तस्मात् सर्वमयो भवेत्।' 'सदसद्व्यापिनी शक्तिः परा प्रकृतिरीश्वरी।।' —परातन्त्र

इन ग्रार्षवाक्यों को भावना कितनी निर्मल ग्रीर पिवत है—यह बतलाने की ग्रावश्यकता नहीं। किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से देखने ग्रीर विचार करने पर यह स्पष्ट जाना जा सकता है कि चतु:संप्रदायी वैष्णवों ने स्वार्थबुद्धि से ग्रपने-ग्रपने संप्रदायों का मायाजाल फैलाकर भगवान वेदव्यास के ब्रह्मसूत्र पर धावा बोलकर, ग्रीर मनमानी खींचातानी के बल पर वैदिक मन्त्रों के मौलिक ग्रर्थ को अपने अपने अभोब्ट के अनुसार मोड़ देकर, वेदान्तदर्शन के क्षेत्र में गुद्धाद्वेत, विशिष्टाद्वेत और द्वेताद्वेत का जो तिरंगा भण्डा फहराया और पृथक् २ वादों को जन्म दिया, उससे इस क्षेत्र की एकता को बड़ा आधात पहुँचा और परम्परागत अद्वेतवाद इतना जटिल और दुर्भेंद्य बन गया कि उसको सहजभाव से, हृदयगम कर सकना सबके वश को बात नहीं रह गई। एकता के विघटन की इस प्रवृत्ति का प्रभाव उपासना के क्षेत्र में भी फैला और शैव-वैष्णवों की अलग २ जमातें बन गई। आगे चलकर पृथक्तावादी मनोवृत्ति ने इतना जोर पकड़ा कि परमार्थ साधन के मार्ग में भी बाधा उपस्थित हो गई और सदा सर्वदा के लिए एक दूसरे से इम अलग हो गए। यदि सामान्य स्तर तक ही यह बात होती तब भी उसका कोई समाधान सुलभ हो सकता था, किन्तु पार्थक्य की हढ़ भावना के कारण उसकी नींव इतने अभिनिवेश के साथ डाली गई कि प्रबार आगे से पीछे लीटने का कोई प्रश्न ही न रह ग्या। इस प्रसंग में महात्मा तुलसीदास की यह उक्ति याद आती है—

हरित भूमि तृण संकुलहि, समुिक्त परे निह पन्थ । जिमि पाखण्ड विवाद तें लुप्त भये सद्ग्रन्थ ।।

यहाँ इस कटुसत्य की चर्चा करने का उद्देश्य केवल यह है कि ऋषिमुनियों श्रथवा तन्त्रकारों की मूलहृष्टि एकता की श्रोर ही रही है
श्रोर प्रायः प्राचीन श्राचार्यों श्रीर टीकाकारो ने भी इसी पर बल दिया
है। इस सम्बन्ध में तन्त्रों के कितप्य प्रमाण-वाक्य ऊपर दिये जा चुके हैं। किन्तु
प्रबुद्ध पाठकों को श्रीर श्रधिक श्राश्वस्त करने की हृष्टि से, इसके समर्थन में वेदों
श्रीर उपनिषदों तथा श्रन्य मान्य श्राचार्यों के कुछ सारभूत मन्तव्य प्रस्तुत
करना श्रधिक वाञ्छनीय होगा।

'जन्माद्यस्य यतः' इस ब्रह्मसूत्र के श्रनुसार जगत् की सृष्टि-स्थिति श्रीर संहार कियाएं कारणब्रह्म से उत्पन्न होकर ब्रह्मा-विष्णु-श्रीर रुद्र में उपचरित होती हैं— किया कारण ब्रह्म के ही ये नाम हैं। मैत्रायणी उपनिषद् में यह बात स्पष्ट की गयी है:—

'श्रथ यो ह खलु वा वास्य राजसोंऽशोऽसी, स योऽयं ब्रह्मा । श्रथ यो ह खलु वा वास्य तामसोंऽशोऽसी, स योऽयं रुद्रः । श्रथ यो ह खलु वा वास्य सात्त्विकोंऽशोऽसी, स योऽयं विष्णुः ।'

इसलिए यह स्वीकार करने में कोई ग्रापत्ति नहीं कि उपासना की सुलभ बनाने के लिए निराकार ब्रह्म को साकार में परिणत किया गया है। म्राचार्य पुष्पदन्त ने-शिव महिम्न स्तोत्र में इस म्राशय की पुष्टि की है:—
'श्रतीतः पन्धान तब च महिमा वाङ्मनसयो—
रतद्व्यावृत्त्या यं चिकतमिभधत्ते श्रृतिरिष ।
स कस्य स्तोतव्यः कितिवधगुणः कस्य विषयः
पदे स्वर्वाचीने पतित न मनः कस्य न वचः १।।'

भेदहिष्ट का निराकरण करने वाली इन श्रुतियों का भी यही रहस्य है-

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्गो गरुत्मान् । एकं सद् विष्रा बहुधा वदन्ति श्रग्निं यमं मातिरिश्वानमाहुः ॥' —ऋ. सं. २ श्र. ३ श्रनु. २२, श्रथवः सं. ६ कां. २१ प्रपाः ५ श्रनु.

१. भावार्थ — तुम्हारी महिमा वाक्य और मन के व्यापारों से बाहर है। वेद भी जिसका विश्व प्रथव्य से भिन्नरूप में भयभीत होकर उल्लेख करते हैं। जो किसी प्रमाण का प्रत्यक्ष विषय नहीं है। जिसका किसी भी ग्रुण के द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता — ऐसी महिमा किसका स्तुतिसाध्य विषय हो सकता है। अर्थात् कोई भी उसकी स्तुति करने में समयं नहीं। किंतु तुम्हारे परवर्ती साकार रूप में किसका मन और वाक्य प्रवृत्त नहीं हुआ। अर्थात् आपके साकार रूप को सब लोग मन और वाक्य से ग्रहण कर सकते हैं।

पूज्यपाद पं० श्री गिरिजाप्रसाद द्विवेदी जी ने इस क्लोक की विशेष-चर्चा में इसका जो आशय व्यक्त किया है वह यहाँ उल्लेखनीय है—

-देखिये न० कि० प्रेस का शिवमहिम्न, पृ० ३

स ब्रह्मा स शिवः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट् । स एव विष्णुः सः प्राणः स कालोऽग्निः स चन्द्रमाः ।। —कैवल्योपनिषद्

इस मेदमूलक भ्रम के निवारणार्थ ही वेदान्त-कल्पतर का कथन है-

'निविशेषं परं ब्रह्म साक्षात्कत्तर्भनीश्वराः।
ये मन्दास्तेऽनुकम्प्यन्ते सिवशेषनिरूपणैः॥
वशीकृते मनस्येषां सम्माबह्मशीलनात्।
तदेवाविभवेत् साक्षादपेतीपाधिकल्पनम्॥'

पूर्वोक्त वाक्यों के सामञ्जस्य भीर उपसंहार के लिए यहाँ दार्शनिक दृष्टि से निम्नलिखिन कथन को हृदयंगम कर लेने से सब प्रकार की भ्राशंकाभ्रों का पूर्ण समाधान हो जाता है—

'श्रनस्तमितमारूपस्तेजसां तमसामिष । य एकोऽन्तर्यदम्तश्च तेजांसि च तमांसि च । स एव सर्वभावानां स्वभावः परमेश्वरः । भावजातं हि तस्येव शक्तिरीश्वरतामयी ॥ शक्तिश्च शक्तिमद्रूपाद् व्यतिरेकं न वाञ्छित । तादारम्यमनयोनित्यं विह्नदाहकयोरिव ॥'

श्रागमों में शक्ति-पूजा को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। यहाँ तक कि विष्णु के दशों श्रवतार दश महाविद्याश्रों से संबद्ध हैं—शोर वे सब स्वयं इनके उपासक माने जाते हैं। इनका परस्पर में श्रभेद बतलाया गया है। जैसा कि इन श्लोकों से बात होता है —

> 'कदाचिदाद्या लिलता पुंक्ष्या कृष्णितग्रहा। वेगुजादसमारम्भादकरोद् विवशं जगत्।। कदाचिदाद्या श्रीतारा पुंक्ष्या रामविग्रहा। समुद्रितग्रहादीनि कुर्वाणा स्थातिमागता।। छिन्नमस्ता नृसिहः स्थाद् वामनो भ्रुवनेश्वरी। जामदम्यः सुन्दरी स्थात् मीनो धूमावती भवेत्।। बगला कूर्ममूर्तिः स्थाद् बलभद्रस्तु भैरवी। महालक्ष्मी भवेद् बौद्धी दुर्गा स्थात् कल्किक्षिणो।।'

श्रत एव तंत्रकारों ने उपासना के संबन्ध में निर्णय करते हुए शक्ति की श्रीर सबका ध्यान खींचा है— 'एवं विजाय मितमान् मेदभावविवर्णितः । प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या वा भावयेदिष्टमात्मनः ॥ प्रवृत्ति मार्गमाणस्तु दीक्षादेशेन पूजयेत् । निवृत्ति मार्गमाणस्तु भेदवादं विवर्जयेत् ॥ सर्वशक्तिमयत्वाच्य शक्तिः सेव्या विचक्षणैः । सर्वेषां फलदाने च शक्तेरेव प्रधानता ॥'

श्राचार्य शंकर ने सौन्दर्यलहरी में शक्ति-पूजा को प्राशस्त्य ग्रीर महत्त्व देते हुए कहा है:—

> 'त्रयाणां देवानां त्रिगुणजनितानां परिषवे ! भवेत् पूजा, पूजा तव चरणयो यां विरचिता ॥'

देवीपुराण में कहा है-

'विष्णुपुजासहस्राणि शिवपुजाशतानि च । ग्रम्बिकाचरणाचार्याः कलां नार्हन्ति षोडशीम् ॥'

फलतः ग्रजेष देवों की मूलशक्ति होने ग्रीर मात्र्पद पर प्रतिष्ठित होने से, कोमल ग्रन्तःकरण रखने वाली मुक्ति-मुक्तिप्रदायिनी भगवती की उपासना ही समस्त ऐहिक ग्रीर ग्रामुध्मिक फलों को देने वाली है, इसलिए वही उपासना के क्षेत्र में प्रधान मानी गयी है। ग्रन्य देवों की उपासना में बहुविध शरीर-क्लेश के बाद भी भोगप्राप्ति ही सुलम होती है, मुक्ति या मोक्ष का पद दुर्लभ रहता है। भोग ग्रीर मोक्ष दोनों को उपलब्ध कराने की शक्ति एकमात्र भगवती में निहित होने से उनकी ही उपासना सद्यःफलदायिनी ग्रीर सर्वोपरि है। समया-तन्त्र ग्रीर छदयामल में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है:—

> 'कदाचित् कस्यचिद् भुक्तिः कदाचिन्मुक्तिरैव च । एतस्याः साधकस्याय भुक्तिमुंक्तिः करे स्थिता ॥' 'यत्रास्ति भोगो न हि तत्र मोक्षो यत्रास्ति मोक्षो न हि तत्र भोगः। शिवापदाम्भोजयुगार्चकस्य भोगश्च मोक्षश्च करस्य एव ॥'

सारांश यह है कि प्रचलित पंचधारा के देवों में विष्णु-शिव की अपेक्षा शक्ति की उपासना की महिमा और महत्त्व वेद-उपनिषद्-पुराण एवं आगम अन्यों में अनेक रूपों में विणत है। किन्तु जैसा कि ऊपर कहा गया है विष्णु-शिव-शक्ति-गणेश और सूर्य तात्त्विक दृष्टि से एक ही माने गये है। केवल उपासक के चित्ता-वतरण के लिए. पञ्चायतनी पूजा प्रकार की तरह एक को प्रधान और अन्य को गीए। या उपसर्जनभाव प्रदान करने में प्रतिफलित होता है। वेवेष्ट इति बिष्णुः। विष्तृ व्याप्ती । शिवयति इति शिवः । तत्करोति इस णिजन्त से श्रच् । शक्नोति शक्यते वा श्रन्या इति शक्तिः । कर्ता में क्तिच् श्रयवा भावादि विवक्षा में क्तिन् । गणानामीशः गरोशः । सुवति कर्मणि प्रेरयात इति सिवता । सूप्रेररो । राजसूयसूर्यं ३.१.११४.इससे निपातित होताहै। तात्पर्य यह कि इन नामो का विशेष्यविशेषणभाव स्वामाविक है श्रोर वे एक दूसरे से भिन्न नहीं हो सकते ।

दर्शन ग्रीर घर्मशास्त्र के प्रसिद्ध ग्रन्य चातुर्वण्यं शिक्षा में वैदिक दृष्टिकोण से इस विषय पर गंभीर विचार किया गया है। ग्रीर एकेश्वरवाद के सिद्धान्त का पूर्ण समर्थन किया है:—

उपास्तिसद्ध्ये न च मेदलक्ध्ये समृतः स ऐशो गुरामुख्यमावः । चेदन्यया तनर्यत एष वस्तु-न्युत्पात्तसंपत्तिविपत्तिदोषाः ॥ विष्णुः शिवः शक्तिगरोशसूर्या ये ब्रह्मदृष्ट्या समुपासनीयाः । तेष्वेकतेवाहीत योगशैल्या-प्यनेकता तु चति शक्तिष्ट्कस् ॥'

—चातु. शि. श्लो. १७०-७१

वास्तव में यदि ऐसा न माना जाय तो एक ब्रह्म से जगत् की उत्पत्ति-स्थिति श्रीर संहार की व्याख्या करने वालो श्रुतियों श्रीर स्मृतियों के विरोध का कोई समाधान नहीं किया जा सकता। इसके श्रतिरिक्त वायुपुराण में विशात —

> 'सर्वज्ञता, द्रामरनादिबोघः, स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तकाक्तः। श्रनन्तर्काक्तरच विभोविधिज्ञाः पडाहुरङ्गानि महेरवरस्य।।'—वायु पु ख १२ श्र. ३१ श्लो.

सर्वज्ञता श्रादि महेश्वर की शक्तियों का श्रमेद कसे सिद्ध किया जा सकता है।

आगम और निगम के उद्देश की समानता—आगम और निगम की मूलिभित्त मुख्यतः वर्णाश्रम धर्म पर आधारित मानी गई है। यह दूसरी बात है कि कौली और प्रक्रिया के कारण आप।ततः उनमें बाह्य दृष्टि से कुछ अन्तर । दखाई देता है—परन्तु सैद्धान्तिक दृष्टि से उनके ध्येय में अत्यधिक समानता है। यत्र-तत्र जो अपवाद दृष्टिगोचर होते हैं—वे उपास्य तत्त्व के व्यापक वैलक्षण्य के कारण ही हैं। मूलतः उनके उद्देशों में कोई अन्तर नहीं है। इसीलिए आगमों के समान हा पंचदेवों की गायत्री वेदों में भी उपलब्ध होता है—

१-'तत्केशवाय विद्यहे नारायणाय घीमहि तन्नो विष्गु: प्रचोदयात्।'
—मैत्रायणीयसं. अग्निचि.

नारायणाय विदाहे वासुदेवाय धीमहि तन्नी विष्णुः प्रचीदयात्। —तैत्तिरीयारण्यक १० प्रपा. १ अनु.

२-'देवानां च ऋषीणां चासुराणां पूर्वजम् । महादेव ४ सहस्राक्ष ४ शिवमावाहयाम्यहम् ॥'

तत्युरुषाय विदाहे महादेवाय घीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ।'-मैत्राय. अग्नि.

३.- 'कात्याय (न्ये ) नाय विदाहे कन्यकुमा (री) रिघीमहि तन्नो दु (गि) गिः प्रचोदयात्।' - तैत्ति, आर. १० प्रपा. १ अ.

४-तत्कराटाय विदाहे हस्तिमुखाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्।'
—मैत्राय. बन्नि.

५-तद्भास्कराय विदाहे प्रभाकराय धोमहि तस्रो भानुः प्रचोदयात् ।'
—मैशाय. अग्नि.

भास्कराय विदाहे महाद्युतिकगय घीमहि तस्रो श्रादित्यः प्रचोदयात् ॥ —तित्तिः आर. १० प्र. १ अ.

ग्रतण्व धर्मशास्त्र ग्रीर पुराणसम्मत वैध किया-कलाप में वैदिक तान्त्रिक ग्रीर उभय मिश्रित पद्धति को मान्यता देना प्रमाण ग्रीर युक्तिसिद्ध होने से शास्त्रकारों को सर्वथा ग्राभीष्ट है।

श्रीमद्भागवत में---

'यात्राबलिविधानं च सर्ववाधिकपर्वसु । वैदिकी तान्त्रिको दीक्षा मदीयन्नतधारणम् ॥

११ स्कं. ११ व. ३७ वलो,

वैदिकस्तान्त्रिको मिश्र इति मे त्रिविधो मखः। त्रयाणामीष्सितेनैव विधिना मां समर्चयेत्॥'

-- ११ स्कं २७ अच्या. ७ श्लो.

पद्मपूरासा में---

'वैदिकस्तान्त्रिको मिश्रः श्रीविष्णोस्त्रिविधो मखः। त्रयाणामीप्सितेनैव विधिना हरिमर्चयेत् ॥'

—५ पाताल खं. ९५ अध्या. ७० इलो.

इन प्रमाणवाक्यों से यह सिद्ध है कि वैदिक, तान्त्रिक ग्रीर उभयसंमिश्चित उपासना को शास्त्र-तर्क ग्रीर युक्तिसंगत होने से किसी प्रकार की चूनौती नहीं दी जा सकती । ग्रागम ग्रीर निगम के ग्राचार-विचार ग्रीर ग्रार्ष परम्पराग्रों को देखते हुए सामान्यतः दोनों की एकवाक्यता शास्त्रसंमत है। किन्तु विशुद्ध बदिक मार्ग के ग्रनुगमन का ग्रियकार केवल त्रैविणिकों के लिए है—यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है। फिर भी यहां यह बतला देना भावश्यक है कि प्रामाणिक तन्त्रा की छोड़कर ग्रन्य वेदबाह्य तंत्रों को जिनकी सूची काफी लम्बी-चौड़ी है—एकदेशीय होने से इसके अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता। उनके साधन ग्रीर ग्राचार-विचार इतने ऊट-पटांग है कि वे वर्णाश्रम धर्म के नियमों की एकान्ततः श्रवहेलना करते हैं—ग्रीर इसके साथ मेल नहीं खाते। इनमें लेंङ्गायत ग्रीर पाशुपत ग्रादि तंत्रों को इसी श्रीणी में गिना जाता है ग्रीर गीतमी ग्रादि मान्य तन्त्रों की पंक्ति से उनका बहिष्कार किया गया है—

'पाञ्चरात्र' पागुपतं कापालं वाममार्हतम्।
एवंविधानि चान्यानि मोहनार्धानि तानि तु ॥'
'पाञ्चरात्रं मागवतं तथा वैद्यानसाभिधम्।
वेदभ्रष्टान् समुद्दिय कमलापतिरुक्तवान्॥'
'प्रक्षांगुः सास्वतो नाम विष्णुभक्तः प्रतापवान्।
स नारदस्य वचनाद् वासुदेवार्चने रतः॥
शास्त्रं प्रवर्तयामास कुण्डगोलादिभः प्रितम्।
तस्य नाम्ना तु विख्यातं सास्वत नाम शोभनम्॥
तेनोक्तं सास्वतं तन्त्रं यज्ज्ञात्वा मुक्तिभाग् मवेत्।
यत्र स्त्रीशूददासानां संस्कारो वैष्णवः स्मृतः॥'

इसीलिए वेद-विरोधाधिकरणन्याय के अनुसार इन तन्त्रों को सार्वदेशिक मान्यता नहीं प्राप्त हुई है। क्योंकि वेदोक्त आचार-विचार के उल्लङ्घन की अनुमित किसी भी दशा में शिष्टसंमत नहीं मानो गयो है। अतएव महर्षि कृष्ण-द्वैपायन ने वेदार्थ के रहस्यों की गंभीरता की श्रोर संकेत करते हुए उनके विश्वजनीन सिद्धान्तों को जानने श्रोर समक्षने के लिए संतुलित श्रीर व्यापक दृष्टिकोण श्रपनाने की भावश्यकता पर विशेष बल दिया है—

> इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत्। विभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्मति।।'

ग्रन्यथा मनमानी तौर-तरीकों से जहां एक ग्रोर ग्रान्तरिक विरोध उठ खड़ा होगा वहां दूसरी ग्रोर साध्य-साधन की पवित्रता ग्रीर प्रवृत्ति-निवृत्ति मार्ग के प्रति लोक-ग्रास्था को गहरा धक्का लगना भी निश्चित है।

> इस प्रसंग में गीता के इस उपदेश को भी ध्यान में रखना श्रावश्यक है— 'यः शास्त्रविधिमृत्सुज्य वर्तते कामचारतः।

न स सिद्धिमनाप्तीति, न सुखं न परां गतिम् ॥'-म. गी. १६.२३.

तन्त्र-परम्परा और उसकी प्रामाश्चिकता—वेद ग्रीर तन्त्र भारतीय धर्म एवं संस्कृति की दो विशाल धाराग्रों के समान हैं, जो प्राचीन काल से इस देश में श्रक्षुण्णा रूप से प्रवाहित चली था रही हैं। दोनों के बाह्य रूप में कितना ही श्रन्तर क्यों न हो, परन्तु श्रान्तरिक रूप से वे दोनों परस्पर में इतनी संबद्ध हैं कि उन्हें सहोदरा कहना ग्रधिक उपयुक्त होगा। वेदिक युग से ही दोनों के प्रति समाज की श्रद्धा, श्रादर ग्रौर विश्वास-भावना का मापदण्ड एक जैसा रहता ग्राया है। व्यावहारिक हिंदि से विचार करें, तो दोनों धाराग्रों का उत्पत्तिस्रोत ग्रीर उद्देश्य समान होने से, उनके बीच कृतिम विभाजन रेखा खींचकर उसके वास्तविक धरातल को विकृत रूप में प्रस्तुत करना किसी भी हिंदि से हितकर ग्रीर उचित नहीं लगता। श्रतएव शास्त्रीय हिंदि से ग्रागम या तन्त्र की श्रामा—णिकता वेदों की तरह निरापद ग्रीर श्रसंदिग्ध है। फिर भी तन्त्रशास्त्र के मान्य ग्राचार्यों ने इस विषय में श्रपना जो मत प्रकट किया है उसको समभ लेना ग्रावश्यक है।

ब्रह्मसूत्र के भाष्यकार श्रीकण्ठाचार्य ने श्रवने शैवभाष्य में लिखा है— 'वयं तु वेदिशवागमयोभेंदं न पश्यामः । वेदेऽपि शिवागम इति ध्यवहारो युक्तः, तस्य तस्कर्तं कत्वात् । श्रतः शिवागमो द्विविधः—त्रैवणिक-विषयः सर्वविषयश्चेति । उभयोरेक एव शिवः कर्ता । श्रतः कर्ण्सामान्यादुभयमप्येकार्थपरं प्रमाणमेव । यद्वा, ब्रह्मप्रणवपञ्चाक्षरीप्रासादादिमन्त्राणां पशुपतिपाशादिवस्तुव्यवहाराणां भस्मोद्ध्यत्वतिषुण्ड्रधारणिलञ्जार्चनश्वाक्षधारणादिपरधर्माणामन्येषां च सर्वेषां व्यवहाराणामुभयत्रापि सममेव दर्शनादुभाविप प्रमाणभूतौ वेदागमी'।

— श्रीकण्ठभाष्य २. २. ३८.

इस भाष्य के व्याख्याकार ग्रप्पय दीक्षित ने 'शिवार्कमिशादीपिका' में तन्त्रों को वैदिक ग्रीर भ्रवैदिक दो भागों में बाँटकर, एक वेदाधिकारियों के लिए, दूसरा उसके श्रनिधकारियों के लिए बतलाया है। इसलिए श्रिधकारियों के भेद से ग्रागम सर्वधा प्रामाणिक है।

कुलार्णवतन्त्र के ग्रनुसार भी वेदों की तरह तन्त्र स्वतःप्रमाण माने गये हें— 'तस्मात् वेदात्मकं शास्त्रं विद्धि कीलागमं प्रिये !' २. १४०.

मनुस्मृति के टीकाकार कुल्लूक मट्ट ने भ्रापनी मन्वर्थमुक्तावली में—
'ग्राथातो धर्म व्याख्यास्यामः, श्रुतिप्रमाराको धर्मः । श्रुतिश्च
द्विविधा—वैदिकी तान्त्रिकी च । '

—मनुस्मृति २. १.

इस हारीत ऋषि के कथन को उद्धृत करते हुए श्रुति के समान तन्त्र की प्रामाणिकता मानी है। परन्तु शाक्त दर्शन के सुत्रसिद्ध ग्राचार्य भास्करराय ने तन्त्रों को श्रुति का ग्रनुगामी होने से परतः प्रमाण माना है। वे तन्त्रों को स्मृतिशास्त्र के अन्तर्गत मानकर उनका प्रामाण्य स्वीकार करते हैं-

#### 'तन्त्रार्गा धर्मशास्त्रेऽन्तर्मावः' विरवस्यारहस्य-प्रकाश

भ्रोर इसके साथ साथ लिलतासहस्रनाम के सौभाग्यभास्कर में वे कहते हैं -'परमार्थतस्तु तन्त्राणां स्मृतित्वाविशेषेऽिप मन्वादिस्मृतीनां कर्मकाण्डशेषत्वं तन्त्रासां ब्रह्मकाण्डशेषत्विमिति सिद्धान्तात्।'

ग्राशय यह कि उनके मत से तन्त्र ग्रीर स्मृतियों में प्रामाण्य की दृष्टि से कोई ग्रन्तर नहीं है। किन्तु वे स्मृतियों का ग्रन्तर्भाव कर्मकाण्ड में ग्रीर तन्त्र का ज्ञानकाण्ड में मानते हैं।

शारदातिलक के टीकाकार राघव भट्ट ने भी तन्त्रों को स्मृति-शास्त्र के समान मानते हुए उसे वेद के तृतीय काण्ड—उपासना काण्ड के श्रन्तर्गत माना है।

इससे यह निविवाद सिद्ध होता है कि -मान्यता का प्रकार भले ही प्रलग २ क्यों न हो-किन्तु सिद्धान्त रूप से इसकी प्रामाणिकता में सभी पक्षों की सहमति है।

यद्यपि तन्त्रों की महत्ता श्रीर उपादेयता के बारे में किसी प्रकार की शंका या सन्देह की कोई गुंजाइश नहीं है। किंतु तान्त्रिक श्राचार-विचारों के विषय में जन-साधारण में जो भ्रम फैला हुन्ना है, वह अवास्तविक श्रीर श्रज्ञानमूलक ही कहा जायगा। क्योंकि इस प्रकार की भ्रान्त घारणाश्रों को फैलाने का दायित्व श्रिधिकांश में ब्राह्मण-तन्त्रों पर न होकर बौद्ध श्रीर जैन तन्त्रों पर है। इसकी भ्रधिक चर्चा करना यहाँ अभीष्ट नहीं। पुस्तक के उत्तरार्ध में इसकी समीक्षा विस्तृत रूप से की जायगी। जैसा कि पहले कहा जा चुका है-तन्त्रों के श्रत्यधिक प्रचार ग्रीर विभिन्न शाखा-प्रशाखाग्रों में विभक्त होने के कारण, यदि किसी वर्ग में अपनी स्वयं की दुर्बलताश्रों के कारण कोई अनीचित्यपूर्ण व्यवहार होता हो या दोषों का संक्रमण हो-तो उसके लिए व्यक्ति ही दोषी माने जा सकते हैं, शास्त्र की शास्त्रत मर्यादा को उसके कारए। कोई श्रांच नहीं श्राती । इसलिए सामान्यतः यह मानकर चलना चाहिए कि विवेकभ्रष्टएवं ग्रनिधकारियों के ग्रवाधित प्रवेश को न रोक सकने के कारण इस प्रकार की मालोचनाम्रों को मवसर मिलना स्वाभाविक है-जो कि न्यूनाधिक रूप में सर्वत्र देखा जा सकता है। क्योंकि वर्तमान युग को उदयनाचार्य भ्रादि विद्वानों ने धार्मिक दृष्टि से ह्वास का युग माना है। इसलिए 'नाय स्थागारिपराधः यदेनमन्धो न पश्येत्' की पुरानी कहावत के श्रनुसार इसका समाधान स्वतः हो जाता है।

स्नागमरहस्य का मूल्यांकन—प्रस्तुत आगमरहस्य जैसा कि उसके नाम से प्रकट होता है—आगमशास्त्र अथवा तन्त्र का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है।

इसका संकलन श्रार्षपरम्परा के श्रन्तर्गत माने जाने वाले तंत्रशास्त्र के श्रनेक मौलिक निबन्धों की गहरी छानबीन करके, उनके प्रमेयांशों का परीक्षण तथा सजातीय तंत्र—निबन्धों से संवाद स्थापित कर, पूर्वापर विषयों के समन्वय के साथ किया गया है। गौड—केरल श्रीर काश्मीर में प्रचलित प्राचीन तान्त्रिक गुरु-परम्परा (संप्रदाय) के श्रनुसार विष्णु, शिव श्रीर शक्तिप्रधान उपासना-विषयक विविध श्रार्षग्रन्थों श्रीर सन्दर्भों के सारभूत-तत्त्व को श्रागमोक्त सिद्धान्तों की कसौटी पर परख कर ही समाविष्ट किया गया है। यह ग्रन्थ पूर्वार्ध श्रीर उत्तरार्ध के रूप में दो भागों में विभक्त है। ग्रन्थ के श्रारम्भ में, प्राचीन निबन्ध-कारों की शैली के श्रनुसार, प्रत्येक पटल में विश्वित विषयों को श्लोकबद्ध सूची लगी हुई है, जिससे ग्रन्थ के पूर्वार्ध में विवेचित विषयों का परिचय मोटे तौर पर ज ही जात हो जाता है।

श्रब तक श्रागम या तंत्रशास्त्र के जितने स्वतंत्र-निबन्ध या संग्रह-ग्रन्थ उपलब्ध थे, वे प्रायः एकदेशीय थे। उनमें इस ढंग का, ऐसा एक भी ग्रन्थ देखने में नहीं श्राया जिसके माध्यम से, तन्त्र-साहित्य श्रीर उसकी सम्पूर्ण प्रायोगिक प्रक्रिया की पूरी २ जानकारी प्राप्त की जा सके। शारदातिलक जैसे कुछ इने गिने मान्य श्रीर उपयोगी ग्रन्थों के होते हुए भी उनके द्वारा इस शास्त्र के श्रावश्यक-श्रपेक्षित विषयों की पूरी जानकारी नहीं हो पाती। इसके सिवा, श्रागम के हस्त-लिखित-मूलनिबंध विभिन्न लिपियों में होने, श्रीर उनके प्रतिपाद्य विषयों के इधर-उघर श्रनेक रूपों में बिखरे रहने के कारण, उनसे वास्तविक लाभ ले सकना प्रधिकारी विद्वानों के लिए भी सुलभ न या। दूसरे, विभिन्न देश-काल में लिखी गई प्रतियों के मूलपाठ में ग्रन्तर, विषयों के क्रम में उलट-फेर ग्रीर ग्रनेक स्थलों पर प्रक्षिप्तांकों का संक्रमण श्रीर पाठान्तरों की भरमार-ये सब बातें ऐसी खटकनेवाली थीं कि ज्ञाता मनुष्य भी एक बार चक्कर में पड़े बिना नहीं रह सकता। कई प्रसगों में तो यह नौबत भी हा जाती है कि सत् ह्यौर झसत् का निर्णय कर सकने में वह अपने को असमर्थ अनुभव करने लगता है। क्योंकि किसी नियामक के श्रभाव में, विभिन्न प्रतियों के पाठों का विसंवाद कैसे दूर किया जाय । इतना ही नहीं, श्रन्य शास्त्रों में तो, प्रतिपाद्य वस्तू के श्रीवित्य-ग्रनी-चित्य उसके न्यूनाधिक भाव एवं व्याकरण ग्रीर भाषासम्बन्धी बृटियों तथा श्रशद्धियों को थोड़े प्रयास से भी जाना श्रीर समका जा सकता है, या उसके विषय में किसी तरह का अनुमान लगाया जा सकता है किन्तु यह शास्त्र अन्य शास्त्रों से एकदम भिन्न प्रकृति का होने से, यहां किसी प्रकार की जोर-जबर्दस्ती से काम नहीं चलता। यहां तो बड़े २ श्राचार्यों और महारिययों तक को श्रंत में

हार ही माननी पड़ती है। कारण यह कि मन्त्र ऐसी सांकेतिक भाषा में हैं श्रीर उनके उद्धार इतने जिंदल और श्रटपटे हैं कि कोई कितना ही बड़ा विद्वान और मनीषी क्यों न ही-इनकी संगित बिठा पाना किसी के वश की बात नहीं होती। यदि किसी तरह जोड़-गांठ करके, कुछ श्राशय निकाल भी लिया जाय तो वह संशयमुक्त न होने से कोई काम नहीं दे सकता। क्योंकि किसी मन्त्र या उसके विधान में थोड़ा सा भी श्रनुलोम-विलोम या ऊंचा-नीचा होने से उसमे लाभ के बदले हानि श्रविक संभावित होती है। इसीलिए यह गुरुगम्य शास्त्र माना गया है।

विदक मन्त्रों में भी उच्चारण ग्रादि की ग्रवहेलना ग्रीर उसकी स्वाभा-विक प्रक्रिया का उल्लंघन होने पर मन्त्र की भावना ग्रीर उसके फल में कितना परिवर्तन ग्रीर ग्रन्तर ग्रा जाता है, यह निम्नलिखित मन्त्र में स्पष्ट किया गया है:—

> मन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वज्ञो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्'॥

यद्यपि यह नियम श्रागमोक मन्त्रों में सर्वाश में लागू नहीं होता, तथापि श्रपवाद मानकर इसकी उपेक्षा भी नहीं की जा सकती। बल्कि श्रपने श्रपने क्षेत्र में जो व्यवस्था उपलब्ध है, श्रीर मन्त्रों के संबन्ध में जहां जो नियम नियत किये गये हैं उनका श्रनिवार्यरूप से पालन करना श्रावश्यक होता है।

प्रागमों में प्रायोगिक-प्रक्रिया से संबन्धित, कुछ ऐसी भी व्यावहारिक बातें हैं, जो किसी पुस्तक के माध्यम से नहीं जानी जा सकतीं- ग्रौर उनके लिए यही कहना पड़ता है कि 'तज्ज्ञानार्थं गुरुमैव सभाजयेत्।' ग्रथांत् विना गुरुमुख से समभे उन गुत्यियों को सुलमाना संभव नहीं हो सकता। इसीलिए ग्रागमों के व्याख्याता ग्राचार्यगण, कई रहस्यपूर्ण बातों को, जो परम्परा से गोपनीय रहती श्रायो हैं—विवेचन न कर के केवल 'गुरुमुखें कवेद्य' कह कर छोड़ देते हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं, कि ग्रागम का पारमार्थिक तत्त्व या रहस्य 'गुरुमुख' से ही जाना जा सकता है केवल पुस्तकों के सहारे नहीं, उनसे तो मार्गदर्शन हो मिल सकता है। इसके ग्रातिरिक्त, ग्रागमशास्त्र के बारे में हमारे यहां यह परम्परा रहती ग्रायो है कि मन्त्रों ग्रोर उनसे संबद्ध रहस्यों का प्रकाशन, केवल ग्रधिकारियों के समक्ष हो होता था, सर्व-साधारण के नहीं। शास्त्रकारों ने श्रयोग्य व्यक्तियों के संमुख इसके प्रकाशन को अनुचित माना है ग्रीर कड़ा प्रतिबन्ध

लगाया है। इसोलिए बास्त्र की ग्राजा के विरुद्ध, इस नियम का ग्रितिकमण करने वाला प्रत्यवाय का भागी बनता है। बास्त्र की मर्यादा की सुरक्षा ग्रोर लोकहित की दृष्टि से इसे ग्रनुचित नहीं ठहराया जा सकता। ग्रतएव श्रुति कहती है:—

'विद्या ह वै बाह्यणमाजगाम गोपाय मा शेवधिस्तेऽहमस्मि।
ग्रस्यकाय ग्रनुजवे न मा ब्रूया अवीर्यवती यथा स्याम्।।'

इस ग्रन्थ की यह विशेषता है कि शास्त्रीय ग्राज्ञा ग्रीर मर्यादा की परिधि में रहते हुए, श्रागमों में प्रतिपादित कर्म, उपासना श्रीर ज्ञानकाण्ड के उन सब श्रावश्यक भीर महत्वपूर्ण मंशों को प्रामास्मिक भीर मूलभूत तन्त्रों से उद्धत किया गया है। प्रतिपाद्य वस्तु की दृष्टि से जहां कहीं ग्रन्थकार को न्यूनता प्रतीत हुई है या अन्यत्र कुछ विशेषताएं दृष्टिगोचर हुई हैं, वहां तन्त्रान्तर से भी अपे-क्षित ग्राह्म ग्रंश का चयन कर उस विषय को पूर्णता प्रदान करने का प्रयत्न किया है। ऐसा करने में, इस लक्ष्य पर पूरा ध्यान रक्सा गया है कि शेव, शाक्त ग्रीर वैष्णव तन्त्रों के पार्थक्य या वर्गीकरण को बढावा न देकर, विषयगत साहश्य की हिष्ट से, उनके उपादेय ग्रंशों की ग्रहण कर, उनमें एकरूपता लायी जा सके । साथ ही, उपासना के क्षेत्र में, जिन बातों को कमानुगत प्राथमिकता मिलनी चाहिए, उनका उसी रूप में यथास्थान सन्तिवेश किया गया है। इस प्रकिया को ग्रपनाकर, विषयों के कमबद्ध वर्गीकरण भीर विवेचन के द्वारा मूल विषय को सुगम श्रीर सुलभ बनाने में श्रपनी श्रीर से, कोई कोर-कसर नहीं रहने पायी है । सुगमता की दृष्टि से, मन्त्रदीक्षाग्रों में काम ग्राने वाले ऋण-धन-शोधन चकों के व्यावहारिक रूप एवं दीक्षाविधान में कालगुद्धि से संबन्ध रखने वाले ग्रह नक्षत्रों के चक्र, तथा प्रयोग, पुरश्वरणों में उपधोगी भीर आवश्यक कुण्ड-मण्डप के निर्माण का ज्योतिषशास्त्रसंमत प्रकार एवं हवन चक आदि का च्यवस्थित रूप से उल्लेख किया गया है— जो कि बहुत गहन है स्रोर श्रन्यत्र मिलना श्रायः दुर्लभ है।

श्रागमशास्त्र के समीक्षक वेदों की तरह, भारतभूमि में तंत्रधास्त्र के प्रादुर्भाव को प्रपने श्रापमें एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानते हैं। उनकी मान्यता है कि विभिन्न दर्शनों की तुलना में, उपासना ग्रोर ज्ञान के उपदृंहण को जो विश्विष्ट शैली इसके द्वारा निखर कर सामने ग्राई है वह ग्रधिक सजीव श्रोर ग्रामकर्षक है। ग्रागमरहस्थकार ने तंत्रशास्त्र की इस दार्शनिक पृष्ठभूमि को ब्यावहारिक दृष्टि से हृदयंगम कराने के लिए इस दर्शन में परिगृहीत पर्शिकात् तत्त्वों का जो पारिश्राधिक परिचय कराया है वह इस शास्त्र की मूल ग्राधार-शिला है। 'मूलं नास्त्रि कुतः शाखा' की लोकोक्ति के ग्रनुसार ग्रारंभ के तीन पटल उन्होंने इसी लक्ष्य से प्रस्तुत किये हैं, जिससे इस शास्त्र के मीलिक तत्त्वों

के साथ, उसकी दूरगामी प्रक्रिया के मुख्य एवं प्रवान्तर भेदों में बुद्धिजीवियों का ग्रान्त:प्रवेश मुलभ हो सके। वास्तव में, जब तक इस दर्शन के प्राराभूत छत्तीस तत्त्वों के मूलस्वरूप ग्रीर उनकी व्यापकता को भली भाँति नहीं समफ लिया जाता, तब तक इसके श्रन्तर्गत ग्राने वाले उपासनाक्रमों का वास्तविक रहस्य बुद्धिगम्य नहीं हो सकता। नयोंकि इसके बिना प्राराग्याम, भूतशुद्धि, मारुकान्यास, तत्त्वशोधन, या श्रन्तर्याग ग्रीर बहिर्याग ग्रादि तांत्रिक प्रक्रिया के उद्देश्य ग्रीर उसके फल की कल्पना का श्राधार ज्ञात नहीं होता।

ग्रन्थकारं ने श्रपनी दूरदिशता के कारण राजयोग, हठयोग, श्रष्टाञ्जयोग, समाधि, विदेहमुक्ति, योगोपसर्गचिकित्सा, श्रिरष्टकान, नौलि, घौति, त्राटन ग्रादि कई ज्ञातव्य विषयों का भी इस ग्रन्थ में व्यवस्थित ढंग से उल्लेख किया है, जिनके बारे में श्राम तौर पर लोगों को जिज्ञासा रहा करती है। कारण यह है कि ये सभी प्रकार भारतीय मूल के माने जाते हैं श्रीर साधना-मार्ग के भीतर निविष्ट किये गए हैं। संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि एक साधक के लिए जिन जिन व्यावहारिक विषयों का ज्ञान श्रावश्यक माना गया है, वे सम्पूर्ण विषय बड़े साफ-सुथरे ढंग से इसमें संकलित हैं। जिनका परिचयं पूर्ण रीति से ग्रंथ के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। श्रद्ध य द्विवेदीं जी ने इस महाग्रंथ की सामग्री जुटाने ग्रीर उसके चितन-मनन एवं परीक्षण के बाद लिपबद्ध करने में कितना कुछ श्रम श्रीर कष्ट उठाया होगा-इसका श्रनुमान विज्ञजन स्वयं कर सकते हैं।

ग्रंथ की रचना में, सहायक तंत्र-ग्रंथों की गंणना करने पर ज्ञात हुन्ना कि इनकी संख्या एक सौ ग्राठ है। ग्रागम-प्रेमियों की सुविधा ग्रीर जानकारी के लिए, मैंने ग्रकारादिकम से उनकी सूची श्रलग से तैयार करके परिशिष्ट के रूप में ग्रन्त में लगा दी है। इस सूची के देखने से यह श्रनुमान किया जा सकता है कि ग्रतीत में हमारे देश में इस शास्त्र की कितनी प्रतिष्ठा ग्रीर लोकप्रियता रही होगी। वर्तमान में, इन ग्रन्थों के श्रस्तित्व ग्रीर उपलब्धि के बारे में कुछ भो कह सकना बहुत ही कठिन है। श्रधिकांश के तो श्रस्तित्व में ही सन्देह है। यह सब काल की महिमा है।

कुल मिलाकर यह निःसंकीच कहा जा सकता है कि एक लंबे समय से इस क्षेत्र में चले ग्रा रहे ग्रभाव की पूर्ति कर ग्रन्थकार ने ग्रागम-प्रेमियों का बहुत बहा उपकार किया है। यही नहीं, उनके दीर्घकालिक ग्रनुभव ग्रीर परिनिष्ठित— प्रांतभा ने 'गागर में सागर 'की कहावत को चरितार्थ करते हुए, ग्रागम जैसे व्यापक एवं गहन-गम्मीर शास्त्र को जिस संतुलित दृष्टि से ग्राबद्ध कर, उस सर्वाङ्गपूर्ण बनाया है, वह सर्वथा बेजोड़ ही कहा जायगा। ग्रन्थ का ग्रारंभ करते हुए ग्राचार्य ने ग्रपने जिस ध्येय ग्रीर संकल्प को व्यक्त किया है, उसका पूरा २ निर्वाह ग्रादि से ग्रन्त तक किया गया है। ग्रारंभ के ये इलोक उनकी इस मावना के प्रतीक हैं— 'भ्रथागमान् समालोक्य संप्रदायत्रयाश्रयात्। तदागमरहस्यं यत् तन्यते बालबोधकम् ॥ सन्तोहं सुनिबन्धोघा बहवः गमा भ्रापः। तथापि मम यत्नोऽयं भवेत् सज्जनतोषकृत्॥''

पूर्वार्घ की समान्ति करते हुए निबन्धकार का यह लेख उनके अन्तःकरण की विशालता और आत्मलुष्टि का परिचायक है—

> 'इतीत्थं पटलैरष्टाविशैः पूर्वाद्धिकं गतम्। सदागमरहस्ये तद्गृरूणां प्रीतिदं भवेत्।। सदागम रहस्याब्धिस सुद्भूतमणिस्रजा भूषिता करणामूर्तिरस्मा वितनोत् शम्।। यत्कृपालेशमालंख्य भक्ता भवम्या भवे। भवीयन्ति भवं सर्वं नुमस्तां भवनाशिनीम्।। श्रीमदृगुरुपदाम्भोज-मकरन्दमधुत्रताः देशिकाः सन्त् सन्त्ष्टा हृङ्गागमरहस्यकम् ॥ शिवयोः प्रीतिदं भूबात् पूर्वापरविभागतः। पूर्वाद्धे श्रीशिवस्तुष्येदुत्तराद्धे तथाम्बिका।। श्रीनाथदृष्टिपृतानां भक्तानां तद्गतात्मनाम्। मभेदज्ञानिनां हेतोरद्ध<sup>े</sup> तद्दाप लक्षये ॥ ते कृतार्थाः स्वयं सन्तः स्वात्मलाभैकमानसाः। सथापि तृष्टिमायान्त् मत्कृतैः साहसेरलम् ॥ श्चिष्टा यदिष सर्वज्ञास्तथापि शिश्नलोलया। मुद्रमाद्रधते चित्ते यंदानन्द्रमया हि ते॥ गुरुषा लक्षितं यञ्च हुन्धं यञ्चागमादिषु । तत्रत्यं सारभूतं यदुत्तराद्धें लिखाम्यहम्।। श्रात्मानन्दप्रबोधाय विनोदाय महात्मनाम् । दुर्गानन्दपदाश्रितः॥ सरस्वत्यानन्दनाथो

श्रशीत् श्रद्वाईस पटलों में वर्णित यह आगमरहस्य गुरुश्रों को प्रीतिदायक हो। यहां 'सदागम' शब्द का प्रयोग प्रपना एक विशेष श्रध रखता है। 'सँश्वासी श्रागमश्व सदागमः' इस समस्त पद में 'सत्' पद के प्रयोग से यह ध्वनित होता है निगमसंमत एवं मुरुपरम्परागत तथा शिष्टों द्वारा समाहत आगमों को ही इसमें स्थान दिया गया है। प्राचीन आगम-संप्रदाय से बहिर्भूत, पाञ्चरात्र, पाश्चपत, लेज्जायत आदि तन्त्रों को जो एकदेशोय और शास्त्रीय हिष्ट से उच्छा हुन्न माने गए हैं उनमें अपनी श्रविच व्यक्त को है। रहस्यरूप में आगम-

समुद्र से निकले हुए रत्नों की माला से विभूषित कहणामयी माता भगवती श्रहणा (राजराजेश्वरी श्रीमित्त्रिपुरसुन्दरी) श्रागमानुयायियों का कल्याण करें। जिनके कृपा-कटाक्ष के एक कणमात्र से ही मक्त लोग संसार में जन्म लेते हैं, श्रौर मोक्ष-लाभ प्राप्त करते हैं।

श्रीगुरुचरणकमलरूपी पुष्परस के भ्रमर (भौरे) देशिक-ग्रागमोपदेष्टा ग्राचार्यगण इस कृति को देखकर संतुष्ट हों। पूर्वार्ध से शिव ग्रीर उत्तरार्ध से जगदम्बा संतुष्ट हों। इसका गूढ माशय यह है कि शिव का ग्रर्धनारीश्वररूप दक्षिण ग्रीर वाम श्रंग का संमिलितरूप है ग्रीर वाच्य-वाचक या शब्द ग्रीर ग्रर्थ के रूप में संपूर्ण जगत् का प्रतीक है। शैवदर्शन की दृष्टि से शिव ग्रीर शक्ति को छोड़कर विश्व का कोई ग्रस्तित्व सिद्ध नहीं होता। इसीलिए भेद श्रौर श्रभेद दोनों ही रूपों में शिवशक्ति का प्राधान्य होता है श्रौर श्रद्ध तबाद में इन्हीं दोनों के पारस्परिक मुख्य-गौण रूप की कल्पना की गई है। श्रीनाथ (दीक्षा ग्रौर ग्रागमोक्त पूर्णिभषेक करने वाले गुरु) के कृपाकटाक्ष से पिवत्र, श्रनन्य गुरुभक्त श्रीर शिव-शक्त्यात्मक गुरुस्वरूप में श्रन्तर्लीन रहने वाले, ग्रद्धेतभाव के पथिकों के लिए उत्तरार्ध का विवेचन भी किया जायगा। यद्यपि ग्रात्मज्ञाननिष्ठ पुरुष स्वयं कृतार्थ हुन्ना करते हैं किन्तु वे भी मेरे इस प्रयास से भ्रीर भ्रधिक संतोष लाभ करें। यद्यपि शिष्ट-जनों से कुछ भी परोक्ष नहीं होता, श्रीर वे सब कुछ जानते हैं, तो भी सदा-सर्वदा श्रानंदावस्था में रहने वाले सत्पुरुष शिशुलीला के समान मेरे इस प्रयास से, विशेष मानसिक मुख का श्रनुभव करेंगे। गुरुजनों के चनुग्रह से मुक्ते जो कुछ उपलब्ध हुन्ना है भीर स्वयं मैंने श्रागम-ग्रन्थों में जो कुछ देखा भ्रीर श्रनुभव किया है उसका सार मैं सरस्वत्यानन्दनाय श्री दुर्गानन्दनाय का शिष्य ग्रात्मिक ग्रानन्दावस्था के विकास के लिए, एवं महान् श्रात्माध्रों के विनोद के लिए, इस ग्रन्थ के उत्तरार्ध के रूप में लिखता है।

उपसंहार के इस लेख मे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ग्रन्थकार ने सामान्य जिज्ञासुश्रों एवं मध्यमाधिकारियों के लिए इसके पूर्वार्ध की रचना की है, श्रौर उत्तरार्ध केवल श्रद्धैत के उपासक उत्तमाधिकारियों के लिए है।

पूर्वार्घ की पुष्टिपका का उल्लेख इस प्रकार है-

'इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे द्विवेदिवंशोद्भव-साकेतपुरप्रान्त स्थायिसरपूप्रसादविरचिते योगाङ्गकथनन्नामाष्टाविशः पटलस्समाप्तः पूर्वार्द्धः । वर्षे संवत् १६३७ का लिपिकृतं नानुरामन्नाह्मन् दायमा । श्रीरस्तुः।' ग्रागमरहस्यकार का समय ग्रीर जीवन-परिचय-उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध ग्रागमाचार्य श्रद्धेय पं० श्रीसरयूप्रसाद द्विवेदी (दीक्षानामसरस्वत्या-नन्दनाय) का जन्म विक्रम संवत् १८६२ में, वर्तमान श्रयोध्यापुरी (उत्तरप्रदेश-जिला फैजाबाद) से पश्चिम ग्राठ कोस की दूरी पर वासिष्ठी सरयू नदी के दिक्षण तट पर स्थित 'सनाह' नामक ग्राम में हुन्ना था। ग्रापके पिता पं० राधा-कृष्ण शर्मा, पितामह-पं० वेणीराम शर्मा एवं प्रपितामह-पं० जीवराम शर्मा थे। ग्राप काश्यपगोत्र के सरयूपारीण ब्राह्मण थे। ग्रापकी उपाख्या-द्विवेदी, प्रवर-काश्यप-ग्राङ्गिरस-नैध्रुव थे, वेद-शुक्लयजु, शाखा-माध्यन्दिनी ग्रीर सूत्र काश्यान-पारस्कर थे।

स्वदेश में अपने पुज्य पिता तथा अन्य विद्वानों से आपने व्याकरण, ज्योतिष मादि शास्त्रों का विधिवत् मध्ययन किया था। पिता के देहावसान होने पर विकम-संवत् १६११ में भ्राप पश्चिम-दिशा की यात्रा पर निकल पड़े भ्रोर संयोग से पंजाब (पद्भवतद ) होते हुए सोमाप्रान्त के प्रसिद्ध नगर पेशावर-जिसे प्राचीन भारत में 'विश्ववारपुर' कहा जाता था श्रीर जो ईसवी सन् १६४७ में भारत के विभाजन के बाद, पश्चिमी पाकिस्तान का ग्रंग बन गया है-पहुँच गये। वहां कुछ समय रहने के बाद पुनः भ्रमण करते हुए 'कांगडा' पहुंचे- जो म्राजकल, भारत-अधिकृत पूर्वी पंजाब क्षेत्र का एक असिद्ध नगर है। वर्तमान कांगड़ा भारत के प्राचीन शक्तिपीठों में प्रमुख जालन्धर पीठ के नाम से चिरकाल से प्रसिद्ध रहा है। वहां भगवती वज्जे स्वरी देवी का एक ग्रति प्राचीन मन्दिर है, जहां भगवती के दर्शनार्थ और अपनी मनौतियां पूरी करने के लिए पंजाब की स्नास्तिक जनता काफी बड़ी संख्या में ग्राया करती है। भारत के प्रमुख पर्व मकर-संकान्ति के भ्रवसर पर, जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, वहां एक बहुत बड़ा मेला लगता है, श्रीर दर्शनार्थी लोग मेवा श्रीर मक्खन का प्रसाद चढाते हैं। इस प्रसिद्ध शक्तिपीठ के निकट दुर्गानन्दनाथ नाम के एक महात्मा निवास करते थे-जो शाक्तदर्शन के जाने-माने आचार्य श्रीर सिद्ध पुरुष थे। द्विवेदीजी बहुत दिनों से ऐसे एक सुयोग्य गुरु की तलाश में थे, अतः इनके संपर्क में आने से उनकी यह इच्छा देवयोग से पूरी हो गई। उन्होंने इन महापुरुष के म्रादेशानुसार मन्त्रदीक्षा ले लो श्रौर उनकी सेवा में रहकर श्रागमशास्त्र का श्रध्ययन किया। बाद में, गुरु की श्राज्ञा प्राप्त कर विरक्तभाव से एकाग्रचित्त होकर मान्त्रिक साधना में लग गये ग्रीर मुनिवृत्ति से साढे छः वर्ष तक वहीं रहकर, उनकी देखरेख में तपस्या करते रहे। अपनी जन्मभूमि से प्रस्थान करने के बाद से ही, निरन्तर श्रज्ञातवास में रहने के कारण, उनके बारे में कुदुम्बियों भ्रीर पास-पड़ोस के लोगों को, एक लम्बे समय तक कोई पता न चल सका या-इसलिए सब लोग चितित हो रहे थे। इतने ही में, उस प्रदेश के रहनेवाले किसी व्यक्ति के द्वारा धर्मपत्नी को उनका

पता चला तो वे यातायात के उचित साधनों के न होने पर भी शारीरिक कष्ट सह कर कांगड़ा पहुंचीं, श्रीर गुरुजी की अनुमित से उन्हें वापस घर ले आईं। यहां श्राने पर गृह-सम्पत्ति के विभाजन श्रीर वितरण में कुटुम्बियों ने जब कलह किया तो खिन्न होकर उन्होंने पैतृक सम्पत्ति का परित्याग कर दिया श्रीर 'सनाह' गांव को छोड़कर, उससे दो कोस पश्चिम में, सरयूतट पर श्रवस्थित 'थरेरू' नाम के गांव में आकर रहने लगे। यहां विक्रम संवत् १६२० में आपके पुत्र श्री दुर्गाप्रसादजी द्विवेदी का जन्म हुशा था।

इस गांव में माने के बाद द्विवेदीजी ने प्रान्त के कई निर्जन स्थानों मीर जंगलों में रहकर देवाराधन किया। किन्तु उक्त गांव जनसंकुल होने से उन्हें रुचिकर न लगा भीर उसे छोड़कर वहां से दक्षिण दिशा की भीर दो कोस के मन्तर पर तमसा भीर सरयू नदी के मध्य में एक स्वतन्त्र भाश्रम की स्थापना की—जो 'पंडितपुरी' के नाम से प्रसिद्ध है।

पंडितपुरी में प्रपना स्थायी निवास निश्चित कर लेने के बाद वे उत्तर-प्रदेश की वर्तमान राजधानी लखनऊ नगर के ग्रास-पास के प्रदेश में प्राचीन देवस्थानों में भ्रमण करते हुए इटौंजा रियासत (उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के ग्रन्तर्गत) के 'रुखारा' नामक गांव के शिव-मन्दिर में पहुंचे ग्रीर कुछ समय तक वहां देवाराधन करते रहे। इटौंजा के तत्कालीन नरेश, परमार (पवार) क्षत्रियों के वंशज श्रीरत्नसिंहदेव ग्रीर उनके ग्रनुज श्रीगुमानसिंहदेव के

१—आपके एकमात्र पुत्र सत्संप्रदायाचार्य म. म. पं० श्री दुर्गाप्रसादजी द्विवेदी न केवल मारत के ही अपितु अन्तर-राष्ट्रीय ख्याति के सुप्रसिद्ध विद्वान् थे। आपके असा-धारण वैदुष्य और सर्वतोमुखी प्रतिमा से प्रमावित होकर तत्कालीन मारत सरकार ने आपको 'महामहोपाष्याय' की पदवी से संमानित किया था। आप जयपुर के 'महाराजा संस्कृत कालेज' के प्रिंसिपल (अध्यक्ष) पद पर कई वर्षों तक आसीन रहे थे। आप दर्शन, ज्योतिष, साहित्य, तन्त्र आदि अनेक मारतीय विद्याओं के पारंगत विद्वान् थे। मारत के प्राचीन प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वानों में आपको प्रमुख और गौरव-पूर्ण स्थान प्राप्त था। आपके द्वारा रचित एवं परिष्कृत संस्कृत साहित्य के विभिन्न विषयों के बडे-छोटे एवं मुद्रित-अमुद्रित लगभग तीस ग्रन्थ उपलब्ध हैं। कुछ वर्ष पूर्व, आपके 'दशकण्ठवध' चम्पूकाव्य और 'दुर्गापुष्पाञ्जलि' नामक स्तोत्र—काव्य का प्रकाशन राजस्थान सरकार के प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान द्वारा किया गया है। उक्त दोनों ग्रन्थों का संपादन इन पंक्तियों के लेखक ने ही किया है। द्विवेदीजी के व्यक्तित्व और कृतित्व का विशेष परिचय 'दुर्गापुष्पाञ्जलि' की भूमिका में कराया गया है।

२—इस प्रान्त में प्राचीन समय से यह प्रसिद्धि चली आ रही है कि उक्त मन्दिर परम शिवमक्त बाणासुर का निवासस्थान रहा है। विशेष श्राग्रह एवं श्रनुरोघ करने पर उन्होंने कुछ समय राजकीय प्रासाद में निवास किया। बाबू गुमानसिंह उदार प्रकृति के धार्मिक नरेश थे। उन्होंने द्विवेदीजी को कुछ भूसंपत्ति भेंट की थी जहां उन्होंने शिवलि ङ्क की स्थापना करके एक श्राम का बगीचा लगवाया था।

प्रदेश के अनेक देवस्थानों में निवास करने के बाद, द्विवेदीजी गोमती नदी के तट पर स्थित 'चांदनकूण्डा' नामक निर्जन प्रदेश में भगवती चण्डीदेवी के मण्डण पर पहुँचे, श्रौर उसके पास एक 'पर्णकुटो' बनवाई तथा देवाराधन करते हुए वहां कुछ समय व्यतीत किया। चण्डीदेवी के प्राचीन चबूतरे के गिर जाने पर उसका जीर्णोद्धार कराया, श्रौर भगवती चण्डीदेवी को संगमरमर की मूर्ति स्थापित की। इनके निवास के बाद, इस मन्दिर की महिमा प्रदेश में दूर-दूर तक फैल गई श्रौर तब से प्रतिमास श्रमावस्था के दिन श्रीचण्डीजी का मेला भरने लगा—जो श्रब तक भरता है। मेले में लखनऊ श्रौर सीतापुर के श्रीधकांश नागरिक श्रौर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। नवरात्र के दिनों में यहां श्रौर श्रीधक भीड़—भाड़ होती है श्रौर लोग चण्डीजी के प्राचीन जलकुण्ड में स्नान करते हैं तथा हवन—पूजन ग्रादि धार्मिक कृत्य बड़े पैमाने पर चलते रहते हैं। बहुत से लोग श्रपनी मनौतियों के लिए भी यहां श्राया करते हैं।

एक ग्रमें तक इस प्रान्त में तपस्या श्रीर देवाराघन करते रहने के कारण दिवेदीजी की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई थी। इस बीच लखनऊ के सुप्रसिद्ध व्यवसायी श्रीर नवलिकशोर-श्रेस के संस्थापक मुंशी नवलिकशोर ने श्रनेक लोगों से इनकी प्रशंसा सुनी तो वे इनके संपर्क में श्राए। ग्रपनी कई समस्याग्रों श्रीर जिज्ञासाग्रों के बारे में प्रश्न करने पर जब उन्हें समाधान-कारक मार्मिक उत्तर मिले तो उनकी इनके प्रति श्रद्धा श्रीर निष्ठा बढ़ गई। मुंशीजी ने बड़े श्रादर के साथ उनसे लखनऊ चलने का श्रायह किया। उनके सेवामाव श्रीर सौजन्य के कारण दिवेदीजी ने उनका यह प्रस्ताव मान लिया श्रीर वे लखनऊ चले श्राए। यहां उन्होंने शहर की भीडभाड़ से दूर 'बादशाह बाग' नाम से प्रसिद्ध शाही उद्यान में, जहां श्राजकल लखनऊ विश्वविद्यालय का विशाल भवन मुशोभित है, दो वर्ष तक निवास किया। यहां रहते हुए उन्होंने ज्योतिष-शास्त्र के प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 'संग्रहिशरोमिग्रा' तथा धर्मशास्त्र से संबद्ध 'सदाचारप्रकाश' नामक निबंध की रचना की। इन दोनों ग्रन्थों का ग्रद्धण श्रीर प्रकाशन मुंशीजी ने श्रपने श्रेस से ही किया था।

मुंशीजी ग्रपनी गुरुभक्ति भीर निकट संपर्क के कारण दिवेदीजी के विशेष कुपा-पात्र बन गए थे। इस बीच, श्रपने व्यावसायिक कार्य से उन्हें जयपुर जाने का अवसर मिला। इन दिनों यहां की राजगही पर स्वर्गीय महाराजा सवाई रामसिंहजी विराजमान थे, जो विद्वानों भ्रीर कलाकारों के भ्राश्रयदाता के रूप में काफी ख्याति पाचुके थे। मुंशोजी का महाराजा के साथ परिवार जैसा संबन्ध पहले से ही चला श्रा रहा था, इसलिए ग्रापसी मुलाकात के समय प्रसंग-वश द्विवेदीजो के विषय में भी चर्चा हुई। महाराजा को जब उनके पाण्डित्य श्रीर तपोबल के बारे में चमत्कारपूर्ण घटनाश्रों की जानकारी मिली तो उन्होंने स्वयं उनके दर्शन करने की इच्छा प्रकट की म्रोर एक बार उन्हें जयपुर लाने का भनुरोध किया । मुंशोजी ने महाराज की इच्छा के भनुसार, उन्हें शीघ्र ही जयपुर लाने का वचन दिया । कुछ समय बाद, विक्रमसंवत् १९३२ में द्विवेदीजी को साथ लेकर वे जयपुर गाए, ग्रीर महाराज से उनकी भेंट कराई। महाराज ग्रारंभ से ही विद्वानों, सन्तों ग्रीर गुणिजनों का संमान ग्रीर ग्रादर करते थे। उनके हृदय में भारतीय विद्या श्रीर कला-कौशल के प्रति. श्रत्यिषक संमान-मानना थी। तंत्र ग्रीर श्रागम में वे ग्रसाधारण रुचि रखते थे। ग्रत एव श्रागमशास्त्र के निष्णात विद्वान् श्रीर एक तपस्वी के रूप में द्विवेदीजी की पाकर महाराज बहुत संतुष्ट भीर प्रसन्न हुए भीर उनसे भ्रपने यहां स्थायी रूप से निवास करने की इच्छा व्यक्त की। फलतः द्विवेदीजी ने महाराज की इच्छा का संमान कर जयपुर में रहना स्वीकार कर लिया। वे राजपण्डित मनोनीत किये गए, श्रीर श्राजीवन सरकारी कीय से उन्हें नकदी के रूप में मासिक वृत्ति मिलती रही।

राज्याश्रय प्राप्त करने के बाद उन्होंने पूरी स्वतंत्रता के साथ विकम-संवत् १६४१ तक जयपुर में निवास किया श्रीर यहां के निवासकाल में निम्न-लिखित ग्रन्थों की रचना की—

१. म्रागमरहस्य । २. सर्वार्थकल्पद्रुम । ३. सप्तश्रतीसर्वस्व । ४. परगुराम-

सुत्रवृत्ति । ५. वर्णबीजप्रकाश ।

श्रागमरहस्य के श्रारंभ में दिवेदीजी ने स्वर्गीय जयपुर नरेश सवाई रामसिंहजो की राजोचित विलक्षण प्रतिभा श्रीर गुणग्राहकता की प्रशंसा करते हुए उनके प्रति श्रपनी गुभ कामनाएं प्रकट की हैं:—

'जीयाज्जयपुराधीशरामसिंहामिधी नृपः । यद्भुजच्छायमाश्रित्य शान्तो मे सूभ्रमक्लमः ॥ दानी रिपुचयध्वंसी नीतिज्ञः कुशलः शुचिः । विद्याविचारसन्तृष्टो हृष्टः सल्लोकलोचनः ॥ दयालुर्गु रुदेवाचरितः शुभक्यः कृती । । हरु । श्रीवता मही ॥

आपका शासन काल १८३५ ई० से १८८० ईसवी सन् तक रहा है। आपने ४५ वर्ष तक राज्य किया था।

भावार्थ — जयपुर नरेश सवाई रामसिंह दीर्घाय हों, जिनकी छत्रच्छाया में स्माध्यय लेने से विभिन्न स्थानों में भ्रमण करने से उत्पन्न मेरी थकान दूर हो गई। ऐसे दानी, शत्रुओं के संहारक, नीतिश्च, पवित्र प्रावरण वाले, लोकव्यवहार में चतुर, प्रसन्नचित्त, शास्त्रोक्त-मार्ग के अनुयायी, विद्वानों श्रीर सज्जनों को श्रिय लगने वाले, दयालु, गुरुश्नों श्रीर देवों के श्राराधना में तत्पर, हढप्रतिश एवं राजाजा का हढता से पालन कराने वाले पुण्यस्मरण राजा ने यहां जन्म लेकर इस पृथ्वी को श्रलंकृत किया है।

जयपुर में लिखे गए अपने ग्रन्थों में उन्होंने महाराजा के सम्बन्ध में जो संतुलित ग्रीर यथार्थवादी विचार प्रकट किये हैं वे मारत के प्राचीन राजा श्रों की परम्परागत गौरवगिरमा के सर्वथा अनुरूप हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारतीय नरेशों ने विद्या ग्रीर कला के क्षेत्र में अपना जो बहुमूल्य योगदान किया है तथा विद्वानों ग्रीर किवयों को संमानपूर्ण ग्राश्रय देकर देश की जो सेवा की है, वह इतिहास में ग्रावस्मरशीय रहेगी।

तंत्र-शास्त्र ग्रीर ज्योतिष के क्षेत्र में, द्विवेदी जी का नाम भारत के ग्रनेक प्रान्तों में फैल चुका था। उनको 'संग्रहिशरोमिए।' भ्रोर 'सप्तशतोसर्वस्व' का उत्तर भारत में व्यापक प्रचार हम्रा था इसलिए शिक्षित-समाज में उनका संमानपूर्ण स्थान बन गया था। एक बार दरभंगा (बिहार प्रान्त ) के स्वर्गीय महाराजा लक्ष्मीश्वरसिंह जो, प्रपने विद्या-प्रेम ग्रीर राष्ट्रीय विचारों के कारण. एक प्रगतिजील नरेश माने जाते थे-किसी सरकारी श्रायोग के सदस्य के रूप में जयपुर भावे हए थे। उस समय, जयपुर को दूसरी काशो कहलाने का गौरव प्राप्त था। विभिन्न विषयों के चोटी के विद्वान यहाँ मौजूद थे। महाराजा ने राज्य के उच्चाधिकारियों मे किसी ऐमे तपोनिष्ठ तांत्रिक विद्वान से मिलने की श्रमिलाषा व्यक्त की, जिससे वे तंत्र-शास्त्र के बारे में कुछ मौलिक जानकारी प्राप्त कर सकें। इस प्रसंग में, राज्य की स्रोर में द्विवेदी जी के नाम का सुभाव दिया गया था श्रीर उनके साथ महाराजा के वार्तालाप की एकांत व्यवस्था की गई थी। महाराजा स्वयं बड़े प्रतिभाशाली भीर भ्रास्तिक पुरुष थे, वे भ्रपने भ्रागम-सम्बन्धी गंभीर प्रश्नों का सन्तोषजनक ग्रीर समुचित उत्तर पाकर बहुत प्रभावित हुए, श्रीर इनके श्रनन्य भक्त बन गए। कुछ समय बाद, महाराजा ने इन्हें दरभंगा म्राने का निमंत्रण दिया, किन्तू किन्हीं कारणों से, वे उस समय वहां नहीं जा सके। इस पर, महाराजा ने जयपुर-नरेश को पत्र लिख कर कुछ समय के लिए इनको दरभंगा भेजने का प्रवल अनुरोध किया। जयपुर महाराज की प्रोरणा और श्रनुमित से ये राज्य के संमानित श्रितिथि के रूप में दरभंगा पहुंचे। महाराजा लक्ष्माव्य रसिंह ने इनका बड़ा ब्रातिथ्य-सत्कार किया. श्रीर कुछ दिन वहां निवास करने का श्राग्रह किया। लगभग दो वर्ष तक, द्वित्रदी जी, महाराजा के साजिध्य

में दरभंगा में रहे, श्रीर वहां काश्मीरकशैव-दर्शन श्रीर प्रत्यभिज्ञाशास्त्र के सारभूत तत्त्वों को लेकर 'साधक-सर्वस्व' नाम से एक नवीन किंतु महत्वपूर्ण ग्रंथ का निर्माण किया।

इस प्रदेश का जल-वायु प्रनुकूल न होने के कारण, वे वहां ग्रीर ग्रधिक समय तक रहने के पक्ष में न थे। इधर वार्धक्य के कारण, स्वास्थ्य में ग्रधिक गिरावट ग्राने से, शीघ्र हो वहां से स्वदेश वापस लौटने की बात सोच हो रहे थे कि बाराबंकी (उत्तरप्रदेश) जिले की लाखूपुर रियासत के तालुकेदार पाण्डे सर्वजीतिसह ने, ग्रपना एक विशेष प्रतिनिधि मेज कर उन्हें ग्रपने यहां ग्राने की प्रार्थना की। महाराज ने परिवर्तित परिस्थित को ध्यान में रख कर, इच्छा न होते हुए भी उन्हें बढ़े ग्रादर से बिद्या किया। पाण्डेजो के स्नेहपूर्ण प्रनुरोध के कारण दिवेदीजी को उनके यहां जाना पड़ा क्योंकि उनकी मनःस्थित उस समय बहुत ग्रशांत ग्रीर डांबांडोल हो रही थी। इन्होंने उनकी मानसिक ग्राशंका ग्रीर भ्रम को निर्मूल करके कुछ ऐसे ग्राध्यात्मिक उपचार बताए—जिसमे उनको पूर्ण लाभ पहुँचा ग्रीर वे सदा के लिए इनके ग्राजाकारी शिष्य बन गए। दिवेदीजी का स्वास्थ्य वार्धक्य के कारण, इन दिनों गिरावट की ग्रीर था इसलिए पूर्ण विश्वाम लेने की इच्छा से वे ग्रपने ग्राश्रम पाण्डतपुरी लौट ग्राए।

दिवेदीजी ने विक्रम संवत् १६६० में अपने सहोदर-अनुज पं० नन्दिकशोरजी दिवेदी के श्रम श्रीर सहयोग से, पंडितपुरी में विन्ध्य-पाषाण का एक देव-मन्दिर बनवाया था। उसमें महिषमिदिनी भगवती दुर्गा की संगमरमर की प्रतिमा तथा शिविलिंग की स्थापना की थी। पूजा के निमित्त पृष्प-फल श्रादि उपलब्ध कराने के लिए इसके पार्श्वमाग में एक पुष्पव।टिका और श्राम्न का बगीचा भी लगवाया था।

उनत मन्दिर के प्राङ्गण में, देववाणी में संगमरमर की शिला पर उत्कीर्ण एक छन्दोबद्ध शिलालेख लगा हुग्रा है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होने के कारण, यहां उद्धृत किया जाता है—

'यः साक्षाद् यजुषा ऋचा च वहुको वेदेषु मीमांस्यते यत्रैवेश्वरशब्दशिक्तविषयः शास्त्रेषु निर्धार्यते । यश्चैकोऽिष विचित्रदर्शनदृशा नानाकृतिः कल्प्यते सोऽयं पापहरः शिवः शिवकृते वर्वति सर्वोपिर ।। स्वस्ति श्रीमान् महर्षीगां प्रवरोऽभूत् स काश्यपः । विभागडकर्ष्यश्रुङ्गाद्या सन्ततिर्यस्य विश्रुता ॥

तत्र श्रीभगवद्रामकरुणापरिवृद्धिते । श्रभूवन् सरयूतीरवासिनो ब्राह्मणर्षभाः ॥ तद्गोत्रजः गुक्लयजुर्वेदाघ्यायी विदां वरः। वेणीप्रसाद इत्यासीद द्विवेदपदभूषितः ॥ राधाकृष्णस्ततो जज्ञे सांख्यशास्त्रनिषण्णधीः। कविना येन जनता दयाहष्ट्या चिकित्सिता।। ततोऽजनिष्ट सरयप्रसादः शास्तरत्त्ववित्। यः स्निह्यत्यधिकं नन्दिकशोरे स्वानुजे बिदि ॥ येन जालन्घरे पीठेऽवासि श्रीगुरुसन्निधौ। तीर्थेऽरण्ये जयपूरे तथा भावयताऽऽगमान् ।। ग्रयोध्यापश्चिमप्रान्ते सरयूतमसान्तरे। स्वाजिते 'पण्डितपूरी' ग्रामेऽत्र बहुपादपे ।। यातेषु विक्रमाव्देषु षष्ट्रिगोशीतरिहमषु (१६६०)। तेन द्विवेदविष्रेण कारितोऽयं शिवालय :। धर्मार्थकाममोक्षाणां संसिद्धिजीयते यतः । तत्र श्रीशङ्करे भिवतः श्रद्धा च भवताद् हृढम् ॥"

द्विवेदीजी ने यहां ग्रपना एक स्वतंत्र पुंस्तकालय भी स्थापित किया था। जिसमें वेद, उपनिषद्, पुराण, व्याकरण ज्योतिष, दर्शन ग्रादि के लिखित ग्रीर मुद्रित ग्रन्थ संगृहीत किये गए हैं। इस प्रदेश के लोग संस्कृत-साहित्य के इस संग्रहालय से ग्रब भी लाभ लेते रहत हैं।

'पंडितपुरी' में पूर्ण मुख-शांति के साथ निवास करते हुए, जीवन के ग्रान्तिम भाग में भी वे देवाराघन ग्रीर साहित्यसेवा के ग्रत से कभी विरत नहीं हुए बल्कि शारीरिक दुर्बलता के होते हुए भी उनका स्वाध्याय ग्रीर लेखनकार्य शिष्यवर्ग की सहायता में निरन्तर चलता रहता था। यहां के निवासकाल में उन्होंने 'लिलितासहस्रनाम 'पर महत्वपूर्ण वृत्ति तथा ग्रादिनाथ के मंत्रगभित गुरुस्तोत्र 'पादुकापंचक' पर एक लघु टिप्पणी लिखी। साथ ही, ग्रागमोक्त तांत्रिक 'दीक्षा-पद्धति' के कलेवर को परिष्कृत ग्रीर सुव्यवस्थित बना कर उसे व्यावहारिक रूप में प्रस्तुत किया।

कालकम से, शरीर जब शनैः शनैः क्षीण होने लगा तो, उन्होंने श्रपनी दिनचर्या में समय के श्रनुरूप परिवर्तन कर दिया। वे केवल दुग्धमात्र का श्राहार लेने लगे, श्रीर बाहरी लोगों से मिलना-जुलना बन्द करके श्रधिकांश समय श्रात्मचिन्तन में ही व्यतीत करने लगे। श्रन्त में, कार्तिक कृष्णा ६ सोमवार विक्रम संवत् १६६३ को, सायंकाल सूर्यास्त के समय पुत्र, पौत्र श्रादि समस्त परिवार तथा शिष्य-मण्डली के समक्ष, योग- ऽकिया से प्राणायाम द्वारा इस भौतिक शरीर को त्याग कर ब्रह्मभाव को प्राप्त हो गए।

दिवेदीजी का कुल, श्रारम्भ से ही संस्कृत-विद्वानों का कुल था इसलिए परिवार के लोगों की शिक्षा—दीक्षा श्रीर रहन-सहन, पूर्णतः भारतीय संस्कृति के श्रमुख्य दला हुश्रा था । श्रत एव पारस्परिक स्नेह श्रीर सद्भाव के कारण श्रापका पारिवारिक जीवन सदा सुख-शांतिमय रहा था। श्रापके पुत्र स्वर्गीय म. म. पं० श्रीदुर्गाप्रसादजी दिवेदी भारत के ऋषिकल्प सूर्घन्य विद्वानों में थे, जिनका संक्षिप्त परिचय पहले दिया जा चुका है। श्रापके एकमात्र पीत्र श्राचार्य पं० श्रीगिरिजाप्रसादजी दिवेदी हैं—जो विभिन्न भाषाश्रों के श्राता, विद्याव्यसनी श्रीर ज्योतिष तथा संस्कृत-साहित्य के मामिक विद्वान हैं। श्रपनी कुल-परम्परा के अनुख्य श्रापका भी श्रीधकांश जीवन साहित्यसेवा में ही व्यतीत हुश्रा है। संस्कृत के क्षेत्र में, श्रापने विभिन्न विधयों की कई महत्वपूर्ण पुस्तकों का लेखन, संपादन एवं श्रमुवाद किया है, जिनमें से श्रीधकांश प्रकाशित हो चुकी हैं। श्राप पुरानी पीढी के हिन्दी के संमान्य लेखक—श्रमुवादक एवं समालोचक हैं। महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर में गणित एवं ज्योतिष शास्त्र के प्राध्यापक-पद पर वर्षों तक कार्य करने के बाद श्राप राज्य-सेवा से विश्वाम ग्रहण कर चुके हैं।

ग्रभी कुछ वर्ष पूर्व, राजस्थान सरकारने, ग्रापकी उल्लेखनीय साहित्य-सेवाग्रों के फलस्वरूप ग्राधिक पुरस्कार देकर समानित किया है। ग्राजकल ग्राप ग्रपनी जन्मभूमि "पंडितपुरी" में निवास करते हैं ग्रीर लोकिक एषणात्रों से दूर रह कर, शांत वातावरण में एकांतभाव से ग्रात्मिचन्तन में लगे रहते हैं। द्विवेदीजी के ज्येष्ठ-प्रपौत्र, ग्राचार्य पं० श्रीमहादेवप्रसादजी द्विवेदी हैं— जो ग्रपनी साहित्यिक प्रवृक्तियों के साथ साथ "पंडितपुरी" ग्राश्रम के प्रमुख संचालक ग्रीर व्यवस्थापक हैं। किनिष्ठ-प्रपौत्र श्रीगंगाधर द्विवेदी हैं—जो महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर में साहित्य शास्त्र के प्रवक्ता पद पर कई वर्षों तक कार्य करने के बाद ग्रब गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, ग्रलवर के प्रधानाचार्य पद पर कार्य कर रहे हैं।

# द्विवेदीजी के ग्रन्थों का संक्षिप्त परिचय

श्रद्धे य द्विवेदीजो का श्रिष्ठकांका जीवन परमेश्वराराधन श्रीर साहित्यसेवा में व्यतीत हुआ था। अपने जीवनकाल में लोकोपकार की भावना से उन्होंने व्यातिष-धर्मशास्त्र विशेषकर श्रागम-शास्त्र से सम्बन्धित कई उपयोगी ग्रन्थों का निर्माण श्रीर चयन किया था। आपको लेखन-शैली बहुत सरल श्रीर सुवोध थी। शास्त्रीय गूढ विषयों के पूर्वापरसमन्वय श्रीर उनको सुगम बनाने में श्राप बढ़े कुशल श्रीर सिद्धहस्त थे। आपके ग्रन्थों का प्रचार-प्रसार भारतीय विद्वत्समाज में तो था ही, साथ ही सामान्य ज्ञान रखने वाले विद्याप्रेमियों ने भी श्रपनी ज्ञान-वृद्धि श्रीर व्यावहारिक-क्षमता का संपादन करने में
इनका पूरा पूरा लाभ लिया है। ग्रागम-शास के गहन-गृढ तत्त्वों के निरूपण श्रीर
उनकी व्यावहारिक योजना में श्रापकी श्रसाधारण प्रतिभा ने उल्लेखनीय योगदान
किया है। श्रापके सम्बन्ध में सम-सामयिक विद्वानों की मान्यता व्यक्त करते हुए
कहा गया है—

'विद्वांसोऽप्यथ योगिनोऽपि कितिचित् सन्त्येव सन्तः परं तत्सामान्यविशेषभावकथने लोकोऽन्यथा मन्यते । ग्रस्तु, श्रीसरयूप्रसादविबुधादन्यो न शैवागम-ग्रन्थप्रन्थिवियेदनेऽद्य मितिमानित्युच्चकैब्रूमहे ॥'

इसमें कीई सन्देह नहीं, कि भास्करराय के बाद पिछले दो शतकों में ऐसी कोई विभूति दृष्टिगोचर नहीं हुई—जिसने आगम के क्षेत्र में अपनी सेवाओं के द्वारा लोक-मानस को आश्वस्त कर, इस शास्त्र को एक नई चेतना प्रदान की हो।

## प्रकाशित ग्रन्थ

१-- संग्रहविशोमणि १ १९६ १ वर्ग वर्ग १५०० हते ह

नवलिकशीर प्रेस, लखनऊ से ईसवी सन् १५७४ में मुद्रित ग्रीर प्रकाशित।

यह मुख्य रूप से ज्योतिष विषय का प्रन्थ है। इसमें ज्योतिष-शास्त्र के संहिता-स्कन्ध के उपयोगी विषयों का संकलन है। साथ ही, दैनिक जीवन में तथा नित्य-नैमिसिक धार्मिक कियाकलापों एवं प्राशीच प्रादि में काम आने वाली धर्मशास्त्र की व्यवस्थाओं का जो स्वभावतः जटिल भीर मतमतान्तरों से भावेष्टित हैं—धर्मशास्त्र के मान्य ग्रन्थों के ग्राधार पर सार्वदेशिक श्रीर बहु-संमत पक्ष का निर्धारण किया ग्या है।

इसकी यह विशेषता है कि ज्योतिष-शास्त्र से संबद्ध प्रायः अनेक उपयोगी व्यावहारिक विषयों का समावेश इतनी दूरदिशता से किया गया है कि इस एक समूचे ग्रन्थ का प्रध्ययन कर लेने पर प्रायः दैनिक व्यवहार में प्रावश्यक और अपेक्षित विषयों की जानकारी हो जाती है, तथा ऋषियों एवं ग्राचार्यों के मूल प्रमाणवाक्यों का बलावल भी जात हो जाता है। ज्योतिष और धर्मशास्त्र का निकट सम्बन्ध होने से दोनों ही एक दूसरे की अपेक्षा रखते हैं—इसलिए दोनों का समन्वयात्मक हिष्ट-कोण जानने में इसका अपना स्वतन्त्र महत्व है। इसके आरम्भ का मंगलावरण यों है-

'श्रीवाणीं श्वेतवर्णामां वाग्दानचतुरां शिवाम् । गरोशसहितां वन्दे बन्दनीयपदाम्बुजाम् ॥ ज्योतिःस्वरूपं बगतां प्रकाशकमभीष्टदम् । द्यूमणि त्रिगुणात्मानं सर्ववन्द्यमुपास्महे ॥'

प्रनिष । त्रगुणात्मान सर्वनन्त्रमुपास्महे ॥'
प्रन्य के विभिन्न प्रकरणों की श्लोकबद्ध-सूची इस प्रकार है—
'संवत्सरस्य च तिथेवरिनक्षत्रयोस्त्या ।
योगस्य करणाख्यस्य तारायाश्च यथाकमम् ॥
गुभागुभस्य त्याज्यस्य मुहूर्तानां तथैव च ।
संकान्तेर्गोचरस्याय संस्कारोद्वाह्योस्त्या ॥
वध्वप्रवेक्षनस्याग्न्याधानराज्याभिषेकयोः ।
यात्रावास्तुप्रवेक्षानां प्रतिष्ठाक्षकुनाख्ययोः ॥
मिश्रस्य च तिथीनां च तथाक्षोचस्य च स्फुटम् ।
एवं प्रकरणान्यत्र यथासंख्यान्यनुक्रमात् ॥
मूलग्रन्याभिवन्धाच्च वाक्यान्याहृत्य यस्ततः ।
बालबोबाय कुर्वेऽहं सरसंग्रहिकरोमणिम् ॥

इस शिरोमणि में कुल मिलाकर चौबोस प्रमाएं हैं। प्रत्येक प्रभा का नाम-करण प्रवान विषय के चतुसार किया गया है। प्रभाओं के नाम इस क्रम से हैं—

|     | संवत्सर प्रभ | T                                     | १३.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | गोचर           | प्रभा       |
|-----|--------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|
|     | तिथि 🔑       | . • •                                 | ₹४.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | संस्कार        | 22          |
|     | बार 🖰 🦙      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | tx.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | विवाह 🕆        | 11          |
|     | नक्षत्र "    |                                       | १६.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | वधूप्रवेश-द्वि | रागमन प्रभा |
|     | योग ंग       |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रग्निहोत्र   | 11          |
|     | करण "        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | राज्याभिषे     | وو م        |
|     | तारा "       |                                       | ₹€.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | यात्रा 🕆       | 1 10        |
|     | गुमागुभ वि   |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वास्तुविचाः    | į ,         |
|     | त्याज्यविचार |                                       | and the second s | गृह-प्रवेश     | . 22        |
| 4   | लग्न ः       | 11                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रतिष्ठा      | - 59        |
|     | नानामुहूर्त  | 17                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रकीर्णक      | 31          |
| 84. | संकान्ति     | 79                                    | 28.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | तिथिनिर्णय     | 12          |

ग्रन्थ की समाप्ति पर निम्नलिखित श्लोकों का उल्लेख है— 'द्विवेदिकुलसंभूतसरयूकृतसंग्रहे। किरोमणी समाप्ताभुत प्रमेयं तत्त्वसंज्ञिका ॥१॥ राधाकृष्णतन्द्भवो वसुमतीदेवो द्विवेदी गिरां सारझः सरयूप्रसाद इति यः श्रीमत्ययोध्यापुरे ॥ सोऽयं संधित उत्तमे जयपुरे श्रीरामसिहं व्यधा-द्ववें वेदयुगाङ्कभूपरिमिते श्रीविक्रमादित्यतः ॥२॥ ग्रार्षात् तद्वश्चिक्षण्याच्य धर्मशास्त्रनिबन्धतः । मूलवाक्यानि संगृह्य सत्संग्रहिक्ररोमणिः ॥३॥ ग्रथनात् पूर्णतां यातो भूयात् सज्जनतोषकृत् । वर्वतुं कुशलं भूमौ यावत्स्यात् कर्म वैदिकम् ॥४॥ श्रीमद्दुर्गानन्दनाधो भक्तकल्पमहीरुहः । भवताद्भवसंताप्रकामनो हत्कजस्यतः ॥४॥

#### २--सदाचारप्रकाश।

नवलिककोर प्रेस, लखनऊ से सन् १८८३ में मुद्रित घीर प्रकाशित।

इसमें वर्ण ग्रीर ग्राश्रमों की व्यवस्था के ग्रन्तर्गत धर्मशास्त्रसंमत लोक-चर्या का विस्तृत निरूपण है। मनु ग्रीर याज्ञवल्क्य की स्मृतियों से लेकर धर्म-शास्त्र के ग्रन्य मूल निबन्धों के ग्राधार पर ग्राचार-विचार ग्रीर भारतीय जीवन की प्रंपरागत मान्यताग्रों का उल्लेख किया गया है।

#### ३— वर्णबीजप्रकाश ।

बम्बई के सुप्रसिद्ध वे खुटेश्वर प्रेस से विकम संवत् १६६८ में मुद्रित एवं प्रकाशित ।

बारों वेदों के वैदिक मन्त्रों के दास्तविक प्रयंज्ञान के लिए निरुक्त कार बास्क मुनि ने, ग्रीर भास्करराय ग्रादि ने, जैसे निषण्डु नामक कोष का संकलन किया है ग्रीर ग्रमसीसह ने लौकिक संस्कृत-कब्दों के अर्थज्ञान के लिए 'नामलि ज्ञानुशासन कोष' जिसे ग्रमरकोष कहा जाता है—का ग्रिग्निपुराण ग्रादि से चयन किया है—उसी प्रकार से ग्रागमोक्त मन्त्रों के उद्धार के लिए इस कोष की रचना की गयी है। ग्रागम में माया, तार, पवन, मेरु. ग्रनुग्रह ग्रादि शब्दों के पारिमाषिक ग्रर्थ होते हैं—उनके द्वारा ही मन्त्रों में प्रयुक्त विभिन्न वर्णों का संकेत किया जाता है। इस संकेत को समभे बिना मन्त्रों के वर्णात्मक स्वरूप की योजना नहीं ज्ञात हो सकती। ग्रत एव मन्त्रों के स्वरूप को जानने के लिए इस कोष की ग्रत्यंत उपादेयता है। इसके विना कोई महापंडित ही क्यों न हो, शक्तिग्राहक कोष के ग्रभाव में किस शब्द से वर्णमाला के किस ग्रक्षर का संकेत किया गया है—इसकी जानकारी कथमपि नहीं कर सकता। धे

१-इस 'कोष' का संपादन अद्धेय म० म० पं बीदुर्गाप्रसादजी दिवेदी ने किया है।

४ — सप्तश्चतीसर्वस्य ।

नवलिककोर प्रेस, लखनऊ से सन् १८६२ में मुद्रित श्रीर प्रकाशित ।

हमारे देश में सप्तशती या दुर्गापाठ का बड़ा महत्व है। 'कली चण्डीविनायकी' की प्रसिद्ध के प्रमुखार, श्रामिक हिंद से आज के इस गये-गुजरे
जमाने में भी चण्डी या दुर्गापाठ का भारतव्यापी प्रचार है। ग्रमीर से लेकर
गरीब तक प्रपने प्रपने ग्रमीष्ट लाभ के लिए बड़े प्रादर ग्रीर श्रद्धा-भक्ति
से स्वयं इसका पाठ करते हैं, श्रयवा ब्राह्मण द्वारा कराते हैं। जिस
वस्तु का व्यापक प्रचार होता है—उसमें, काल के प्रभाव से, कई प्रकार की
श्रुटियों ग्रीर विसंगतियों का होना स्वाभाविक हुन्ना करता है। इस दृष्टि से
सप्तशती के मूल पाठ ग्रीर विधि-विधान में भी मतमतान्तरों के भमेले के कारण
बड़ी ग्रव्यवस्था फैली हुई थी। द्विवेदीजी ने इससे संबद्ध श्रनेक टीका-टिप्पिएयों
को देखकर, ग्रीर मूलपाठ के विसंवाद को दूर कर कात्यायनीतन्त्र, सेक्तन्त्र,
मरीचिकल्प, चिदम्बर-संहिता ग्रादि श्रामम के मूल ग्रन्थों का भलीभांति
पर्यालोचन करके, इससे सम्बन्ध रखने वाली सम्पूर्ण सामग्री का विधिवत्
परीक्षण कर, सारभूत ग्रीर श्रामाणिक वस्तुतत्त्व को लेकर बढ़े परिश्रम सै
इसका जीर्णोद्धार किया है ग्रीर इसलिए इसका नाम सप्तशती-सर्वस्व रखा है।

इसके विषय में ग्रन्थकार ने ग्रपना ग्रभिमत प्रकट करते हुए लिखा है—

'सप्तशस्यास्तु सर्वस्यं सर्वस्यं तन्त्रमन्त्रयोः । येनोदघाटि सर्वस्यं सर्वस्यमिव भूतलात् ॥'

काशी श्रादि विद्यापीठों के विद्वानों ने इसी के पाठ श्रीर विधान को मान्यता प्रदान की है। श्रीर श्राजकल दुर्गा-पाठ के श्रनेक संस्करणों में यही व्यवस्थित श्रीर प्रामाणिक माना जाता है।

इसके श्रारम्भ के कुछ स्रोक नीचे दिये जाते हैं —
गजाननं विघ्नहरं गणांचितपदाम्बुजम् ।
सेवितं सिद्धिबुद्धिभ्यामनिशं श्रेयसे श्रये ॥१॥
नित्यामनन्तां प्रकृति पुराणीं
चिदीश्वरीं सर्वजगन्निवासाम् ।
शिवार्ध-देहामगुणां गुणाश्वयां
वर्णार्थरूपां प्रणमामि देवीम् ॥२॥

१—इसके दूसरे संस्करण का संपादन श्रद्धेये म. म. पं. श्री दुर्गाप्रसादजी द्विवेदी ने किया है जो कि उक्त प्रीस से विक्रम संवत् १९७२ में प्रकाशित हुआ है।

२—'आगमरहस्य' में भी ये दोनों मङ्गलक्लोक उल्लिखित हैं। इनका शास्त्रीय-अर्थ 'मितभाषिणी' में व्यक्त किया गया है-जो अन्य के परिशिष्ट भाग में छगाई गई है।

श्रीमद्दुर्गानस्दनाथाङ्घिपद्मं नत्वा स्तुरवा संप्रदायप्रगोत्रृत्। पूर्वाचार्यप्रोक्तटीका विगासः यद्यत्सारं तसदेवाचिनोमि ॥३॥

सप्तसत्याः प्रसादेन सप्तकत्यर्थसंग्रहम् । प्रयोगानिष लम्बोरच विचिनोमि ययामित ॥४॥

× × ×

एवं तज्जलिविधितोचनप्रमाणे— विश्रामीविविधितिधिक्रमं वहिद्धः । संपूर्णं परगुणकप्रसित्तभाजां सर्वस्वं भवतु मुदे सुसाधकानाम् ॥५॥

चौबीस विश्वामों में यह ग्रन्थ समाप्त हुन्ना है। इसमें दुर्गापाठ से संबन्धित सभी प्रकार के वैदिक एवं तांत्रिक काम्य-प्रयोग पुरश्चरण द्यादि का सन्तिवेश है। सप्तशती वास्तव में संकडग्रस्त च्रीर पीडितों के लिए कल्पवृक्ष के समान एक वरदान है।

उपसंहार के कुछ श्लोक निम्नलिखित हैं-

श्रीसप्तशस्याः सर्वस्वं रहस्यं निस्तिलार्थदम् । भ्रयाच्छ्रोसद्गुरोः प्रीत्ये संप्रदायमहेशितुः ॥१॥ श्रीमद्दुर्गानन्दनाथः शक्दरो भक्तवत्सलः। प्रीयतां करणामृति भीवभीतिहरी ग्रुरः ॥२॥ नानागमाच्च निगमात् सङ्गृहीतिमहाद्भतम् । भूमी भूवाद ब्राह्मणानां सदा कल्पतरूपमम् ॥३॥ हष्ट्रा नन्दत् स्थियः क्षाम्यन्तूल्लेखविश्रमम्। नानावाक्यैकलिखने प्रायो मुहाति लेखकः ॥४॥ प्रोद्धारितं तच्चापल्यादनुद्घाट्यमपीह यत्। तत् क्षत्तव्यमशेषेशि ! रोषोज्जे नोचितः स्ते ॥४॥ बाललौल्यमशेषं हि मातापित्रोः कृपास्पदम् । भवत्यपारकरुए। करुणा मिथ धीयताम् ॥६॥ राघाकृष्णतन् द्भवो वसुमतीदेवो दिवेदी गिरां सारजः सरयूप्रसाद इति यः श्रीमस्ययोध्यापुरे । सोऽयं संश्रित उत्तमे जयपूरे श्रीमाधवेशं प्रभूं इबर्ड यन्यमिमं मनोहरतरं जग्रन्य सर्वार्थदम् ॥७॥ सप्तश्वतीसर्वस्विमदमद्भुतरचनाहारि । गजयुगखेटमहीमिते १६४८ विक्रमवर्षेऽकारि ॥ । ।। एतद्ग्रन्थरसामृतं साधुकुलानि पिबन्तु । ग्रम्बापदकरणावशात् कृतकृत्यानि भवन्तु ॥ १॥ ।। भो भो साधकपुङ्गवाः सादरमिदं पठन्तु । भवतां यिद्धिसाधनादङ्के श्रियो लुठन्तु ॥ १०॥

५---मातृकास्तुतिः ।

इण्डियन प्रेस, प्रयाग में, सन् १६०७ में मुद्रित।

हारितायन संहिता के अन्तर्गत ब्रह्मा-विष्णु आदि देवताओं के द्वारा की गई मानुका-वर्णरूपिणी भगवती त्रिपुरसुन्दरी की यह स्टुति है। इसमें मानुका-विज्ञान के गूढ-तत्त्वों के व्यापक अर्थ निहित है।

'मेघा वाणी भारती त्वं विद्या माता सरस्वती। ब्राह्मी भाषा वर्णमयी पराद्या कृतिरब्यया।। विकल्पा निविकल्पाऽजा कला नादमयी किया। कालशक्तिः सर्वरूपा क्षिवा श्रुतिरनुसरा।।'

ये चौबीस नाम भी इसमें मन्तगभित हैं, जिनका सरस्वती-स्तोत्र के में पाठ करने का विधान है।

इस स्तुति की व्याख्या में आगम-शास्त्र के अनेक गंभीर और गुरुगम्य विषयों का बड़ा प्राञ्जल विवेचन किया गया है। परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वेखरी के स्वरूप और ग्राविभवि का प्रकार तथा षट्चकों की ग्रन्तर्भावना ग्रावि के बारे में भनेक ज्ञातव्य बातों का उल्लेख है।

इसकी टीका का मञ्जलाचरण यह है-

'यद्व्यापारवशादेव त्रिलोकी व्यवहारिणी । तामनन्तपरिस्फूर्तिभूमिकां माद्कां श्रये ॥'

श्चंत में-

'साकेतपश्चिमककुप्कृतसन्निवेशा सा भाति पण्डितपुरी सुविविक्तदेशा। तस्यां वसन् स सुमनाः सरसूप्रसादः श्रीमादकास्तुतिमिमामकरोत्सटीकाम् ॥ ६-पावुकापञ्चक ।

बनारस के सत्यनाम प्रेस से सन् १६३२ में मुद्रित ।

यह प्रादिनाथ कृत गुरुपादुकास्तोत्र है। इसमें शिवशक्तिरूप में गुरु के गुक्न-रक्त चरणों की स्तुति की गई है। प्रातःकृत्य के प्रन्तर्गत तांत्रिकों बारा इसके पाठ का विधान है। कुलार्णवतन्त्र में पादुका की व्याख्या इस प्रकार है—

'पालनाद् दुरितोच्छेदात् कामितार्थप्रवर्द्धं नात् । पादुकेति समास्याता ह्यावयोस्तत्त्वमस्यिके ॥'

मुख्य क्लोक पाँच हैं- जैसा कि पुस्तक के नाम से ज्ञात होता है किन्तु कुल मिलाकर इसमें नो क्लोक हैं — जो कि गंभीर भीर भर्थपूर्ण हैं। दिवेदोजी ने इस पर भ्रपनी टिप्पणी लिखी है भीर उसमें इसके भ्रागमिक भर्यों का स्पष्टी-करण किया है।

टिप्पणी के श्रारंभ में लिखा है—
श्रीमद्दुर्गानन्दनाथाङ्घ्रिपरां
नत्वा स्तुत्वा संप्रदायार्थविज्ञान् ।
पूर्वाचार्यप्रोक्तमेवातिसूक्ष्मं
वक्ष्पे भावं पादुकापञ्चकस्य ॥ १ ॥
बिपत्वा पादुकामन्त्रं नमेन्नाथं कृताञ्चलिः ।
समाहितमना भूत्वा मन्त्रमेतं समुच्चरन् ॥ २ ॥
वन्दे गुरुपदद्वन्द्वमवाङ्मनसगोचरम् ।
रक्तगुक्लप्रभामिश्रमतक्र्यं त्रेपुरं महः ॥ ३ ॥

इसका प्रकाशन दरभञ्जानरेश स्वर्गीय लक्ष्मीश्वरसिंह की रानी के प्रनुज मैथिल-श्रोत्रिय स्वर्गीय त्रिलोकनाथ मिश्र ने किया है जो कि द्विवेदीजी के शिष्य थे ।

#### द्यागम के ग्रप्रकाशित ग्रन्थ

७ - सर्वार्थकल्पद्रुम ।

यह प्रथविद की पिष्पलाद शासा में प्रतिपादित कृत्यासूक्त का विवरण है। भगवती भद्रकाली इंसकी मुख्य देवता हैं। इसमें विभिन्न कामनाश्रों की प्राप्ति के लिए श्रनेक प्रकार के यंत्र-मन्त्रों की साधना का उल्लेख किया गया है। वेद ग्रीर तंत्र दोनों की संमिलित श्रनुष्टान-प्रक्रिया की इसमें प्रधानता है। यह

एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके ग्रारंभ के श्लोकों में ग्रन्थ के स्वरूप श्रीर उसकी इतिकर्तव्यता का परिचय कराया गया है—

'श्रीनाषाङ्घ्रकजदन्दरजोस्तिमदन्ययम् । तनुतां विमलं चैरयं भक्तहृत्कलपसृष्ट्हम् ॥ श्रीपराम्बापदाम्भोजयुगं नौमि पुखास्पदम् । प्रत्यहन्यहरुमनं स्वान्तध्वान्तिवनाशनम् ॥ श्रीदुर्मानन्दसद्भक्तिकश्वकृत्यापदाम्बुजम् । पराप्तभीमपद्मास्यं प्रणमामि पुनः पुनः ॥ प्राथर्वणं महाकृत्यासूक्तमाङ्गिरसं च यत् । नववगित्मकं सार्वं सोद्धारं सप्रयोगकम् ॥ यंत्रप्रयोगसिहतं ब्रह्मादीनां प्रकाशितम् । तदेव विलिखाम्यत्र प्रन्थानालोक्य यत्नतः ॥

इसकी समाप्ति में निम्नलिखित श्लोकों का उल्लेख किया गया है-

'वेदारिननन्दभूहीनवर्षे वैकमिके ग्रुमे ।
मार्गे कृष्णो बुघेऽष्टम्यां लेखोऽयं पूर्णतामियात् ।।
कल्पान्यालोच्य लब्धानि विमृत्य गुरुप्रक्रियाम् ।
यावल्लब्धं यामलेषु यथाशास्त्रं यथामित ।।
साधकानां हि सर्वार्थप्राप्तये कल्पभूरहः ।
संग्रहो ग्रिथतोऽस्मामिस्तेन प्रीणातु श्रीशिवा ।।
निगमार्णवसद्भलकल्पभूरहवाकसुमेः ।
पूजिता गुरवोऽमन्दं मञ्जलं वितरन्तु नः ।
राधाकृष्णतन्द्भवो वसुमती देवो दिवेदी गिरां
सारकः सरयूप्रसाद इति यः श्रीमत्ययोध्यापुरे ।
सोऽयं संश्रित उत्तमे जयपुरे श्रीरामसिहं प्रभु
स्वद्गं ग्रन्थिममं मनोहरतरं जग्रन्थ सर्वार्थदम्।।

### ८-वरजुरामसूत्रवृति ।

यह श्रीविद्या का प्रतिपादक ग्रार्थ ग्रन्थ है।

मञ्जलाचरण के बाद ग्रन्थ के ग्रारंभ में यह स्लोक है—

नत्वा विष्णु जामदग्न्यं रामं क्षत्रकुलान्तकम्।

तत्सूत्रगूढभावार्थव्यक्तमे टिप्पणी बुवे।।

इसके विषय में ग्रन्थकार ने लिखा है-

'स व्यधाञ्जामदग्नीयसूत्राणामृजुपद्धतिम् । यत्र संचर्यते सम्यग् बालेरप्यकृतोभयम् ॥'

श्रीविद्या के इस सूत्र-ग्रन्थ के प्रति ग्रागम-शास्त्र के ग्राचार्यों की बड़ी श्रद्धा है। किन्तु, श्रित प्राचीन होने से कई स्थलों पर इसमें कुछ ऐसा उलट-फेर हो गया था कि उसका समन्वय करना एक कठिन समस्या थी। किंतु द्विवेदी जी ने पूर्वापर-संगति द्वारा मूलसूत्रों के संवाद के साथ इसको व्यवस्थित रूप देकर एक महान् कार्य किया है। इस पर रामेश्वरसूरि की एक 'सौभाग्य-सुधोदय' टीका है, जो 'गायकवाड ग्रीरियंटल सिरीज' बढ़ीदा से प्रकाशित हो चुकी है। इस कल्पसूत्र की टिप्पणी का उपसंहार करते हुए द्विवेदी जी ने लिखा है—

उमानन्देन रिचते नित्योत्सवनिबन्धने । बर्तते बहुधा हन्त किया सूत्रविरोधिनी । अतः सूत्रार्थसंवादिकर्मकाण्डप्रकाशने । कृतोऽयमधुना वत्नस्तेन तुष्यतु शास्त्ररी ॥ आग्रहावेशभुत्सार्य माध्यस्थ्यमवलम्ब्य च । गुणदोषप्रकाशाय योजनोयात्र शेमुषी ॥ ये सन्त्यागममर्भश्चास्तोषभेष्यन्ति ते भ्रुवम् । संप्रदायानभिश्चानां किन्तोषेण स्वार्ऽपि किम् ॥'

### ९-साधक-सर्वस्य ।

यह शक्तिदर्शन का प्रवान ग्रन्थ है। इसमें शक्ति की उपासना का साङ्गी-पाङ्ग निरूपण है। सिद्धान्त भीर प्रायोगिक दोनों ही धाराग्रों का विवेचन प्रामाणिक भीर मान्य श्रागमग्रन्थों के श्राघार पर प्रस्तुत किया गया है। इस दर्शन से संबन्ध रखने वाली सम्पूर्ण शास्त्रीय पद्धति का इसमें समावेश किया गया है। शक्तिदर्शन के जिज्ञासुग्नों भीर उपासकों, दोनों ही के लिए पुस्तक समान रूप से उपयोगी है। इसमें २२ प्रकाश हैं—जिनमें इस दर्शन के विभिन्न विषयों का कमशः प्रतिपादन है।

इसका प्रारंभ इस प्रकार है-

स्फुरतां चरणावन्तः श्रीप्रकाशविमर्शयोः । इदन्ताहन्तयोरेनयं भवेद् यदनुकम्पया ॥ १ ॥

१. सुप्रसिद्ध शाक्त दार्शनिक मास्करराय (इनका समय १८ वीं सदी का पूर्वार्ट गाना जाता है ) के शिष्य उमानन्दनाय ने कल्पसूत्र पर 'नित्योत्सव' नामक एक पद्धति ग्रन्थ लिखा है, जो बड़ौदा की 'गायकवाड़ बोरियंटल सिरीज' में लप चुका है।

त्रागमाम्भोधिसंभूतं सारात्सारतरं हि यत् ।
तद्वाक्यरत्नमत्रेह मया संगृह्यते स्फुटम् ॥ २॥
परापंचाधिकां हृष्ट्वा काशिकां निद्संभवाम् ।
प्रत्यिक्षामतं तद्विच्चदम्बरसमुद्भवम् ॥ ३॥
निरुत्तरं तथा शक्तिसङ्गमं च कुलार्णवम् ।
ज्ञानार्णवमतं तद्वह्क्षिणामूित्तसंभवम् ॥ ४॥
रहस्यार्णवसंभूतं तन्त्रराजभवं तथा ।
यामलोक्तं वीरतन्त्रभवं वै वामकेश्वरम् ॥ ५॥
योगिनीहृदयोत्त्यं च परमानन्दतन्त्रजम् ।
त्रिक्टासंभवं तद्वदन्येषां च यथामित ॥ ६॥
गुरूणां च मतं सम्यगालोच्य शक्तिदर्शने ।
सत्साधकेन्द्रसंप्रीत्ये कर्म-वैगुण्यज्ञान्तये ॥ ७॥
श्रीकण्ठशासनोत्कोणं प्रमेयं यत् सतां मतम् ।
तच्च साधकसर्वस्वे यथाकममुदीर्यते ॥ ६॥

ग्रन्थ के प्रन्तिम् भाग का उपसंहार करते हुए कहा गया है--

'एतत् साधकसर्वस्वं शक्तिदर्शनमुत्तमम्।
प्रिवतं श्रीगुरुशित्ये सत्साधकहितावहम् ॥१॥
मार्गे प्रचरतां यद्वत् कण्टकादेर्भयं निह् ॥
तथैवात्र प्रचरतां कर्मलोपमयं निह् ॥ २॥
पूर्णे कर्मिणा श्रीमाता प्रसन्ना मवित ध्रुवम् ॥
प्रसन्नायां च सुलभावेहिकामुिष्मकौ यतः ॥३॥
तस्माद् गोप्यतमो ह्येष मार्गः सम्यक् प्रकाशितः।
संप्रदायविशुद्धानां साधकानां हितेष्सया॥ ४॥
सुसुखं वर्ततां सूमौ यावद् धर्मः सनातनः।
वशंधयमिते कामतिथौ तपसि तिच्छवम् ॥ ५॥

शैव-शाक्त दर्शनों की मूलिभित्ति ग्रीर उससे प्रसूत कर्म-उपासना ग्रीर ज्ञानकाण्ड के तत्त्वों को, ग्रार्षपद्धित के श्रनुसार हृदयंगम करने के लिए यह ग्रपने ढंग का श्रनूठा ग्रन्थ है।

इस ग्रंथ की मूलप्रति विव-दुर्गापीठ 'पण्डितपृरी के पुस्तकालय में है।
पूज्यपाद पं० श्रीगिरिजाप्रसादजी द्विवेदी के निर्देशन में इसकी प्रेसकाधी तथा
संपादन-सम्बन्धी भ्रन्य सामग्री का संकलन मेरे सहोदर ग्रग्नज, श्राचार्य पं० श्रीमहादेवप्रसादजी द्विवेदी कर रहे हैं। श्राका है, यह महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ शोध्र ही
ग्रागमप्रेमियों को उपलब्ध हो सकेगा।

#### १० - दीक्षापद्धति ।

श्रीविद्या की जो दीक्षापद्धितयाँ वर्तमान समय में उपलब्ध होती हैं उनमें कहीं संप्रदायभेद के कारण, कहीं प्रक्षिप्तांश के संमिश्रण में एवं कहीं परवर्ती ग्राचायों द्वारा यत्र तत्र परिवर्तन कर दिये जाने के कारण ग्रधिकतर स्थलों पर मूलभूत सूत्र-ग्रन्थों के साथ उनका सामञ्जस्य नहीं बैठता—बिक कहीं कहीं तो वे कल्पसूत्र के भी विरुद्ध पड़ती हैं। इस दुरवस्था को देख कर द्विवेदीजी ने यह ग्रनुभव किया कि 'दीक्षापद्धित' का एक परिमाजित और सुव्यव-स्थित रूप होना परमावश्यक है—क्योंकि दीक्षा ग्रागमानुयायियों का एक प्रमुख संस्कार है। फलतः ग्रनेक पद्धितयों का परीक्षण करके उनके विसंवाद को दूर कर, मूल तंत्रों की ग्रनुगत प्रक्रिया के ग्रनुसार इसका निर्माण करके एक बड़े ग्रभाव की पूर्ति की गयी है।

यह पद्धति पंडितपुरी के पुस्तकालय में होने से उसके श्राद्यन्त के श्रंशों का उद्धरण देना संभव नहीं हो सका है।

#### ११--लिखतासहस्रनामवृत्ति ।

यह श्रीविद्या का सुप्रसिद्ध सहस्रनाम है। श्रीविद्या के उपासक महामुनि
ग्रगस्त्य को भगवान् हयग्रीव ने इसका उपदेश किया है। यह ब्रह्माण्डपुराण के
ग्रन्तर्गत है। मन्त्रशास्त्र के श्रनेक रहस्यों से परिपूर्ण उक्त सहस्रनाम श्रन्य
देवताश्रों के सहस्र-नामों की तुलना में कहीं श्रधिक महत्वपूर्ण है। इस पर सुप्रसिद्ध
ग्रागमाचार्य भास्करराय ने, जिनका दोक्षा का नाम भासुरानन्दनाथ है—
सीभाग्य—भास्कर नामक भाष्य लिखा है, किन्तु उक्त भाष्य केवल उच्चकोटि
के चतुरस्र विद्वानों के ही काम का है। यह इतना विस्तृत श्रीर गंभीर है
कि इसके द्वारा श्रनेक प्रमेयांशों को समभ सकना बहुत कठिन ग्रीर कष्टसाध्य है।
ग्रत एव श्रगस्त्य मुनि के मूलसूत्रों के ग्राधार पर इसकी वृत्ति का निर्माण किया
गया है, जो मूल के ग्राभित्रत विषयों को सरलता से समभने में सहायक
होता है।

वृत्तिकार ने मंगलाचरण के बाद, इस वृत्ति के निर्माण की श्रावश्यकता. का उल्लेख करते हुए कहा है—

'क्लिष्टं सुविस्तृतमतिस्थगितप्रमेयं

सौभाग्यभास्करसमाह्वयभाष्यमास्ते।

तस्मादगस्त्यमुनिसूत्रमुखाश्रयेण

स्वान्तः सुखाय विवृणोमि सहस्रनाम ॥

वृत्ति की समाप्ति करते हुए, अपने उद्देश्य की सफलता का उल्लेख यों किया गया है—

'गाहं गाहं भासरानन्दनाथा-चार्योद्भूतं नाम-साहस्रभाष्यम् । भादायैतत्सारभूतान् प्रमेया-नुत्तानार्था वृत्तिरेषा व्यधाय ॥ एका वृत्तिः पूर्वभाष्यानुरोधात् कैश्चित् बढाप्याशयं नेव सुते। तस्माससन्यूलवस्त्प्रयाये सारपाही मामकोऽयं प्रयासः ॥ जागर्वन्तःसच्चिदानन्दमूतिः श्रीमद्दुर्गानन्दनायेन्द्रमीलिः। प्रीते वस्मिन्नष्टदुःखानुबन्धं धावन्त्यये मुक्तयो मुक्तयोऽपि ।। तच्छीपादाम्भोजिकञ्जलकधूली-पौनःपून्यस्पर्शपृतान्तरेण । शाके क्षोणीद्वचष्टचन्द्रप्रमारो श्रीश्रीशित्ये वृत्तिरुद्धावितयम् ॥'

द्विवेदीजी के मुद्रित एवं श्रमुद्रित साहित्य का जो संक्षिप्त परिचय यहाँ प्रस्तुत किया गया है, उसमे विक्रजनों की परिचय के साथ साथ कुछ प्रासंगिक बातों की जानकारी ख़बश्य मिलेगी।

यहाँ यह उल्लेख कर देना अनुचित न होगा कि इस समय दिवेदीजी के
मुद्रित ग्रन्थ दुर्लभ हो गए हैं और आगे भी उनका उपलब्ध होना कठिन प्रतीत
होता है क्योंकि प्रायः सभी पुस्तकों का मुद्रण और प्रकाशन विभिन्न प्रकाशकों
के द्वारा किया गया था। किसी का एक, किसी के दो संस्करण निकले थे और वे
सब के सब प्रायः समाप्त हो चुके हैं। इधर, स्थित एकदम बदल गई है।
युगपरिवर्तन के साथ लोकरुचि बदल जाने से इस ढंग की प्रस्तकों की माँग भव
कम होती जा रही है। ग्रतः संस्कृत साहित्य से संबद्ध प्रस्तकों के प्रनर्भुद्रण की
ग्राशा भी भव सीण हो चली है। कारण यह है कि ऐसी पुस्तकों की बिकी
स्वभावतः सीमित होने से प्रकाशकों को इस ग्रोर पूंजी का विनियोग करने में
कोई उत्साह नहीं रह गया है।

यह एक गंभीर चिता का विषय है कि हमारे देश के स्वाचीन होने के बाद पिछले बीस वर्षों में यहां संस्कृत-भाषा भीर उसके साहित्य की लोकप्रियता में जो ह्रास हुन्ना है, भीर गिरावट भागी है—उसकी कल्पना स्वप्न में भी न की जा सकती थी। इसका प्रत्यक्ष परिएगम यह देखने में भ्राया है कि संस्कृत-साहित्य के मनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ घीरे घीरे लुप्त होते जा रहे हैं। इसका भ्रीर कुछ भी कारण क्यों न हो, परन्तु तटस्थ प्रेक्षकों की यह घारणा है कि पित्रवमी संस्कृति भ्रीर सभ्यता की भ्रीर हमारा भुकाव इतना भ्रधिक बढ गया है कि भविष्य के प्रति यह भ्राशंका होने लगी है कि कहीं कुछ समय बाद भारतीय विद्याभ्रों की उपयोगिता ही न समाप्त हो जाय भ्रीर यहां का प्राचीन साहित्य केवल संग्रहालय की वस्तु बन कर न रह जाय क्योंकि भ्राज का मानव भौतिक विज्ञान की उपलब्धियों भ्रीर सफलताभ्रों पर मुख होकर उसका ऐसा भ्रंघमक्त बन गया है कि उसे भ्रपने स्वत्व या मानव मृत्यों के प्रति कोई भ्रास्था नहीं रह गई है। ऐसी परिस्थित में, भारतीय विद्या भ्रीर ज्ञान विज्ञान का भविष्य क्या होगा इसका पूर्वानुमान कर सकना कठिन है।

ग्रागमरहस्य का प्रकाशन-ग्रागमरहस्य की प्रसिद्ध इसके रचना काल के बाद ही प्रायः सारे उत्तर भारत में हो चुकी थी। कारण यह था कि प्रन्थकार ने स्वयं धपने ग्रागमशास्त्र के ग्रन्थों में यत्र-तत्र इसका उल्लेख किया था। इसके पूर्व, 'सप्तशतीसर्वस्व' तथा वर्ण-बीजप्रकाश (मंत्रशास्त्र का कोष) मारतीय तंत्र साहित्य के क्षेत्र में व्यापक रूप से लोकप्रिय हो चुके ये ग्रीर ग्रन्थकार का नाम ग्रागमाचार्यों की श्रेणी में बड़े श्रादर श्रीर संमान के साथ लिया जाता था। कुछ श्रन्य विद्वान् जो ग्रन्थकार के प्रति ग्रपनी श्रद्धा रखते थे, श्रपने लेखों में प्रसंगवश सूत्ररूप से इसकी चर्चा कर चुके थे। किन्तु, यह संयोग की बात थी कि एक ऐसे रच्चकोटि के उपयोगी ग्रन्थ के प्रकाशन की श्रावश्यकता का श्रनुभव करते हुए भी श्रव तक इसके मुद्रण का सुयोग न ग्रा सका। कई बार इसके प्रकाशन की योजना बनी भीर प्रकाशकों के साथ व्यक्तिगत चर्चा भी की गई किंतु कोई परिणाम न निकला। मुख्य बाबा यह थी कि हमारे देश के पुस्तक-व्यवसायियों का एकमात्र लक्ष्य योड़े से थोड़े समय में, ग्रधिक मे अधिक ग्राधिक लाम लेने का रहता है। इसके साथ ही, मुभी यह कहने में हादिक खेद होता है कि इस वर्ग के श्रिष्ठकांश लोग जो जाने-माने पूँजीपति हैं राष्ट्र या समाज के प्रति अपना कोई उत्तरदायित्व या नैतिक कर्ता वय नहीं मानते, न उन्हें सत्साहित्य के प्रति कोई लगाव या प्रनुराग ही होता है। इसमें इक्के-दुक्के अपवादों को छोड़ दीजिए, शेष समुदाय की मनोवृत्ति कुछ इसी प्रकार की मिलेगी।

ऐसी विषम परिस्थित में केवल लाभ के प्रतिशत को ग्रांकने वाले लोगों से ऐसे साहित्य के प्रकाशन में किसी भी तरह के त्याग या सहयोग की ग्रांशा करना दिवास्वप्न से ग्रंधिक कुछ भी ग्रंथ नहीं रखता था। किंतु, इतना सब कुछ जानते हुए ग्रौर प्रतिकूल परिस्थितियों के होते हुए भी केवल निराश होकर या हाथ पर हाथ धर कर बैठ जाने में किसी समस्या का कोई हल नहीं निकल सकता था बिल्क, इसके लिए तो पूरे उत्साह के साथ, मयक परिश्रम ग्रौर उद्योगशील बनने की ग्रावश्यकता रहती है ग्रौर तब कहीं

अनुकूल समय आने पर ऐसी योजनाओं को सफलता मिल पाती है। इस ढंग की उलकतों और विचारों में कई वर्ष निकल गए। इघर समय ने पलटा खाया और इसके प्रकाशन की कौन कहे, देश की सामाजिक गतिविधियों में ही ऐसे भारी परिवर्तन आए कि सारा नकशा ही बदल गया। ऐसे संक्रमराकाल में, जहाँ वर्तमान तो अनिश्चित था ही, भविष्य के लिए भी इसकी कोई रूपरेखा तैयार कर सकना कठिन होगया। ऐसी स्थित में, अनुकूल समय की प्रतीक्षा करने के सिवा, कोई विकल्प न रह गया था किंतु मैंने अपने प्रयत्न में ढील न आने दी, और हढता से इसके प्रकाशन के संकल्प पर इटा रहा।

कुछ वर्ष पूर्व, किसी प्रसंग से, मैंने श्रपने सुहृद् पं०श्रीगोपालनारायण जी बहरा से इसके प्रकाशन की चर्चा चलाई ग्रीर ग्रंथ की उपयोगिता के बारे में ग्रपने विचार प्रकट किए। जब उन्होंने, मेरी श्राशा के श्रनुरूप, इस पर श्रनुकूल प्रतिकिया दिखाई तो फिर नये सिरे से मैं इस श्रोर प्रयत्नशील बन गया। श्रीबहरा के सहमत होने पर, इसके प्रकाशन का प्रस्ताव सम्मान्य-संचालक, प्रातत्त्वाचार्य मुनि श्री जिनविजयजी के संमुख उपस्थित किया गया। श्री मुनि जो ने बड़ी तत्परता से इस प्रस्ताव पर विचार किया श्रीर राजस्थान प्राच्य-विद्या-प्रतिष्ठान द्वारा इसके प्रकाशन का निर्णय ले लिया। साथ ही, इसके संपादन का दायित्व श्रीर कार्यभार सुभ पर डाल दिया जो मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ग्रारंभ से ही मुक्ते इस विषय में विशेष रुचि थी इसलिए मैंने गंभीरता के साथ ग्रंथ का श्राद्योपान्त श्रध्ययन किया था। फिर भी, संपादक के नाते ग्रपने गुरुतर उत्तरदायित्व को निभाने का प्रश्न था, इसलिए मैंने इसके संपादन में श्रानेवाली कठिनाइयों पर विचार किया। श्री मुनि जी ने भी अपनी भ्रोर से कई उपयोगी सुभाव दिये, जो बड़े मूल्यवान् थे। मैंने पूरे उत्साह के साथ, इसके संपादन का श्रीगरोश किया, श्रीर यथासंभव जल्दी ही इसे प्रा कर डालने का संकल्प लिया।

इस बीच, घरेलू परिस्थितियों ने अचानक ऐसा मोड़ ले लिया, जिनके कारण में बड़े ग्रसमंजस में पड़ गया। भेरी धर्मपत्नी बातव्याधि के भयंकर ग्राकमण से बड़े गंभीर रूप से ग्रस्वस्थ हो गईं। उनकी जीवन-रक्षा के लिए, मुभे विवश होकर, यह कार्य कुछ समय के लिए बंद कर देना पड़ा और में उनकी चिकित्सा के चक्र में फँसा रहा। उन्हें पूर्णरूप से स्वस्थ होने में पूरे बारह महीने लग गये। रोगोपचार में व्यस्त रहने के कारण, इस श्रविध में, पुस्तक संबन्धी कोई कार्य कर सकना मेरे लिए सर्वधा ग्रसंभव था। श्रतः श्री मुनि जी को समय सयय पर में इस विषम परिस्थिति की जानकारी कराता रहा। किन्तु, इस श्राकिस्मक घटना का तात्कालिक प्रतीकार क्या हो सकता था? ग्रंततः प्रस्तुत पुस्तक के मुद्रण में ग्रवाञ्छनीय विलम्ब हो गया इसका मुभे खेद है। इस प्रसंग में यह उल्लेखनीय है कि श्री मुनि जी ने कर्तव्य

की भावना से जहां इस कार्य को तत्परता के साथ शोध्र पूरा करने की प्रेरणा दी, वहां मानवीय परिस्थितियों की ग्रनिवार्यता को दृष्टिगत करके जिस सीजन्य ग्रीर स्नेह की उदान भावना से विलंब होने पर भी सहनशीलता के साथ उन्होंने मेरे प्रति ग्रपनी जो सहानुभूति बनाये रक्खी है उसे सहज हो नहीं भुलाया जा सकता।

संपादन के संबन्ध में -प्रस्तुत ग्रन्थ का संपादन अपने हाथ में लेने के बाद मेरे मन में यह कल्पना उठी कि श्राज के इस भौतिक-विज्ञान के युग में, जब मनुष्य की समस्त स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ भीर मान्यताएं एकदम बदल गई हैं या विपरीत दिशा की ग्रोर जा रही हैं, ग्रीर वह एकान्ततः ग्रर्थ-कामोनमूख बनता जा रहा है, आगम जैसे पवित्र और लोककल्याणकारी अध्यात्म-मार्ग की श्रीर सरलता से उमे कैसे श्राकृष्ट किया जा सकता है ? क्योंकि वैज्ञानिक वायुमण्डल के भोंके में, समाज के अधिकतर लोग जब मोहनिदा को मधुर अवस्था में पहेंच चुके हों - उन्हें प्रबुद्ध करके, इस श्रीर रुचि उत्पन्न करा सकना, एक श्रनहोनी-सी बात लगती है। किंतु, कर्तव्य की भावना ख्रीर खात्मविश्वास के सहारे यदि इस भ्रोर कोई प्रयास किया जाय तो उमे भ्रमुचित भी नहीं कहा जा सकता। यही सब सोच कर इस विषय को सुगम बनाने की दृष्टि से, मैंने एक संक्षिप्त-विवृति लिखने का निश्चय किया। परन्तु इसका माध्यम संस्कृत हो या हिन्दी, यह प्रश्न जब सामने आया तो बड़ी उलभन पैदा हो गई। ग्रंत में, व्यापक सन्दर्भ में, मैं इस निर्णय पर पहुँचा कि भले ही कोई कुछ भी क्यों न कहें. जब भारतीय शासों की मूल रचना देववाणी-संस्कृतमें हैं ग्रीर उसी भाषा के माध्यम से, इनका संपूर्ण-व्यवहार होते रहने से, भव तक इनकी सार्थकता एवं उपादेयता अक्षुण्ण श्रीर सुरक्षित रहती श्राई है-तब यही सर्वसंमत, निरापद श्रीर उचित मार्ग होगा कि इससे संबद्ध सारा कार्यकलाप संस्कृत भाषा के माध्यम से ही संपन्न होना चाहिए। इसी में शास्त्र की वास्तविक सार्थकता श्रीर उससे संभावित उपलब्धियों का लाभ लिया जा सकता है तथा शास्त्र की गरिमा श्रीर उसके महत्व को भी संरक्षण मिल सकता है अन्यया इसका सारभूत मूल तत्त्व नष्ट हो जायगा श्रीर युगों पुरानी चली श्रानेवाली उसकी प्रतिष्ठा भी समाप्त हो जायगी। फिर, आगम शास की तो अपनी विशिष्ट स्थिति और मर्यादाएं पहले से ही निर्धारित चली श्रा रही हैं—इसलिए इसमें किसी प्रकार के हेर-फेर करने का किसो को कोई अधिकार ही नहीं हैं। सत्य तो यह है कि एक विशुद्ध ईश्वरीय-विधान मान कर उसके प्रति निष्ठावान रहने में ही हमारा कल्याए। है।

संस्कृत माध्यम से एक संक्षिप्त विवृति लिखने का निर्णय लेने के बाद मैंने प्रपना मन्तव्य श्री मुनि जी के समक्ष रक्खा। वे इस विचार से सहमत तो हो गए किंतु कुछ इक कर उन्होंने कहा कि श्राज के देश काल में इस ढंग के बड़े ग्रन्थों पर कुछ लिखा जा सके भीर वह पूरा पड़ जाय इसकी श्राशा कम हो पाई जाती है। फिर भी यदि ग्राप चाहें तो मुभे यह स्वीकार्य होगा। उनके इस कथन पर, उस समय मैंने विशेष ध्यान नहीं दिया ग्रोर पूर्व निश्चय के ग्रनुसार ग्रन्थ के प्रारंभिक ग्रंश, उपोद्धात-प्रकरण तक नमूने के तौर पर 'मितभाषिणी' के नाम से एक विवृति तैयार करके मुनि जी की स्वीकृति के लिए जोधपुर मेज दी। उन्होंने वह देखभाल कर पसंद कर ली ग्रोर मुद्रग्र की स्वीकृति के साथ, मेरे पास वापस लौटा दी।

म्रारम्भ का ग्रंश होने से, उसमें कई बातों का उल्लेख करना मुर्से मावश्यक मतीत हुम्रा किंतु उसका कलेवर मेरी कल्पना से कुछ मधिक बढ़ गया। मुम्ने लगा कि म्रारंभ के इन म्राठ पृष्ठों को लिखने में जितना श्रम भौर समय लगा, उस म्रनुपात से, इस मन्य पर विवृति या टिप्पणी लिखने में वर्षों का समय चाहिए। साथ ही, यह भी म्रनुभव किया कि इस पचड़े में न पड़ कर, यदि स्वतन्त्र रूप से, इस विषय पर लिखा जाय, तो वह कम श्रम म्रौर समय में लिखा जा सकता है। यथार्थ यह है कि टीका-टिप्पणी या विवृत्ति के लेखन में मूल ग्रन्थ के मनुसार उसकी संगति बिठाते हुए लिखना पड़ता है, भौर उसकी पृष्टि करने के लिए उपयुक्त प्रमाण-वाक्यों का उद्घृत करना भी भावश्यक होता है। इसके बिना, स्वयं में वह कुछ म्रघूरा-सा लगने लगाता है। इसके साथ साथ यह मानी हुई बात है कि संस्कृत के माध्यम से किसी विषय पर कुछ लिखने में श्रम भीर समय भपेक्षाकृत म्रधिक लगता है उपयोगिता की दृष्टि से, भले ही उसका फल कुछ भी क्यों न हो।

ग्रंत में, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँच गया कि व्यस्त जीवन के इस युग में, इस तरह की दीर्घकालिक योजना किसी भी तरह व्यावहारिक नहीं हो सकती। ग्रंत: मैंने इस प्रयास को यहीं समाप्त कर दिया। किंतु जो ग्रंश लिखा जा चुका था, उसे विज्ञ पाठकों के लिए, ग्रन्थ के परिशिष्ट के रूप में लगा देना उचित समभा ग्रीर इस निश्चय से मुनि जी को भी ग्रवगत कर दिया।

मूलग्रन्थ की प्रतियों का विवरण—इस ग्रन्थ की दो हस्तलिखित प्रतियों उपलब्ध हुई हैं। इनमें से एक प्रति पण्डितपुरों के पुस्तकालय की है ग्रीर दूसरी 'सरस्वती पीठ' जयपुर की है। दोनों ही प्रतियों भिन्न-भिन्न लेखकों द्वारा देवनागरी ग्रक्षरों में लिखी गई हैं। उनमे पहली प्रति का शोधन स्वयं ग्रन्थकार ने ग्रपने हाथ से किया है। इसलिए मूलग्रन्थ की गुद्ध प्रति के रूप में उसे विशेष मान्यता दी गई है दूसरी प्रति भी प्रायः गुद्ध है ग्रीर सुवाच्य ग्रक्षरों में लिखी गई है किन्तु कई स्थलों पर लिपिकार ने ग्रपने ग्रज्ञान के कारण, मात्राग्रों ग्रीर विसर्ग ग्रादि का लोप कर दिया है फिर भी वह सहज हो पकड़ में ग्रा बाता है। इस प्रति में

'प' 'य' 'ब' 'व' आदि अक्षरों का स्वरूप लिपि के कारण कुछ ऐसा आमक हो गया है कि प्रयास करने पर हो उसका शुद्ध रूप सामने आता है। इस ग्रन्थ के मुद्रण में, मेंने ग्रन्थकार की शोधित प्रति को ही आदर्श प्रति मान कर संपादन कार्य किया है। किंतु मूलपाठ का संवाद (मिलान) दूसरो प्रति मे भी किया है। इन दोनों प्रतियों में पूर्ण समानता पाई जाती है। ऐसा लगता है कि ये दोनों ही प्रतियां, एक ही आदर्श पुस्तक से तैयार की गई हैं।

इसका संपादन कार्य हाथ में लेने के बाद, मैंने इसकी अन्य प्रतियों की संभावना के बारे में, खोज शुरू की तो पता चला कि इसकी एक-दो प्रतियां जयपूर के पूराने पण्डितों के संग्रह में भी मिल सकती हैं। मैंने संभावित स्थानों पर स्वयं जाकर जब पृछताछ की, तो वहां एकदम नकारात्मक उत्तर मिला। इतने ही में, मुक्ते ज्ञात हम्रा कि इस ग्रन्थ की एक प्रति, राजस्थान सरकार के प्राच्य विद्या-प्रतिष्ठान में भी मौजूद है जो जयपुर के किसी हस्तलिखित ग्रन्थों के विकेता द्वारा प्राप्त हुई है। किंत्र इतने से मुक्ते संतोष न हुन्ना। मैंने पूज्य-पाद पिताजी को पत्र लिख कर, इस बारे में जानकारी करने का प्रयास किया क्योंकि यहां की प्राचीन पण्डितमण्डली मे उनका निकट का संपर्क रहने से, उनके द्वारा इसका पता लगाना प्रधिक प्रामाणिक ग्रौर लाभदायक हो सकता था। उन्होंने मुभी सुचित किया कि उक्त ग्रन्थ की दो प्रतियां ग्रीर मी हैं जो हमारे पुस्तकालय की प्रति से ही तैयार की गईं हैं। उनमें से एक 'काव्यमाला' संपादक स्वर्गीय मा मा पं॰ दुर्गाप्रसादजी के संग्रह में, श्रीर दूसरी व्यास भुवनेश्वरजी के यहां है। ' मेरी जिज्ञासा शांत हो गई ग्रीर मैंने ग्रन्य प्रतियों की ग्राशा छोड़ दी क्योंकि दोनों ही स्थानों की पुस्तकें ग्रस्त-व्यस्त हो चुको यीं श्रौर किसी भी तरह मुलभ न हो सकती थीं। दूसरे, मेरे लिए उनकी उपयोगिता का भी श्रव कोई प्रश्न न रह गया था- क्योंकि उक्त दोनों प्रतियों का प्रादर्श हमारे पुस्तका-लय की प्रति ही थी। मैंने श्रनुमान कर लिया कि 'प्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान' में भ्राई हुई प्रति इन्हीं दोनों घरानों में से किसी की हो सकती है।

प्रत्य को प्रेस कापी—वर्तमान युग में, संस्कृत की प्राचीन हस्तिलिखित पुस्तकों की प्रतिलिपि या प्रेस कापी तैयार करा सकना एक कठिन समस्या बन गई है। हस्तिलेखन-कला का स्थान मशीनों द्वारा हथिया लेने से, इस कला का हमारे देश में इतना ह्वास हो गया है कि संस्कृत की बात तो जाने दीजिए. हिन्दी की पुस्तकों की प्रतिलिपि करने वाला, बहुत दूर तक निगाह दौड़ाने पर भी कहीं कोई नजर नहीं प्राता, मानों हाथ से लिखने की प्रथा का ही ग्रन्त हो गया हो।

प्रस्तुत पुस्तक को प्रेस कापी तैयार कराने के लिए मैंने बहुत प्रयास किया और सोचा कि ग्रच्छा तो न सही, कोई कामचलाऊ व्यक्ति ही यदि मिल जाय, तो मैं अपना सोभाग्य समभू गा। किंतु कई लोगों में संपर्क करते पर भी ग्रन्त में, मुक्ते निराश होना पड़ा और किसी ने भी यह कार्य करना स्वीकार नहीं किया। प्रचलित विभागीय-नियम के ग्रनुसार, संपादक को ही प्रेसकापी का भार अपने ऊपर लेना होता है। किंतु इन परिस्थितियों में, जब प्रनुनय-विनय और उचित पारिश्रमिक का श्रीम भुगतान करने पर भी, कोई इस कार्य के लिए उपयुक्त व्यक्ति न मिले तो बेचारे संपादक की स्थित कितनी दयनीय हो जातो है—इसको भुक्तभोगी ही जान सकते हैं। संपादक स्वयं यह कार्य कर सके, इसकी ग्राशा कथमि नहीं की जा सकती क्योंकि संपादन भी ग्रपने ग्राप में एक महत्वपूर्ण कार्य है, उसकी तैयारी में ही उमे बहुत कुछ करने का दायित्व लेना पड़ता है। इसलिए समयाभाव, मस्तिष्क की थकान तथा ग्रन्य सामयिक कारणों में वह इस कार्य को करने में, स्वयं को सर्वथा ग्रसमर्थ पाता है।

संस्कृत के संबन्ध में, यदि दूसरे पहलू पर भी विचार करें – तो कोई प्रच्छा या साधारण संस्कृतक भी किसी मूल्य पर इसके लिए तैयार नहीं होता, वयों कि प्रथ्युग होने से, इससे मिलने वाला पारिश्रमिक उसके लिए नगण्य रहता है। परन्तु किया भी क्या जाय? इस समस्या का कोई प्रतीकार ढूँ ढने पर भी नहीं मिलता। प्राचीन गुरु शिष्य-संबन्ध दूट जाने और भापसी संपर्क न रहने के कारण श्राज उच्च कक्षाश्रों में पढ़ने वाले संस्कृत के छात्र भी हस्तलिखित ग्रन्थों की शुद्ध प्रतिलिपि करने में ग्रसमर्थ सिद्ध हो रहे हैं।

ऐसी दशा में, संस्कृत के प्राचीन हस्तिलिखित ग्रन्थों एवं पाण्डुलिपियों के प्रकाशन में जो बाधाएँ ग्राती हैं उनकी ग्रनदेखों कैसे की जा सकती है ? समस्या का कोई स्थायी हल निकल सके—इस ग्राशा से, मुक्ते यहाँ वस्तुस्थिति की ग्रोर सभी संबद्ध लोगों का ध्यान ग्राकुष्ट करना ग्रावश्यक प्रतीत हुगा। ग्रस्तु।

सब श्रोर से निराश होने पर, ग्रन्त में, मैंने इस गतिरोध को दूर करने श्रीर समस्या का तात्कालिक उपाय सुफाने के लिए श्रपने ज्येश्व-सहोदर श्राचार्य पृश्री महादेवप्रसाद द्विवेदी जी से परामर्श किया। उन्होंने इस सम्पूर्ण प्रसंग को सुनकर श्राश्चर्यमिश्रित खेद प्रकट करते हुए मुक्ते ग्राश्वासन दिया कि 'यदि ऐसी स्थित श्रा गई है तो मैं स्वयं साहित्य-सेवा के इस पवित्र कार्य में सिकय सहयोग देकर हाथ बटाऊँगा, श्रीर जैसे भी संभव होगा समय निकालकर तथा श्रन्य कार्यों का व्यवधान सहकर भी इस कार्य को पूदा करने का प्रयास करूँगा।' श्रपने इस ग्राश्वासन को उन्होंने बड़ी तत्परता के साथ भली भौति निभाया, श्रीर व्यस्त होते हुए भी श्राना बहुबुल्य समय देकर, कठोर परिश्रम के साथ, थोड़े

समय में इस विकाल ग्रन्थ की शुद्ध, सुवाच्य प्रेस-कापी तैयार करके मुझे सौंप दी। उनका यह सामयिक सहयोग यदि न मिला होता तो इस संकट से छुटकारा पा सकना मेरे लिए सहज ही संभव न होता। उनके इस स्वाभाविक बात्सल्य ग्रीर ग्रनुज-स्नेह के लिए मेरे द्वारा, यहां कोई ग्रीपचारिक ग्राभार प्रकट करना न केवल उसका महस्व घटाना होगा, बल्कि नैतिक दृष्टि से, ऐसा करना मेरी ग्रपनी ग्रिधकार-सीमा का भी उल्लङ्खन माना जायगा।

संपादन-संबन्धी कठिनाइयाँ—'ग्रागमरहस्य' के संपादन में श्रानेवाली कठिनाइयों की उपेक्षा करके यदि यहाँ इस संबन्ध में कोई चर्चा ने की जाय, तो भेरे विचार से यह सारा प्रसंग ग्रह्मरा ही रह जायगा। ग्रतः ग्रागम-प्रेमियों की जानकारी के लिए अपने अनुभव के ग्राधार पर, यहाँ दो शब्द कह देना ग्रावश्यक ग्रीर न्यायसंगत होगा।

भ्रागम या तन्त्र एक ऐसा स्वतन्त्र शास्त्र है, जिसका प्रग्य किसी शास्त्र से कोई समन्वय या सरोकार नहीं है। इसके अपने नियम, संकेत और परिभाषाएं भ्रलग होने से यह स्वभावतः कठिन और दुरूह हैं। यद्यपि तंत्र-साहित्य का विशाल भण्डार इस देश में मौजूद है, किंतु वह समान रूप से सबके लिए उपयोगी नहीं है। प्रथम तो यह, सूत्ररूप में, ऐसी संकेत की भाषा में लिखा गया है कि स्वयं यह बोई चाहे तो भी उसके पल्ले कुछ नहीं पढ़ सकता—क्योंकि ज्योतिष और श्रायुवेंद की तरह पूर्णतः पारिभाषिक शास्त्र होने से, बिना गुरुमुख से अध्ययन किये यह किसी भी दशा में समभ में नहीं श्राता। दूसरे, श्रब इसका प्रचार—प्रमार अत्यंत सीमित हो जाने से—इस विषय के जानकारों का प्रायः स्नमाब हो गया है श्रीर होता जा रहा है। जो इने-गिने लोग, कहीं दूँ ढने पर मिलेंगे भी, वे विषम देश-काल के कारण इस श्रीर से उदासीन हो गए हैं। इसलिए देखा जाय तो सारा वातावरण हो इतना कुछ बदल गया है कि इसकी कहीं कोई चर्चा ही नहीं सुनाई देती।

जैसा कि पहले में लिख चुका हूँ—'मितमाषिणों' के लिखने के उद्देश्य से, मुक्ते कई उपलब्ध तन्त्र-साहित्य के ग्रन्थों का एकाधिक बार ग्रंबलोकन ग्रीर चितन करना पढ़ा ग्रीर कई स्थलों पर ऐसी विसंगतियाँ दिखाई दीं जिनका समाधान करने के लिए मुक्ते महीनों का समय लगाना पढ़ा ग्रीर ग्रागे बढ़ने का ग्रंवसर न ग्राया। प्रस्तुत ग्रन्थ में इतने ग्रंधिक विषयों का समावेश किया गया है कि उन सबकी छानबीन करने के लिए बहुत-से ग्रन्थों की ग्रंपेक्षा होती है—जो किसी भी तरह उपलब्ध नहीं हो सकते। इसलिए मैंने ग्रंपेक्ष पहिता में उपलब्ध साहित्य का सहारा लेकर इस कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। क्योंकि ग्रीर कोई रास्ता न दिखाई दिया। इसमें मुक्ते

शारदातिलक, मन्त्रमहोदिध, चिदम्बररहस्य ग्रौर प्रपंचसार से प्री पूरी सहायता मिली। कालिकापुराण-यामल ग्रादि ग्रन्थ प्रन्थों से भी बहुत कुछ उपयोगी विषयों के संवाद ग्रौर समन्वय में सहायता लेनी पड़ी। बाद में, पिरिस्थितिव का, जब विवृति लिखने का विचार छोड़ना पड़ा—तब मेरा भार बहुतकुछ हल्का पड़ गया। फिर भी, इस कार्य मे सालों लग गए। इसे में गुरुदेव का श्रनुग्रह मानता है कि उनके द्वारा प्रदिश्त मार्ग पर चलकर मेंने पूरे ग्रात्मसंतोष के साथ यह मंजिल पार की। ग्रागम ग्रन्थ होने से, मेंने पूरी गंभीरता भीर सतर्कता से इस ग्राद्योपन्त ग्रन्थ को ग्रुद्ध ग्रौर सन्देहमुक्त बनाने में मनोनियोग के साथ कार्य किया है। इसके लिए मुभे कितना शारीरिक ग्रौर बौद्धिक श्रम करना पड़ा—इसका निर्णय पाठक स्वयं करेंगे। फिर भी, जाने-अनजाने प्रमादवश यदि कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, तो उसके लिए मुभे साधु—जन श्रवश्य क्षमा करेंगे।

वार्ता का प्रसारएए-इस प्रसंग में, यह भी उल्लेखनीय है कि 'म्रागम-रहस्य' को अपनी विशेषताध्रों के कारण, सन् १६६५ में 'प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थ और पाण्डुलिपियाँ इस वार्तामाला के अन्तर्गत आकाशवाणी के जयपुर केन्द्र मे मैंने एक वार्ता प्रसारित की थी। इसके द्वारा इस ग्रन्थ के प्रकाशन के बारे में लोगों को पहली बार जानकारी मिली थी। तब से, कई लोगों ने मुक्तमे व्यक्तिगत संपर्क करके इसे देखने की घ्रपनी उत्सुकता जाहिर की थी। यह संतोष की बात है कि अब यह प्रन्य इस रूप में मर्वसाधारण की उपलब्ध हो सकेगा-ग्रीर श्रागमानुरागी श्रपनी चिरप्रतीक्षित मांग को पूर्ण कर सकेंगे। मैंने अपनी वार्ता में अधिकतर उन प्रकरकों और अंशों के बारे में विशेष रूप से चर्चा की थी-जिनका उपासना मे कोई सीधा सम्बन्ध न होकर, जारीरिक श्रीर मानसिक रूप मे मनुष्य को स्वस्थ एवं सबल बनाने मे है। जो प्रत्यक्ष श्रीर परोक्ष दोनों तरह मे हमारे जीवन को प्रभावित करने के साथ साथ प्रात्मसंयम की पद्धति पर चलने में पूर्णतया सहायक बनते हैं। किन्तू, इसके लिए भाव-नात्मक शुद्धि की श्रनिवार्य रूप से श्रावश्यकता होती है, जो कि निरन्तर श्रभ्यास के कारण, स्वतः स्फूर्त होकर हमारे संकल्प को हुढ बनाती है। इसके लिए यह ग्नावश्यक है कि हम अपने विवेक के तराजु पर - उचित-अनुचित का भेद समभ सकने की क्षमता उत्पन्न करें, प्रत्यया हमारा व्यवहार संतुलित न होने पर स्वयं का यासमाज प्रयवा राष्ट्र का द्वित साधन नहीं किया जा सकता। तथ्य यह है कि नवीन-प्राचीन का भमेला खड़ा करके किसी बस्तू के गुगा-दोष की परीक्षा नहीं हो सकती--उसके लिए प्रांतरिक प्रभिव्यक्ति प्रवेक्षित होती है। हमीलिए भारत राष्ट्र के मुर्धन्य महाकवि कालिदास ते 'मालविकाग्निमित्र' में नेतावनी देते हए हमें सतर्क किया है-

'पुराणिमत्येव न साधु सर्वं न चापि काव्यं नविमत्यवद्यम् । सन्तः परीक्ष्यान्यतरद् भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धः॥'

इसका प्रिमित्राय एकाङ्की न होकर व्यापक है ग्रीर यह स्पष्ट इंगित करता है कि व्यक्ति ग्रपने ग्रापके लिए स्वयं एक कसोटी है। प्रकारान्तर से नीतिकारों ने भी इस ग्रोर ध्यान खींचा है—

> 'उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् । श्रात्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥'

प्राच्यिबद्या-प्रतिष्ठान द्वारा साहित्य-प्रकाशन— भारत के प्राचीन संस्कृत वाङ्मय के संरक्षण भीर प्रकाशन के क्षेत्र में राजस्थान सरकार का प्राच्यिवद्या-प्रतिष्ठान जो उल्लेखनीय कार्य कर रहा है, उसके लिए साहित्य-मेवी-समाज उमकी सराहना किये बिना नहीं रह सकता क्योंकि चिरकाल से विस्मृत भीर उपेक्षित, विभिन्न विषयों की दुर्लभ पाण्डुलिपियों भीर हस्तिलिखित प्रन्थों के संरक्षणा श्रीर प्रकाशन द्वारा जहां इस देश के प्राचीन साहित्य के प्रच श्रीर प्रमार को प्रीस्साहन श्रीर बल मिलता है वहां लोक र्विच को जाग्रत करने, प्रभावशाली ढंग से उसे इम स्रोर साइष्ट करने में भी यह प्रधिक सहायक होता है जो कि न केवल संस्कृत के लिए बल्कि समूबे भारतीय भाषा-परिवार के लिए एक उज्ज्वल मिलहय का संकेत है।

ग्रंत मे, प्रतिष्ठान के संमान्य संचालक पुरातत्त्वाचार्य मुनि श्री जिन विजय जी महाराज, तथा इसके उपसंचालक एवं मेरे निकटतम मुहृद् पं० श्री गोपालनारायण जी बहुरा के प्रति प्रपना हार्दिक ग्राभार प्रकट करता हूँ जिनके सततसहयोग ग्रीर महानुभूति मे इस ग्रन्थ का प्रकाशन संभव हो सका है। इसके साथ ही, उक्त प्रतिष्ठान के वर्तमान निदेशक, डा॰ फतहसिंह जो को भी धन्यवाद देना में ग्रपना कर्तव्य मानता हूँ जिनके सीजन्यपूर्ण सहयोग मे ग्रन्थ की प्रस्तावना ग्रादि वा शेष मुद्रण कार्य शी घ्रता भीर सरलता से संपन्त हो सका।

इस प्रसंग में, मेरे प्रव्यवाद पिता जी के शिष्य पं० श्री विश्वेश्वर शास्त्री ने प्रेम का श्रीर से प्रूफ-शोधन का कार्य करने में जो श्रम किया है, उसकी में सराहना करता हूँ मुद्रण कार्य को गतिशील बनाने तथा प्रेस के साथ निरन्तर सपर्क बनाये रखने मे एवं समय-समय पर श्रूफ के वाचन में मेरे ज्येष्ठ पुत्र चि० सत्यदेव द्विवेदी ने जिस उत्साह से हाथ बटाया है— उसके लिए मैं मंगल कामना करता है। साथ हो, ज्येष्ठ कन्या, श्रायुष्मती शारंदा शर्मा ने ग्रंथ के परिशिष्ट में लगे हुए विभिन्न चार्टों को तैयार करने तथा प्रस्तावना के लेखन में श्रावश्यक सामग्री जुटाने में जो परिश्रम किया है, उसके लिए वह शुभ-कामना की श्रिधिकारिणी है।

इसके ग्रितिरक्त, रांकर ग्रार्ट प्रिण्टर्स, जयपुर के प्रोप्राइटर श्री राधेश्याम गर्मा भारदाज, जो नई पीढ़ी के एक कुशल ग्रीर उदीयमान प्रेस-व्यवसायी हैं, ग्रीर मेरे छात्र रह चुके हैं—के प्रति मैं ग्रपनी शुभ-कामना प्रकट करता है, क्योंकि यदि उन्होंने व्यक्तिगत रुचि लेकर, पूरे उत्साह के साथ इस कार्य की देखरेख न की होती, तो कदाचित् उक्त पुस्तक का मुद्रण इतना शुद्ध ग्रीर सुन्दर म हो पाता।

श्रंत में, में झाशा करता है कि भारतीय आगमशास्त्र के प्रेमियों और विद्वानों को यदि इससे कुछ भी सन्तोष मिल सका तो मैं अपने इस प्रयास को सफल समभू गा। साथ ही, पुस्तक में संभावित मानव-सुलभ त्रुटियों के लिए विज्ञ-पुरुष मुभे क्षमा करेंगे-इसका मुभे पूर्ण विश्वास है।

कुष्पूर्णाः 'सरस्वती पीठ' जयपुर । विनीत— गंगाधर द्विवेदी

28-0-50

# भ्रयागमरहस्यपूर्वा हंस्य स्थूलविषयसूची

|             | प्रथमपटलः                       | पु० सं•      |
|-------------|---------------------------------|--------------|
| ٤.          | <b>मंगलाचरण</b> म्              |              |
| ٦.          | ग्रन्यस्य स्यूलस्ची             | ₹ <b>-</b> ¥ |
| ₹.          | आगमशब्दार्थस्तरस्वरूपंच         | ¥            |
| ¥.          | सृष्टिकमः                       | 4-6          |
| ધ           | विन्दुस्ब्टि:                   | 4            |
| €.          | षट्त्रिशतस्वानि तस्लक्षरणं च    | 5-6          |
| · •.        | तत्त्वानां मेदाः                | 2-9          |
| ۵.          | नादस्िट:                        | 9-90         |
| 8           | बीजसुष्टिः एतदेव कुण्डस्याः     | 20-09        |
|             | द्वितीयपटलः                     |              |
| ₹o.         | वर्गंब्यक्तिः                   | 10-20        |
| 22.         | वर्णानां सोमसूर्याग्निमयत्वम्   | 16           |
| <b>१</b> २. | स्वरजाः कलाः चन्द्रमसः          | 21           |
| 23.         | द्वादश सूर्यकलाः कमाखाः         | 23           |
| 28.         | वह्नी देशकलाः याचाः             | 97           |
| 24.         | प्रणवजातकलाः                    | 89-50        |
| <b>१</b> ६. | स्त्रीपु नेपु सकाचा मंत्रजातयः  | ₹•           |
|             | तृतीयपटलः                       |              |
| ₹७.         | देहनिरूपणम्, तच्चातुविध्यं च    | २०-२१        |
| 86.         | देहोत्पत्तिव्यवस्था             | २२           |
| 29.         | साङ्गा च देहांगोत्पत्तिव्यवस्था | 51€-58       |
| ₹0.         | पंचपर्वं-नाडीस्थानकथनं          | २५           |
| २१.         | <b>शरीरेऽस्थिसं</b> ख्या        | २६           |
| २२.         | पंचतत्त्वगुणकथनम्               | 41           |
| ₹₹.         | प्राणादिवायुक्रयनम्             | २७           |
| ₹४.         | दश्विष-अग्निकयनम्               | २८           |
| २५.         | चहुमिकथनम्                      | 75           |
| 3.5         | बटकोशिककथनम्                    | , 19         |

|              |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पू० सं०           |
|--------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 20.          | मात्र्यंशपित्र्यंशमवाः कोशाः        | # 10 € 10 € 10 € 10 E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28                |
| २८.          | शरीरे ब्रह्माण्डग्रुणवर्गानम्       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ₹९-३०             |
| 28.          | गर्भगतजीवदशा 👉 🛴                    | and the state of t | 3 8               |
| ₹0.          | <b>मुक्ताहारव्यवस्था</b>            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹-३२              |
| <b>32.</b> . | गर्भवृद्धिव्यवस्था                  | Zaber C. ate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21                |
| <b>३२.</b> ' | गर्भजननसमयः                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                |
| <b>4</b> 3.  | पु'स्त्रीनपु'सकव्यक्तिः             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,,               |
| 38.          | ववस्थाभे दाः                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "३३               |
| \$4.         | देहान्तरापत्तिः                     | A STATE OF THE STA | 97                |
| 34.          | मानुष्यदेहकथनम्                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ₹¥                |
| ₹७.          | संगदोषकथनम्                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29                |
| ₹ <i>L</i> . | <b>अ</b> ।युव्यं यव्यवस्था          | a comment of the contraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३५                |
| 39.          | मोहवै भववर्गां नम्                  | the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 35-36             |
| Yo.          | विद्या-अविद्या भेदकयनम्             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38-80             |
| ٧٤.          | उपासनाप्रवृत्तिः                    | No. of the second secon | ¥0                |
| 82.          | मक्तिलक्षणम्                        | reduced at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>χο−Χ</b> ξ     |
| 83.          | <b>शरणागतलक्षणम्</b>                | 14 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *.5               |
| ¥¥.          | <b>शरण्यकक्षणम्</b>                 | production and the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3.2               |
|              |                                     | चतुर्थंपटलः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| · 84.        | दीक्षाप्रवृत्तिः                    | for the state of t | Жξ                |
| ¥Ę,          | दीक्षाशब्दाबः                       | the second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ·8 <del>·</del> 2 |
| ¥9.          | अदीक्षितक भंनै ष्फल्यम्             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 83                |
| 86.          | गुरु <sup>ं</sup> विना जपनैष्कन्यम् |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12                |
| 89.          | गुरुशब्दायं;                        | + e7 (1) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 19                |
| 90.00        | गुरुलक्षणम्                         | a market and a second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 94                |
| 48.          | निद्यशिष्यलक्षणम्                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 88              |
| -97:2        | गुरुषरीक्षानियमः                    | Design of Paris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71                |
| 43.          | गुरुकररगे नियमः                     | the second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 73                |
| 98.          | दीक्षरा िपतुरनिवकारः                | Electric States                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 84                |
| ષ્ષ્.        | मातुः बुरुत्वे त्राशस्त्वम्         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 111               |
| ५६.          | स्त्रीगुरुलक्षणम्                   | N. B. Gran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . 84              |
| 40.          | स्वप्नलब्धमंत्रग्रहणविधिः           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                |
| . 46.        | गुरोरमावे मंत्रग्रहणम्              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 42              |
| 49.          | देशमेदेन गुरुप्राधान्यम्            | planty ander year                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 1819            |

|                 | and the second s | was and the same of the same o |               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पु० सं०       |
| , <b>६</b> 0, , | सनाम्नः श्रीग्ररोनिषेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>४</b> ७    |
| £2.             | दीक्षाफलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | S.R.          |
| <b>६</b> २.     | शूद्रदीक्षायां विवेकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11            |
| <b>Ę</b> ą.     | वर्णापरत्वेन मंत्रनियमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| Ę¥.             | वर्णंपरत्वे बीजदाने नियमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 91            |
| <b>£4.</b>      | गुद्धिरहितमंत्राः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | as w Wil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 86-00         |
| <b>६</b> ६.     | सिद्धविद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | , on the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 21            |
| <b>E</b> 19.    | गुप्तदीक्षाविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 40-48         |
| <b>&amp;</b> 6. | मंत्रसाबकयोरैक्यकरणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45-43         |
| <b>E</b> 9.     | दीक्षायां धुद्धकारूः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 44            |
| <b>90.</b>      | दीक्षायां शोधने दोषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | -+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 98.             | ग्रहणकाले मंत्रनियमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 n s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 18          |
| ७२.             | दीक्षायां कालविचारामावः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 35 - V T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५५'           |
| 93.             | सूतकादौ पूजादिनियम:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|                 | वंचमपटलः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4             |
| '08.            | श्रीगुर्वाचारनिर्णयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲ <u>۹</u> ۶۱ |
| <b>64.</b>      | श्रीगुरुपूजान्तमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 48-414        |
| ७६.             | श्रीग्रुरुसमीपे नियमाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46-64         |
| 04.             | बछपटल:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,             |
| tele            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50:           |
| 99.             | उपासनाक्रमः<br>ब्रह्मणः साकारत्ववर्णनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 43-68         |
| 98.             | पु प्रकृत्योरभे दभावना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 1 · 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | E8-E10        |
| 60.             | पुत्रकृत्यारम् यमायमाः<br>प्रकृतिशब्दार्थः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
|                 | त्रकातशब्दायः विद्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |
| <i>د</i> ۲.     | विद्यानां भैरवाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | * 4*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99            |
| ,८२.<br>८३.     | विद्याप्रादुर्मावे कालीप्रादुर्मावः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | £\$-190;      |
|                 | सुन्दरीप्रादुर्भावः<br>सुन्दरीप्रादुर्भावः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90-08         |
| C8              | ताराप्रादुर्भावः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50-50         |
| بدلا.           | ताराया अंगभेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ७२            |
| .८६.<br>८७.     | ताराया अगमदाः<br>छिन्नमस्ता प्रादुर्भावः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | err er                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |
| 66.             | छिन्नांगभेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |
| 68.             | बोडशीप्रादुर्भावः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | is            |
|                 | षोडशी-संगभेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | .0 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |
| \$0.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ्रवाक्रिक स्टब्स्य स्ट्राह्म । अस्त्री स्ट्राह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |
| 58.             | दगलामुखी-प्रादुर्मावः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |

|             |                                |   | पृ० सं०      |
|-------------|--------------------------------|---|--------------|
| 92.         | वगलांगमेदाः                    |   | <b>0€−00</b> |
| <b>९</b> ३. | महालक्ष्मी प्रादुर्भाव:        |   | 25           |
| \$8.        | महालक्ष्मी अंगभेदाः            |   | 91           |
| 94.         | मातङ्गीप्रादुर्मावः            |   | ,,           |
| 98.         | उच्छिष्टमातंगीप्रादुर्मावः     |   | 96           |
| 90.         | मातंगी अंगभेदाः                |   | 90           |
| 96.         | सिद्धमातंगीभेदा:               |   | 11           |
| 99.         | <b>भु</b> वनेश्वरीप्रादुर्मावः |   | 11           |
| 200.        | मुंबनेशी अंगमेदाः              |   | 60           |
| १०१.        | घूमावतीप्रादुर्मावः            |   | 99           |
| १०२.        | गर्गोशप्रादुर्भाव:             |   | 9.5          |
| 203.        | पु प्रकृत्योरभेदवाक्यम्        |   | 60-69        |
| 808.        | प्रकृतिसेवाप्रा <b>घान्यम्</b> | ٠ | 11           |
| १०५.        | देव्या भुक्तिमुक्तिप्रदत्वम्   |   | 11           |
|             | सन्तमपटल:                      |   |              |
| १०६.        | प्रातःकृत्यम्                  |   | 53           |
| 200.        | बाह्ममुहूर्तकथनम्              |   | 99           |
| 106.        | मंत्रस्नानम्                   |   | 11           |
| 6.06.       | स्नानपूर्वकृत्यम्              |   | ८३           |
| ११०.        | मानसपूजाकमः 💛                  |   | £1           |
| १११.        | सर्वसामान्यपादुकामं त्रः       |   | 68           |
| \$85.       | श्रीगुरुस्तोत्रम्              |   | ***          |
| 663"        | इडादिनाडीस्वरूपम्              |   | п            |
| ११४.        | षट्चक्रनिरूपणम्                |   | 64-66        |
| \$ \$ \$ 4  | षट्चऋपद्मानामूर्ध्वमुखत्वम्    |   | 66           |
| ₹ ₹ € .     | मावयोग:                        |   | 90           |
| \$ 80.      | षट्चके पंचभूतस्थिति:           |   | **           |
| \$\$6. W    | कुण्डलिनीघ्यानम्               |   | 44-65        |
| \$88.00     | संसारयात्रा प्रार्थनामंत्राः   |   | 63           |
| 170.        | अजपा गायत्रीकमः                |   | 63-64        |
| 656         | पृथ्वीप्रणाममन्त्रः            |   | 8,8          |
| 144.        | शीचक <b>मं</b>                 |   | ९७           |
| 4-          | अध्यमप्रतः                     | • | `11          |
| १२३.        | दंतघावन विधि:                  |   | 90           |
| 158.        | स्नानिकया आन्तरा वाह्या च      |   | र्ष          |

|              | was commended and the commende |                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृ० सं०          |
| १२४.         | आद्व वस्त्रकर्तव्यकर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99-800           |
| १२६.         | तीथां मावे स्नानविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11               |
| <b>१</b> २७. | शैववैष्णवभेदेन तिलकविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21               |
| १२८.         | तांत्रिकसंध्योपासनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०१-१०२          |
| 199.         | अग्रुलीयकघारणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22               |
| ₹₹0.         | अधमर्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 29               |
| ₹₹₹.         | त्रिकालगायत्रीष्यानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १०३              |
| १३२.         | गायत्रीशब्दनि रुक्तिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31               |
| १३३.         | सध्यामंगे प्रायदिचत्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 808              |
| <b>?</b> ₹¥. | आचमनीययोग्यजलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | १०५              |
| १३५.         | आचमनीयफलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91               |
| <b>१</b> ३६. | सामान्यार्घाविवि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १०६              |
| <b>?</b> ३७. | द्वारपूजाविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 32               |
| १३८.         | देवानां द्वारपाला:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 808-800          |
| 239.         | भूतोत्सारणर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| ₹80.         | यागमंडपे प्रवेशः, पूजा च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33               |
| <b>१</b> ४१. | आसनविधि:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 22               |
| <b>१४</b> २. | पूजोपस्करसाघनमासादनं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 208              |
|              | न्द्रमपटलः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
| <b>१</b> ४३. | भूतशुद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १०९-११०          |
| ERA.         | प्राणप्रतिष्ठाविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 222              |
| १४५.         | प्राणप्रतिष्ठाम <del>न्त्रः</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १११-११२          |
| १४६.         | अर्घ्यस्थापनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ११३              |
| <b>१</b> ४७. | <b>बंखलक्षणम्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 883-888          |
| 186.         | अन्तर्यागकमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ११५              |
| १४९.         | पीठपूजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 27               |
| १५०.         | प्रतिमापूजानियमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ११६              |
| १५१.         | पंचायतनव्यवस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 220              |
| १५२.         | उपचारमन्त्राः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 388              |
| १५३.         | पुष्पादी साह्यासाह्यनियमाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 111              |
| १५४.         | पुष्पाणां निर्माल् <b>यकथनम्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>१</b> २०      |
| १५५.         | सनिर्माल्येऽपि विशेष:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>१२१</b> -१२२  |
| १५६.         | दिक्पतिमंत्रोद्धारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १२३ <b>–</b> १२४ |
| 340.         | दिन्पालमुद्राः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 17               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

| <u>~~~~</u> ~~~ | warning with which        | manner                                    | <u>~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~</u> |
|-----------------|---------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ,               |                           |                                           | पु० सं•                                    |
| १५८.            | <b>घूपादिमंत्राः</b>      | Burn Burn Branch                          | 858-854                                    |
| १५९.            | दीपदानविधिः               | A few and A few and                       | Ð                                          |
| १६०.            | नैवेद्यविधिः              | A Company of the Company of the Company   | . 93.                                      |
| , १६१.          | प्राणादि-पंचमुद्रा:       | 10.00                                     | १२५-१२६                                    |
| १६२.            | बैश्वदेवक्रम:             | production of the second                  | १२६-१२७                                    |
| १६३.            | देवानामुच्छिष्टभोजिनः     | 0.5.0                                     | 2.7                                        |
| ₹ <b>%</b> .    | देवानां प्रदक्षिणाः       | 4                                         | १२८                                        |
| १६५.            | बह्यार्पणमत्रः            |                                           | ' N                                        |
| ,१६६.           | पंचवा पूजाभेदः            |                                           | १२९-१३०                                    |
|                 |                           | दश <b>मपटल</b> :                          |                                            |
|                 |                           | •                                         |                                            |
| <b>१</b> ६७.    | न्यासानां माहातम्यम्      |                                           | 130-636                                    |
| १६८.            | भूतशुद्धिन्यासः           | . "                                       | १३१-१३२                                    |
|                 | मातृकान्यासस्तद्विधिश्च   |                                           | १३२-१३३                                    |
| 800.            | अंतर्मातुकान्यासः         | •                                         | 31                                         |
| १७१.            | बहिर्मातृकान्यासः         | gradient state of the gradient            | १३४                                        |
| १७२.            | आश्रमपरत्वे सुष्ट्यादिकमः |                                           | १३४-१३५                                    |
| ₹७₹.            | मातृकाभेदाः               |                                           | 23%                                        |
| ₹ <i>७</i> ४.   | काम्यमातुका               | and the                                   | 11                                         |
| 304.            | <b>जिमधु</b>              |                                           | . 1 21                                     |
| ₹७₹.            | दशविधमातृका               |                                           | \$ \$ 4-\$ 3 E                             |
| .809.           | त्राणायामविधिः            | property and the                          | . १३६                                      |
| ,806.           | उपासनामेदेन मातृकाः       | and the second                            | १३७                                        |
| १७९.            | श्रीकण्ठमातृका            |                                           | S\$9-0≠8                                   |
| 260.            | केशवादिमातृका             |                                           | १३५-१३९                                    |
| १८१.            | गर्गोशमानुका              | ,                                         | \$3 <b>9-</b> \$ <b>¥</b> \$               |
| 868.            | कलामातृकान्यासः           | A. Carrier                                | 27                                         |
| 36₹.            | पीठमातृकान्यासः           |                                           | 585-585                                    |
| 16x.            | ऋष्यादिन्यासः             | 6.4 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 9.49                                       |
| 369.            | ऋष्याद्यभावे तत्करूपना    | \$ 12 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 11                                       |
| 16%.            | षडंगन्यासस्तत्प्रयोजनं च  | graphic of the second                     | ° 11                                       |
| 160.11          | पचांगः अंगंमुद्रा-देवभेदे | Company of Company                        | \$84~\$88                                  |
| 266.            | विद्यान्यासः              | 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   | 888-884                                    |
| 268.            | वडंगाभावे वडंगकल्पना      | en gressen el                             | \$X\$                                      |
|                 |                           |                                           |                                            |

| 1                                 | एकादशपटलंः                                                                                                     | यु० सं०         |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| १९७. ं मंत्राणां दशसंस्काराः      | ê6 h                                                                                                           | <b>१४६-१</b> ४९ |
| १९१. मंत्रदोषनिवृत्तये योनिमुद्रा |                                                                                                                | 19              |
| १९२. अपरः मंत्रकोधनप्रकारः        |                                                                                                                | 888             |
| १९३. मालासंस्कारः                 |                                                                                                                | १५०             |
| १९४, अाटी वर्णमाला                |                                                                                                                | १५०-१५१         |
| १९५, करमाला                       | e Service de la companya de la comp | 848-843         |
| १९६. अक्षमालाभेदाः                |                                                                                                                | **              |
| १९७. देववशेषेऽक्षमाला             | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                        | १५४             |
| १९८. असलसणम्                      |                                                                                                                | 848-849         |
| १९९. अक्षे मुखपुच्छलक्षणम्        | tf.e o took                                                                                                    | १५५             |
| २००, मालाप्रतिश्वर                |                                                                                                                | १५६             |
| २०१. पंचगव्यविधिः                 |                                                                                                                | १५७-१५८         |
| २०२. गोमुसील अणम्                 |                                                                                                                | . 846           |
| २०३. मालाशोधनमंत्राः              | , • •                                                                                                          | १५९             |
| २०४. जपविधिः                      | •                                                                                                              | १६०             |
| २०५. काम्ये जपविधि:               |                                                                                                                | 11              |
| २०६. संक्षेपेण मालासंस्कारः       |                                                                                                                | १६०-१६१         |
| २०७. वंत्रसंस्कारः                | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                        | , , , , , ,     |
| २०८. यंत्रपीठनिर्ण्यः             |                                                                                                                | ,,,             |
| २०९. घातुविशेषे कालसंख्यानम       |                                                                                                                | १६२             |
| २१०. छोहत्र <i>यक</i> क्षणम्      |                                                                                                                | 11              |
| २११. यंत्रनिर्माणे वातुनिषेषः     | ,                                                                                                              | १६३             |
| २१२. भूम्यादौ यंत्रस्थापने फल     | <b>म</b>                                                                                                       | n               |
| २१३. रेखाभेदेन मेर्वादिभेदः       | w .                                                                                                            | , 19            |
| २१४. श्रीचक केशरकस्पनामाव         | <b>t</b>                                                                                                       | . 98            |
| २१५. धातुयंत्रे गांभीर्यमानम्     | William P                                                                                                      | 16              |
| २१६. बंत्रे रेखाफलम्              | o 3 w #                                                                                                        | 148             |
| २१७, प्रतिष्ठाकाल:                |                                                                                                                |                 |
| २१८. अक्षरीषध्यः                  | 4 154° 4                                                                                                       | 'n              |
| २१९ सर्वीषध्यः                    | ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                       | \$44            |
| २२०. यंत्रसंस्कारः                |                                                                                                                | १६५- <b>१६६</b> |
| २२१. पंचामृतम्                    | in see of c                                                                                                    | 29              |
| <b>१२२.</b> वंत्रगायत्री          | 3200 1 3 8 6 1 C                                                                                               | े १६७           |

|      | manual manager                  | The second secon |
|------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | **                              | द्वादशपटलः पृ० सं०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 323- | ्युरञ्चरणस्थाननिर्णंय:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २२४. | कूर्मचक्रविचारः                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३२५. | कूर्मचक्रविचारामावकथनम <u>्</u> | . १६९-१७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| २२६. | ग्रामक्षेत्रपुरविचारः           | १७०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ३२७. | , कूमंचकम्                      | १७०-१७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २२८. | आसनानि, फलं च                   | १७२-१७४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २२९. | पद्माद्यासनानि                  | १७४-१७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २३०. | दिवसरात्रिपूजानिर्णयः           | १७५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २३१. | महानिशास्व <b>रूपम्</b>         | १७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २३२. | जपयज्ञप्रशंसा तद्भे दश्च        | ७७१–३७७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २३३. | जपस्बरूपम्                      | , १७७–१७८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| २३४. | मंत्रार्थः                      | v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| २३५. | मंत्रस्थानम्                    | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २३६. | मंत्रचैतन्यम्                   | <i>१७</i> ९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| २३७. | योनिमुद्रा                      | , n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २३८. | मंत्रशिखा                       | <b>१</b> 50- <b>१</b> ८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| २३९. | संकेतदशकम्                      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २४०. | जात-मृतसूतके निवृत्तिः          | : 53*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २४१. | मंत्राणां कुल्लुका              | १८२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ३४२. | मंत्राणां सेतुः                 | १८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २४३. | महासेतुः                        | ¥23-\$2\$ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| २४४. | निर्वाणविद्या                   | . १८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २४५. | मंत्राणां नवांकनम्              | 86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २४६. | मंत्रसाघकसाम <b>रस्यम्</b>      | १८६-१८७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २४७. | मुखशोधनम्                       | १८७-१८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २४८. | मंत्रनिद्वात्यागविधिः           | १८८-१८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|      |                                 | त्रयोदश्चपटलः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 284. | पुरक्चरणे भक्ष्यनियमः           | १८९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २५०. | विहितशाकाः                      | . 39•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २५१. | पुरश्चरणे वर्ज्यावर्ज्यानि      | . 🕹 😘                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २५२. | पुरश्चरणकालः                    | · [: १९१-१९¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३५३. | पुरक्चरणपूर्वेनियमाः            | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| २५४. | स्वप्नमाणवमंत्राः               | i goʻ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| २५५. | स्वप्नस्य गुमागुभफलम्           | ? ? ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|               | The same of the sa | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पु० सं०                                |
| २५६.          | दु:स्वप्नशान्त्युपायः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 199-196                                |
| २५७.          | अग्निमदिनकृत्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 188-788                                |
| 246.          | क्षेत्रपालमे दाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| २५९.          | क्षेत्रपालमंत्रः पूजा च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 200-208                                |
|               | चतुर्वशपटसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 204-293                                |
| २६०.          | होमपद्धतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २०४-२१३                                |
| २६१.          | तपंणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ₹₹₹                                    |
| 757.          | अभिषेकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - 283-58X                              |
| २६३.          | ब जिल्लाका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 784                                    |
|               | या श्रिक्ताम देवतास्तरफर्ज च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २१६-२१८                                |
| २६४.          | वह्ने जिह्नासु देवतास्तत्फलं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 286                                    |
| २६५.          | वह्ने ज्वांलने नियमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹₹८-२२•.                               |
| २६६.          | काम्यहोमे होमद्रव्याणि हुक्का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 229-221                                |
| २६७.          | होमद्रव्यमानमाहृतौ १४८७१४८-१४८१६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 253                                    |
| २६८.          | मानलक्षणम् : १८% - १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | र२२                                    |
| २६९.          | बह्ने रंगकथनं फर्लं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 223m25A                                |
| २७०.          | राप्तवहार । १ वर्षा १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | : 114 114                              |
| २७१.          | स् गृस्त वालवाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 228-224                                |
|               | पसंदशपटलः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n n h                                  |
| २७२.          | दमनार्षा ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ्रिक्त देश्                            |
| २७३.          | काममंत्री रतिमंत्रश्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1,51,52 <b>276</b>                     |
| २७४.          | कामगायत्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २२७                                    |
| २७५.          | पवित्राची पुर्वतः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
|               | षोडशपटलः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| २७६.          | <b>कुमारीपूजनम्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 53X-5X6                                |
| २७७.          | कुमारी स्तोत्रम् :शिक्षेत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | L, 21                                  |
| २७८.          | शिवाविष्ठः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 248-24                                 |
| २७९.          | शिवस्तित्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 288-584<br>588-584                     |
| २८०.          | बलिदानविधि व्यंवस्था च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 588-58 <b>4</b>                        |
|               | सप्तवशपटलः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| २८१.          | मंत्रसिद्धे रुपायाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ू २ <b>४९</b> —२५ <b>१</b>             |
| २८२.          | पुरश्चरणानुकल्पाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २५१-२५३                                |
| <b>₹</b> 2\$. | सिद्धिचिह्नानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 743-748                                |
| २८४.          | Condition attenuations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ં રૂપ્ય_ર્ફેંધ્ધ                       |
| <b>२८</b> ५.  | पूजाभेदास्त्रैविष्येन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | र्भें विष्यं-स्पर्                     |
| , - ,,        | a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |

|                   | <del>and the same and </del> |          |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 2 10 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पृ० सं०  |
| २८६.              | उपचारे परिमावा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २५६-२५७  |
| २८७.              | उपचाराणां निर्माल्यत्वकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 240-249  |
| ₹८८.              | उपचाराणां मेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 248    |
| 264.              | <b>उपचारद्रव्याणि</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 33     |
| 250.              | बब्दगंघमेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २६०-२६१  |
| 268.              | देशविशेषे वर्ज्योपचाराः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २६१-२६३  |
| 797.              | <b>भू</b> पभेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7६४-२६५  |
| 293.              | प्रदक्षिणाभेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २६६      |
| 798.              | नमस्कारभेदाः -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २६६-२६७  |
|                   | भण्टारप्रपटलः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| 294.              | नाना प्रायश्चित्तानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २६८-२६९  |
| २९६.              | <b>धृतकवजनाशप्रायश्चिलम्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 254-530  |
| 296.              | <b>यंत्रनाशप्रायश्चित्रम्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २७०      |
| 386.              | पूजाकाले यंत्रपतनप्रायश्चित्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २७०      |
| 799.              | अपकाले मारु।पतनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 305-005  |
| 300.              | ग्रु६कोधे प्रायदिचत्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २७१      |
| 102.              | अनिवेदितभोजने प्राथश्चित्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | : २७१    |
| ३०२.              | <b>शिवनैवेद्यमोजनफलम्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २७१-२७२  |
| ₹0₹.              | विष्णुपादोदकथारणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19       |
| 308-              | विप्रपादोदकघारणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11       |
| ३०५.              | बालमामधिलालक्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २७२-२७५  |
| ₹0€.              | बैष्णवानां द्वादशशुद्धिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11       |
| ₹0७.              | तुरुसीग्रहरा विशेष:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n        |
| 306.              | बैष्णवतिस्रके नियमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २७५–२७६  |
| ₹0\$.             | बाणिलगपरीक्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २७६-२७८  |
| 380.              | , गस्मधारणविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202-260  |
| 312               | <b>रुद्राक्षमा रणिवधिः</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,२८०-२८२ |
| ३१२.              | ् विल्बपत्रब्रह्मविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , ३८२    |
| ₹₹₹.              | अरिमंत्रप्राय <b>श्चित्तम्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २८२-२८४  |
| * 1 * * * * * * * | एकोनविद्यपटलः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11       |
| ₹१४.              | ्रमंत्र <b>शुद्धः</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . २८४    |
| ₹१५               | मंत्रविशेषेषु शोधनाभावः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20 414   |
| 315.              | ु कुलाकुलशोधनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| ₹₹७.              | राशिनकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |

|               | <u> </u>                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The garage    | ¢                                | पृ० सं०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>386.</b>   | ् ताराचकम्                       | 25 75 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ३१९.          | गणचत्रम्                         | 1 3 7 1 TOTAL TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३२०.          | योनिचक्रम्                       | the second secon  |
| ३२१.          | <b>अ</b> कथ <b>ह चक्रम्</b>      | 769-787                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>३२२.</b>   | अकडमचकम्                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ३२३.          | ं मंत्रांशकचक्रम्                | Department of the SARA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ३२४.          | ऋणधनशोधनचऋग्                     | 18 to 19 to 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 384.          | शोधने षट्कोण बक्रम्              | 75. 75. 75. 75. 75. 75. 75. 75. 75. 75.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>३२६.</b>   | मंत्रे पंचाशदोषाः                | 76. 17. 10 6 6 7 <b>295. 300</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 370           |                                  | विवापटकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ३२७           | दीक्षाकथनम्                      | 3 5 5 5 5 5 7 7 8 7 7 8 7 8 7 8 7 8 7 8 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ३२८           | दीक्षाग्रहणदेशः कास्त्रव         | \$-4, my 1, m 30 \$-30 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ३२९.          | दीक्षायां मासफलम्                | \$40€ \$100 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 330.          | दीक्षायां तिथिफलम्               | १०१० - ३०२-३०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| वृंब्र.       | दीक्षायां वारफलम्                | . 12 . 15 . 15 . 15 . 15 . 15 . 15 . 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ३३२.          | नक्षत्रफलम्                      | ₹•¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>333.</b>   | योगफलप्                          | the comments of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| इंदर्भ.       | करणफरूम्                         | 104 mg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ३३५.          | राशिफलम्                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>३३६.</b>   | स्वनशुद्धिः                      | Property of the second   |
| ₹ <b>₹</b> ७. | दीक्षायां वास्तुविचारः           | \$ 100 to the second to the sec |
| ३३८.<br>३३९.  | बास्तुविक्रमण्डसम्<br>बास्तुपूजा | 305-306                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ą¥o.          | वास्तुदेवानां विश्वमंत्राः       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ३४१.          | व्यानम्                          | ३०९-३१७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ₹¥₹.          | मण्डपनिर्माणम्                   | · :: 398-378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ₹¥₹           | · ध्वजारोपणम्                    | endist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| \$XX.         | पताकानिवेश:                      | 28 _ 4/2 Tota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |                                  | <b>एकविसायहरू:</b> १०० हिए कहा ५०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 384:          | वेदीनिर्माणम्                    | 142 4 2 454-45X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3×4°          | अंदु रारोपणम्                    | = 378-374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| \$80.         | अंकुरारोपणपात्रम्                | 956 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 - 346 -   |
| ₹४८.          | <b>बंकुरारोपणबीजानि</b>          | ₹8-37€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3×3.          | <b>अं</b> कुरपरीक्षा             | 90000 - 1000 - 378-470                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 340.          | कुण्डानि                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 7 *                                                                                                                        | - same commence comme |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|
|                                                                                                                            |                       | पु॰ सं॰     |
| ३५१ - ४८ ह मानकथनम्                                                                                                        |                       | 355-055     |
| ३५२. सातकुण्डादिः कुण्डे                                                                                                   | 3                     | 395         |
| ३५३. मेखलानिर्माणम्                                                                                                        |                       | 330         |
| ३५¥. ९८७ नाभिकथनम्                                                                                                         |                       | \$\$C-\$¥\$ |
| ३५५. योनिलक्षणम्                                                                                                           | •                     |             |
| ३५६. कुण्डामावे स्थण्डिलविधि                                                                                               | *                     | · \$85-385  |
| 838                                                                                                                        | डाविशपटलः             | n. 14       |
| ३५७, ४०० मण्डलरचना                                                                                                         |                       | . ३४३       |
| ३५६. ३३९ सर्वतीमद्रमण्डलम्                                                                                                 | 5.0                   | 1.2.6       |
| ३५९, मण्डलरञ्जनद्रव्याणि                                                                                                   | and Participates and  | 786-386     |
| <b>इ</b> ६७ व्याप्त सम्बद्धाः सम |                       | ३४८-३४९     |
| ३६१ <sup>-१६</sup> नवना समण्डलम्                                                                                           |                       | 2.5         |
| 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                    | त्रयोविशपटलः          |             |
| ३६२. <b>अथ दीक्षा</b>                                                                                                      |                       | 340         |
|                                                                                                                            | - '                   | ३५०-३५३     |
| १६३. दीक्षामेदाः<br>३६४. शिवहस्तलक्षणम्                                                                                    |                       | 343         |
|                                                                                                                            |                       | 343         |
| ३६५. दीक्षाश्चव्ययुत्पत्तिः<br>३६६. क्रियावतीदीक्षाप्रयोगः                                                                 |                       |             |
| ३६७, विकिराकथनम्                                                                                                           |                       | 144-161     |
| ३६८. कलवाशब्दब्युत्पत्तिः                                                                                                  | 1 .                   | "r sall     |
| <b>१६६ कलशप्रमाणम्</b>                                                                                                     |                       |             |
| 3७१०३०६ नवरस्नानि                                                                                                          |                       | ३६१-३६१     |
| ३७१, प्राणप्रतिष्ठाव्युत्पत्तिः                                                                                            | 1,                    | इ६३-३६६     |
| E 0:                                                                                                                       | <b>अ</b> तुविशयदलः    | :           |
| ३७३ <sub>०८ १</sub> ६ होमकर्म                                                                                              | -                     | £24-935     |
| ३७३. सवाचारः                                                                                                               |                       | #1363-16\$  |
| \$ F-\$ F F                                                                                                                | <b>पंचरिकापटलः</b>    | 201         |
| ३७४. वट्कर्मसध्यनम                                                                                                         | ranger and            | ३८६         |
| क्षेष्, मिन्न बद्कर्मदेवताः                                                                                                |                       | \$25        |
| ३७६. १५६ देवतावर्णाः                                                                                                       |                       | 22          |
| ३७७. वट्कमंसु ऋतवः                                                                                                         |                       | 11 11       |
| ३७८ अर्थ कर्मसु दिशः                                                                                                       | Y                     | . 91        |
| ५७९ 🗥 बट्कर्ममु तिथयः                                                                                                      |                       | 335         |
|                                                                                                                            | , ,                   | - 0,39      |
| ३४० आसनानि                                                                                                                 |                       |             |

| -Monor        | *************************************** | the state of the s | man managan |
|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7             |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृ० सं०     |
| ₹८१.          | कर्मसु विन्यासाः                        | the state of the s | 等艺等         |
| ३८२.          | योगः पल्लबदच                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75g.        |
| 363.          | मण्डलानि                                | 75 TO 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .39%        |
| 328           | मुद्राः                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | इ९१4 हेंच   |
| ₹८५.          | <b>मूतोदयः</b>                          | We group a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 497         |
| ३८६.          | समिषः                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| ३८७.          | मालाः                                   | 1 1 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| ३८८.          | अग्नि:                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| ₹८९.          | लेखनद्रध्यम्                            | The state of the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| ₹९०,          | नेखनी                                   | ALC: A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| ₹ <b>९</b> १. | वाघार:                                  | 149-1,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| ₹९२.          | कुण्डानि                                | State of the state |             |
| ३९३.          | स्नुक्सुवी                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10          |
| 348.          | मध्यम्                                  | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77.J        |
| 384.          | त्तर्पणपात्रं द्रव्यं च                 | 55 .57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 38497F      |
| ₹9.           | यज्ञसूत्रम्                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| 330.          | प्राणप्रतिष्ठाक्रमः                     | en contraction                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| 356.          | पुत्तकीकरणे विशेषः                      | 7. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| ₹९९.          | साष्यक्ष वृक्षाः                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|               |                                         | व द्विशयदसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| Yee.          | मुद्रास्तदर्थरू                         | 27. 22.2<br>27. 22.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| Yet.          | अंकुशसुद्रा                             | 48, 1.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| Koz.          | कुन्तमुद्रा                             | ye · · yî                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| Yon.          | कु <b>≠</b> ममुद्रा                     | And the second s | 2.2         |
| Yey.          | तत्वमुद्रा                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 99          |
| X04.          | कारुकणीमुद्रा                           | Act of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 260 V       |
| Y0 %.         | बह्मिप्राकारमुद्रा                      | \$4 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 379 %       |
| 800.          | वासुदेवास्था मुद्रा                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17.00       |
| X06.          | भातृकान्यासमुद्रा                       | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Con         |
| Yos.          | कूमंमुद्रा                              | 63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . Fig.      |
| 880.          | त्रिसण्डामुद्रा                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .¥9%        |
| X88"          | गालिनीमुद्रा                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . AND       |
| ¥84.          | मत्स्य मुद्रा                           | to the state of th | - 1         |
| ¥23.          | <b>मावाह</b> नीमुद्रा                   | ्र १ स्टब्स्ट इंटर्स स्टब्स्ट इंटर्स स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39 ·        |
|               | - 0                                     | ক শীহাজিলাম এলাক্ট                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 800         |

|               |                                                   |          | पु० सं•      |
|---------------|---------------------------------------------------|----------|--------------|
| ¥ <b>१</b> ¥. | स्यापनी मुद्रा                                    | •        | F            |
| ४१५.          | संनिवापनी मुद्रा                                  |          | 22           |
| ¥84.          | संनिरोधिनी मुद्रा                                 | *        | 97 '         |
| 880.          | सुमुखीकरणी मुद्रा                                 |          | 997          |
| ४१८.          | सक्लीकरणी मुद्रा                                  |          | 71           |
| 888.          | अवगुण्डनी धेनुमुद्रा च                            |          | #1           |
| ४२०.          | महामुद्रा                                         |          | 21           |
| 828.          | सेलिहान मुद्रा                                    |          | 29           |
| ४२२.          | गंधधूप-दीप-ज्ञानमुद्रा                            |          | 308          |
| ४२३.          | प्रास मुद्रा                                      |          | 11           |
| ¥2¥.          | लिङ्ग मुद्रा                                      |          | 809          |
| ¥24.          | त्रिश्स मुद्रा                                    |          | 21           |
| ¥24.          | अक्षमाला मुझा                                     |          | 23           |
| 820.          | वरामय मुद्रा                                      |          | 10           |
| ४२८.          | मृगमुद्रा "                                       |          | 27           |
| 84£.          |                                                   | <u> </u> | 11           |
|               | ः कपालमुद्रा                                      | `        | 860          |
| ¥38.          | डमरुमुद्रा                                        |          | 12           |
| ४३२.          | शंसमुद्रा                                         |          | "            |
| ४३३.          | चक्र मुद्रा                                       |          | 39           |
| ¥\$¥.         | गदा मुद्रा                                        |          | ` 97         |
| ¥\$4.         | पद्म मुद्रा                                       |          | 16           |
| ४३६.          | वेशा मुद्रा                                       |          | 99           |
| ¥₹७.          | श्रीवत्स मुद्रा                                   | ;        | 158          |
|               |                                                   |          | ¥88          |
| ¥34.          | कौस्तुम मुद्रा<br>बनमाला ,,                       |          | 91           |
|               | 912                                               |          | 17           |
| XX0.          | Server                                            |          | 11           |
| 888.          |                                                   |          | 19           |
| <b>Y</b> Y2.  | गरुंड ,,                                          |          |              |
| <b>YY</b> \$. | नृतिह .,                                          |          | . 488        |
| YNY.          | बराह ,,<br>हयग्रीव ,,                             | 1000     | was a second |
| 884.          |                                                   |          |              |
| 88£.          | बनुमुंद्रा वाणमुद्रा च<br>वरबुमुद्रा जगन्मोहिनी च |          |              |
| A.A.4         | नरश्चनुका जनानारहता न                             |          |              |

|              |                              | पूर्व संर                              |
|--------------|------------------------------|----------------------------------------|
|              |                              |                                        |
| AAC.         | काममुद्रा                    | ¥ <b>{</b> {                           |
| YYS.         | दन्त ॥                       | 11                                     |
| ¥40,         | पाश्च भ                      |                                        |
| ¥48.         | मंह्य ,,                     | #1 <sub>.</sub>                        |
| ४५२.         | अभय ।।                       | 19 <sub>.</sub>                        |
| ४५३.         | बज़ ,,                       | 29                                     |
| ४५४.         | जर्म 🚜                       | 21                                     |
| 844.         | मुशक ,,                      | X/A                                    |
| ¥44.         | योनिमुद्रा, महायोनिरुष       | 1                                      |
| 840.         | भूतिनी ।।                    | 13                                     |
| ¥46.         | मुण्ड ,,                     | **                                     |
| 849.         | दैत्य त्र्मिनी मुद्रा        | . A\$A-A\$#                            |
| ¥80.         | लेखिहाना "                   |                                        |
| ¥52.         | सर्वसंक्षीभिष्कादि नवमुद्रा  | ×44-×4,0                               |
| ¥42.         | पद्म मुद्रा                  | 11                                     |
| ¥\$\$.       | शक्तयुरमापन मुद्रा           | 16                                     |
| YEY.         | स्वागत अर्थ ॥                |                                        |
| ४६५.         | आसमन ,,                      | ************************************** |
| ¥44.         | मधुपर्कस्नानमुद्रे           |                                        |
| ¥\$0.        | बस्त्र मुद्रा                | . ************************************ |
| ¥\$6.        | <b>भूवणगंधमुद्र</b> े        | 258                                    |
| ४६९.         | <b>पुष्पमुद्रा</b>           | . 50                                   |
| Yoo.         | बूपदीपमुद्रे                 | 1 08                                   |
| ¥02.         | नैवेचमुद्रा                  |                                        |
| <b>४</b> ७२. | पुरत कमुद्रा                 | 41                                     |
| ४७३.         | स्रक्षी ,,                   |                                        |
| <b>808.</b>  | अक्षमाला मुद्रा              | 4                                      |
| ४७५.         | बीणा मुद्रा                  |                                        |
| ४७६.         | ध्याख्यान मुद्रा             |                                        |
| ¥00.         | माला н                       | . 10                                   |
| Y92.         | सप्तजिल्ला मुद्रा            | 0.1 T                                  |
| 808.         | होमे मृगी-हंसी-श्रूकरीमुद्रा | ः ४१९-४२०                              |
| 866.         | होमे शान्त्यादि मुद्रा       | .t %?•                                 |
| ¥61.         | प्रार्थना मुद्रा             |                                        |

| -             | the state of the s | The same of the sa | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| ¥68.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यु ० सं०                               |
|               | पंचविल ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 850                                    |
| ACS.          | नाराच ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                     |
| ¥८४.<br>¥८ँ५. | संहार ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 70                                   |
|               | अशनि ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***                                    |
| ¥24.          | विस्मय ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n                                      |
| <b>8</b> 29.  | नादमुद्रा, बिन्दुमुद्रा च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>9</b> 4                             |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सप्तविद्यापटसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |
| 866.          | योगकथनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | with the                               |
| ¥63.          | योगलक्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>४</b> २१                            |
| 890.          | चतुर्विषयोगमेदाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . ४२२                                  |
| 832.          | मंत्रयोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : \$44 <del>-\$4</del> \$              |
| 897.          | कामबीजध्यानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | * 858-A98                              |
| ¥\$\$. 25     | ् राजयोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x46-x43                                |
| ASA.          | ्र हठयोगः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *\$5-*\$\$                             |
| ४९५.          | प्राणायामः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| ४१६.          | योगिनां मध्यामध्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>x</b> gg <b>-§x</b><br><b>x</b> ygg |
| ¥30.          | प्रत्याहार:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8</b> 58                            |
| 886.          | पंचघारणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥\$4                                   |
| ¥89.          | घ्योनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •47                                    |
| 400.          | समाधिः अवस्था च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥34-¥35                                |
| 40%           | महामुद्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X38                                    |
| 40.7.         | महाबन्धः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>X</b> \$0                           |
| 403.          | नभोमुद्रा क्षेचरी च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 840-36                                 |
| 408.          | जालन्धरबन्धः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ×36-38                                 |
| कु० ५.        | उड्डीयान "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥ 3 9                                  |
| ५०६.          | मूलबन्धः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ¥38-80                                 |
| 900.          | दण्डघारणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *Xo                                    |
| 406.          | अध्टाङ्गानि योगस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***                                    |
| 409.          | यमस्यभाग्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11                                     |
| 430.          | नियमलक्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 884-85                                 |
| 938.          | <b>जा</b> सनानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,४४२                                   |
| 437.          | अष्टाङ्गकरणे फलम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 885-88                                 |
|               | मात्रालक्षणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | No.                                    |
| mex.          | प्रत्याहारः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | XXE                                    |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | : **                                   |

|                 |                    |              | - 1,000 |
|-----------------|--------------------|--------------|---------|
|                 |                    |              | वृ० सं० |
| 494.            | बारणा              |              | 886-30  |
| ५१६.            | ध्यानम्            |              | 880-85  |
| ५१७.            | समाधिः             |              | 886     |
| 486.            | तुर्यातीतम्        |              | 840     |
| 488.            | मनःस्थिरीकरणम्     |              | ४५०-५१  |
| ५२०.            | योगिमहिमा          |              | ४५१     |
| 428.            | योगिचर्या          |              | 848-48  |
|                 |                    | अष्टाविशपटलः |         |
| 1.55            | अय सप्तदारणा       |              | ४५३     |
| ५२२.            | विदेहमुक्तिः       |              | 848     |
| ५२३ '           | योगोपसर्गचिकित्सा  |              | 848-44  |
| 428.            | अरिष्टज्ञानम्      |              | ४५६     |
| ५२५.            | आन्तरारिष्टम्      |              | 91      |
| ५२६.            | बाह्यारिष्टम्<br>- |              | 8'40    |
| 470.            | स्वाप्नारिष्टम्    |              | ४५८     |
| 426.            | कालवं <b>च</b> ना  |              | 849-68  |
| ५२९.<br>५३०.    | चकी शरीरशोधने      |              | ४६१     |
| ५३१.            | नौलि:              |              | *= 1-== |
| ५३१.            | घौतिः              |              | ४६२     |
| 433.            | नेतिः              |              | 11      |
| 438.            | वस्तिकर्मं /       |              | ४६२–६३  |
| प्र <b>३</b> ५. | गजकरणी             |              | *43     |
| 434.            | त्राटनम्           |              | **      |
| 430.            | कपालभ्रांन्तिः     |              | ४६३     |
| 170.            | 4. 44 4            |              |         |

इति श्रीमदागमरहस्ये पूर्वाद्धंस्य स्यूलविषयसूची समाप्ता ।





# **त्राचार्यश्रीसरयूप्रसादद्विवेदप्रणीतं**

# आगमरहस्यम्

गजाननं विघ्नहरं गर्गाचितपदाम्बुजम् । सेवितं सिद्धिबुद्धिभ्यामनिशं श्रेयसे श्रये ॥१॥ नित्यामनन्तां प्रकृति पुरार्गीं, चिदीश्वरीं सर्वजगन्निवासाम्। शिवाधंदेहामगुराां गुरााढ्यां, वर्गार्थरूपां प्रगमामि देवीम् ॥२॥ श्रीगुरून् करुणापूर्णानज्ञानध्वान्तभास्करान् । विद्याविलसितानन्दान् प्रगामि निखिलार्थदान् ॥३॥ जीयाज्जयपुराधीश-रामसिहाभिधी नृपः। यद्भुजच्छायमाश्रित्य शान्तो मे भूभ्रमक्कमः ॥४॥ दानी रिपुचयध्वंसी नीतिज्ञः कुञ्चलः शुचिः । विद्याविचारसन्तुष्टो हृष्टः सल्लोकलोचनः ॥५॥ दयालु ग्रहेदवार्चारतः शुभकथः कृती। हढप्रज्ञो हढाज्ञञ्च येनेयं भूषिता मही ॥६॥ ग्रथागमान् समालोक्य संप्रदायत्रयाश्रयात् । तदागमरहस्यं यत् तन्यते बालबोधकम् ।।७।। सन्तीह सुनिबंधौघा बहवः सुगमा भ्रपि । तथापि मम यत्नोऽयं भवेत् सज्जनतोषकृत् ॥६॥ तत्रेषा सूचना मृष्टिभेदस्तत्त्वनिरूपगम्। तत्त्वभेदा नादमृष्टिः कुंडली-मृष्टिकीर्तनम् ॥६॥

प्रथमे पटले ज्ञेया वर्गाव्यक्तिद्वितीयके । तथा पंचकलाभेदाः प्रगावांगसमुद्भवाः ॥१०॥ तृतीये बीजजा सृष्टिः शारीरं कर्मसंभवम् । देहमिथ्यात्वकथनं मोहवैभववर्गनम् ॥११॥ उपासनाप्रवृत्तिश्च ततो भक्तिचतुष्टयम् । तुर्ये दीक्षावश्यकता तच्छव्दार्थप्रशंसने ।।१२॥ गुरादोषौ गुरोइचैव शिष्यस्यापि च ताबुभौ। तथा दोषोऽपरीक्षायामुभयोस्तन्निषेधनम् ॥१३॥ विवेकः स्त्रीगुरोर्मन्त्रग्रहर्गं श्रीगुरुं विना । वेशोद्भवगुरूणां च गुरावोषनिरूपराम् ॥१४॥ गुरुधम्हितया दीक्षाफलं मंत्रप्रदानके । देवभेदप्रकथनं तथा च गुप्तदीक्षराम् ॥१४॥ बोवो बीक्षाविचारेषु सिद्धकालो मनुश्रवे। पंचमे गुरुमाहात्म्यं तदाचाररुच पूजनम् ॥१६॥ गुरोरभावे तन् मातृपितृगोत्रप्रशंसनम्। षष्ठे चोपासनोपास्यसाकारत्वनिरूपराम् ॥१७॥ साकारसेवावैशिष्ट्यं देवानामैक्यता तथा । विद्याभेदास्तया शंभुभेदास्तासां क्रमेण हि ॥१८॥ प्रादुर्भावश्च विद्यानामंगदेवास्तयोदिताः। पुंत्रकृत्योरभेदश्च वष्ठे प्रातःक्रिया तथा ।।१६॥ ग्रजपाविनियोगश्च सप्तमे शौचकर्म च। बन्तशुद्धिस्तथा स्नानं विभूतितिलकादिकम् ॥२०॥ सन्ध्याभेदा द्वारपूजा यागमण्डपशोधनम् । म्रष्टमे भूतशुद्धिश्र प्रार्णापंराविधिस्तथा ॥२१॥ शंखार्घ्यकलशानां च संस्थितिः पीठपूजनम् । पंचायतनसंस्थानमुपचाराश्च षोडश ॥२२॥

निर्माल्यं पुष्पपत्रार्गां नवमे न्याससन्तितः। सभेदाः मातृकान्यासा ग्रन्येऽप्यावदयकाः फलम् ॥२३॥ दशमे मंत्रसंस्कारो मालानां संस्कृतिस्तथा। यंत्रार्गा रचना तद्वत् संस्कारः फलकीर्तनम् ।।२४।। एकादशे पुरश्रया क्रिया जपविधिस्तथा। सूतकादिकसंकेतदशकं कुल्लुका मनोः ॥२५॥ मंत्रजागरएां त्वास्यशुद्धिश्च योनिमुद्रराम् । द्वादशे च पुरवचर्या कर्तुं नियमसाधनाः ॥२६॥ प्रारंभे भावि विज्ञानहेतोस्स्वप्ननिरीक्षराम् । साचारक्च पुरक्चर्या विधिक्वंव त्रयोदक्षे ॥२७॥ होमरच तर्पएां मार्ष्टिस्तथा होमे शुभाशुभौ। होमद्रव्यप्रमार्गं च तत् फलं च तथा समित्।।२८।। भ्रानेरंगप्रकथनं फलं स्थंडिलजं पुनः। स्रुक् स्रुवौ. तौ विना होमस्ततइचैव चतुर्दशे ॥२६॥ दमनार्चा पवित्रार्चा विधिः पर्वविशेषकम्। ततः पंचदशे पूजा कुमार्याः श्रीशिवावलिः ॥३०॥ गुराभेदेः पशुवलिः षोडशे मंत्रसिद्धिदाः । उपाया भेदसहिताः पुरश्चर्यानुकल्पकम् ॥३१॥ सिद्धचिह्नानि तद् भेदाश्चोत्तमामध्यमाधमाः ॥३२॥ परिभाषोपचारेषु निर्माल्यकथनं ततः। भेदास्तथोपचारागाां प्राह्माग्राह्मप्रकीर्तनम् ॥३३॥ ततः सप्तदशे प्रायदिचत्तं विष्णुदिशलाफलम्। वैष्णावं तिलकं तद्वच्छंवे वारापरीक्षराम् ॥३४॥ भस्मसंधारणविधी रुद्राक्षधारणं तथा। ग्ररिमंत्रपरित्यागविधिरष्टादशे तथा ॥३४॥ मंत्रसंशुद्धिकथनं मंत्रदोषनिरूपराम् । एकोर्नावशे बीक्षांगवास्तुयागपुरस्सरम् ॥३६॥

ध्वजारोपो मंडपस्य साधनं विश्वतौ तथा ।
निर्माणं वेदिकायाश्च ह्यं कुरारोपणक्रमः ॥३७॥
ततः स्यात् कुंडनिर्माणं नाभियोनिस्थितस्तथा ।
एकविशे मंडलानि द्वाविशे च तथा पुनः ॥३८॥
दीक्षाभेदाश्च तत्कृत्यं त्रयोविशेऽधिवासनम् ।
चतुविशे तथा होमस्सदाचारविधिस्ततः ॥३६॥
पंचिवशे च षट्कमं निरूपणमतः परम् ।
षड्विशे मुद्रिकाभेदास्सप्तिधिशे च योगकम् ॥४०॥
सभेदमष्टाविशे च योगाङ्गं समुदीरितम् ।
एवं निर्णोय पटलैरष्टाविशितिभर्युतम् ॥४१॥
पूर्वार्थं मूलतंत्रस्थवाक्यरत्नैविभूषितम् ।

म्रयागमरहस्य इति कथनादागमशब्दार्थस्तु यामले-

'म्रागतं शिववक्त्रेम्यो गतं च गिरिजामुखे ॥४२॥ मतं श्रीवासुदेवस्य तस्मादागममुच्यते' ॥४३॥ इति ।

भागमस्वरूपमाह तन्त्रान्तरे-

'सृष्टिश्च प्रलयश्चैव देवतानां तथार्चनम् । साधनं चैव सर्वेषां पुरश्चरग्रमेव च ॥४४॥

षट्कर्मसाधनं चैत्र ध्यानयोगइचतुर्विधः । सप्तभिलंक्षर्गेर्युं क्तमागमं तं विदुर्बुधाः ॥४५॥

सिद्धं सिद्धैः प्रमार्गस्तु हितं चात्र परत्र च । ग्रागमस्त्रास्त्रमाप्तानामाप्तास्तत्त्वार्थवेदिनः ।।४६।। इति ।

म्रागमप्राशस्त्यं श्रीमदाचार्येरपि प्रपंचसारे प्रपञ्चितम्—

श्रुत्युक्तस्तु कृते धर्मस्त्रेतायां स्मृतिसम्भवः । हापरे तु पुराग्गोक्तः कलावागमसंभवः ॥४७॥

इति वचनमाकलय्य किमप्यागमरहस्यं स्फुटीक्रियते मूलवाक्यमाहृत्य। तत्रादौ सृष्टिज्ञानस्यावस्यकत्वात् तदेव विविच्यते-

#### यदाह शारदायाम्-

निर्गुरास्सगुराश्चेति शिवो ज्ञेयस्सनातनः ।
निर्गुराः प्रकृतेरन्यः सगुराः सकलः स्मृतः ॥४८॥
सिच्चिवानंविभवात् सकलात् परमेश्वरात् ।
ग्रासीच्छक्तिस्ततो नावो नावाद् विन्दुसमुद्भवः ॥४६॥
परशक्तिमयः साक्षात् त्रिधाऽसौ भिद्यते पुनः ।
विन्दु नावो बीजमिति तस्य भेदास्समीरिताः ॥५०॥
विदुः शिवात्मको बीजं शक्तिनावस्तयोमिथः ।
समवायः समाख्यातः सर्वागमविशारवैः ॥५१॥
रौद्री विन्वोस्ततो नावाज्ज्येष्ठा बीजावजायत ।
वामा ताम्यः समुत्पन्ना रुद्द-ब्रह्म-रमाधिपाः ॥५२॥
संज्ञानेच्छाक्रियात्मानो वह्नीन्द्वकंस्वरूपिएः ।

# एतदेव प्रयोगसारे-

नित्यः सर्वगतः सूक्ष्मः सदानन्दो निरामयः । विकाररहितः साक्षी शिवो ज्ञेयः सनातनः ॥५३॥ तत् शक्तिभूतः सर्वेशो भिन्नो ब्रह्मादि-पूर्तिभिः । कर्त्ता भोक्ता च संहर्त्ता सकतः स जगन्मयः ॥५४॥ तस्माद् विनिर्गता नित्या सर्वगा विश्वसंभवा ॥५४॥

## वायवीयसंहितायामपि-

शिवेच्छया पराशक्तिः शिवतत्त्वैकतां गता । ततः परिस्फुरत् पादौ सर्गे तैलं तिलादिवत् ॥५६॥ पंचरात्रे च-

एवमालोक्य सर्गादौ सिन्धदानंदरूपिग्गीम् । समस्ततत्त्वसंघातस्पूर्त्यधिष्ठानरूपिग्गीम् ॥५७॥ व्यक्तां करोति नित्यां तां प्रकृति परमः पुमान् । नादात्मना प्रबुद्धा सा निरामयपदोन्मुखी । शिवोन्मुखी यदा शक्तिः पुंरूपा सा तदा स्मृता ॥५८॥ ग्रन्यत्रापि-

श्रभिष्यक्ता पराशक्तिरविनाभावलक्षरणा । श्रलंडपरचिच्छक्ति व्यप्ता चिद्रूपिरणी विभुः ॥५६॥ समस्ततत्त्वभावेन विवर्त्ते या समन्विता । प्रयाति विन्दुभावं च क्रियाप्राधान्यलक्षरणम् ॥६०॥

प्रयोगसारे-

विन्दुः शिवात्मकस्तत्र बीजं शक्त्यात्मकं स्मृतम् । तयो योंगेऽभवन्नादस्तेम्यो जातास्त्रिशक्तयः ॥६१॥ रौद्री विन्दोः समुद्भूता ज्येष्ठा नादादजायत । यामा बीजादभूच्छक्तिस्ताम्यो देवास्त्रयोऽभवन् ॥६२॥ बह्यविष्ण्योश्वरास्तत्तन्मण्डलेषु व्यवस्थिताः । इति ।

# अथ विन्दुसृष्टिः-

शारदायाम्<sup>®</sup>-

भिद्यमानात् पराद् विन्दोरव्यक्तात्मा रवोऽभवत् । शब्दब्रह्मे ति तं प्राहुः सर्वागमविक्तारबाः ॥६३॥ शब्दब्रह्मे ति शब्दार्थः शब्दमित्यपरे जगुः । न हि तेषां तयोः सिद्धिजंडत्वादुभयोरपि ॥६४॥ चैतन्यं सर्वभूतानां शब्दब्रह्मे ति मे मितः । तत् प्राप्य कुंडलीरूपं प्राश्मिनां देहमध्यगम् । वर्गात्मनाऽऽविभवति गद्यपद्यादिभेदतः ॥६४॥

तथा च योगिनीहृदये-

स्वरव्यंजनभेदेन सप्तित्रिशत् प्रभेदिनी । सप्तित्रिशत् प्रभेदेन षट्त्रिशत्तत्त्वरूपिगो ।।६६॥

१-अत्रेच्छासत्वादिरूपतया विन्दोस्त्रैविध्यं ध्येयम् ।

२-तत्तनमंडले वन्हींद्रक्मंडले ।

रे-शारदातिलके चिन्दुसृष्टिः प्रतिपादिता द्रष्टव्या ।

तत्त्वानां लक्षणानि सौभाग्यसुभगोदये-

चिदियमनुत्तरशिक्तिनिजेच्छ्या निखलमपि जगत् स्रष्ट्रम् । पस्पन्दे सस्पन्दः प्रथमः ज्ञिवतत्त्वमुच्यते तज्ज्ञैः ॥६७॥ इच्छा सेव स्वेच्छा संततसमवायिनी सती शक्तिः। सचराचरस्य जगतो बीजं निखिलस्य निजनिलीनस्य ॥६८॥ स्वेच्छा शक्त्यद्वीर्गं जगदात्मतया समाच्छाद्य । निवसन् स एव निखिलानुग्रहनिर्तः सदाशिवोऽभिहितः। विश्वं पश्चात् पश्यित्रदन्तया निखलमीश्वरो जातः ॥६६॥ सा भवति शुद्धविद्या येदन्ताहन्तयोरभेदमतिः। मायाविभेदबुद्धि निजांशजातेषु निखलजीवेषु ॥७०॥ नित्यं तस्य निरंकुशविभवं वेलेव वारिधे रुन्धे । स तया परिमितमूर्तिः संकुचितसमस्तशक्तिरेष पुमान् ॥७१॥ रविरिव संध्या-रक्तः संहतशक्तिः स्वभासनेऽप्यपदः। संपूर्णकर्नृ ताद्या बह्वचः सन्त्यस्य शक्तयस्तस्य । संकोचात् सङ्क्षुचिताः कलादिरूपेग् रूढयत्येवम् ।।७२।। तत् सर्वकर्ता सा सङ्कुचिना कतिपयार्थमात्रपरा। किंचित् कर्तारममुं कलयन्ती कीर्त्यते कला नाम ॥७३॥ सर्वज्ञतास्य शक्तिः परिमिततनुरल्पवेद्यमात्रपरा । ज्ञानमुपपादयन्ती विद्येति निगद्यते बुधैराद्यैः ।।७४।। नित्यपरिपूर्णत्वितः शक्तिस्तस्यैव परिमितानु सती । भोगेषु रंजयन्ती सततमम् रागतत्त्वतां जाता ॥७५॥ सा नित्यतास्य शक्ति निकृष्टनिधनोदयप्रदानेन । नियति परिच्छेदकरी क्रुप्ता स्यात् कालतत्त्वरूपेगा ॥७६॥ याऽस्याः स्वतंत्रताख्या शक्तिः सङ्गोचशालिनी सेव । कृत्याकृत्येष्टवशं नियतमम् नियमयन्त्यभून्नियतिः ॥७७॥ मायापरिग्रहवशाद् बोधो मलिनः पुमान् पशु र्भवति । कालकलानियतिवशाद् रागाविद्यावशेन संबद्धः ॥७८॥

इच्छादित्रिसमृष्टः शक्तिः शान्तास्य सङ्कु चद्रूपा । संकलितेच्छाद्यात्मकसस्वादिकसाम्यरूपिर्गी तु सती ॥७६॥ बुद्धचादिसामरस्यस्वरूपचित्तात्मिका मता प्रकृतिः। इच्छास्य रजोरूपाहंकृतिरासीवहं प्रतीतिकरी ॥ ६०॥ ज्ञानापि सत्त्वरूपा निर्णयबोधस्य कारएां बुद्धिः । तस्य क्रिया तमोमयमूर्ति मंन उच्यते विकल्पकरी ॥६१॥ वामादिपंचभेदः स एव सङ्कु चितविग्रहो देवः । ज्ञानक्रियोपरागप्राधान्याद् विविधविषयरूपोऽभूत् ।। ६२।। श्रोत्रं चक्षुःस्पर्शनजिह्वाघ्रागानि बोधकरणानि । वाक्पािि्णादपायूपस्थाख्याकानि कर्मकरगािन ॥८३॥ शब्दस्पर्शी रूपं रसगंधी चेति भृतसूक्ष्मारिए। श्रयमेवातिनिकृष्टो जातो भूतात्मनापि भूतेशः।। ५४।। गगनमनिलश्च तेजः सलिलं भूमिश्च पंचभूतानि । श्रोत्रादिकरणवेद्याः शब्दाद्यास्तानि वेदकान्येषाम् ।।८४।। वचनकरी वागासीत् पाणिः स्यात् करणभूत श्रादाने । गमनविसर्गानन्दित्रतये पादादिकं कररणम् ॥८६॥ गंधवती भूमिः स्यादापस्सांसिद्धिकद्रवास्तेजः। उष्णस्पर्शमरूपस्पर्शो वायुरम्बरं शब्दम् ॥८७॥ इति ।

### भ्रन्यच्च शारदायाम्-

श्रय तत्त्वानि बहुधा शैवाद्यागमभेदतः । षट्त्रिंशत् शिवतत्त्वानि द्वात्रिंशत् वैष्णवानि तु ॥६६॥ चतुर्विशतितत्त्वानि मैत्राणि प्रकृतेः पुनः । उक्तानि दशं तत्त्वानि सप्त च त्रिपदात्मनः ॥६६॥ तत्त्वानि शैवान्युच्यन्ते शिवः शक्तिः सदाशिवः । ईश्वरो विद्यया सार्धं पंचशुद्धान्यमूनि हि । माया कालश्च नियतिः कला विद्या पुनः स्मृता ॥६०॥ रागः पुरुष एतानि शुद्धाशुद्धानि सप्त च ।
प्रकृतिबंद्धघहंकारो मनो ज्ञानेन्द्रियाण्यम ॥६१॥
कर्मेन्द्रियाणि तन्मात्राः पंचभूतानि वेशिकाः ।
एतान्याहुरशुद्धानि चतुर्विशितरागमे ॥६२॥
श्रीवानामि तत्त्वानां विभागोऽत्र प्रवर्शितः ।
जीवप्राणिधयश्चित्तं ज्ञानकर्मेन्द्रियाण्यम् ॥६३॥
तन्मात्राः पंचभूतानि हृत्पम् तेजसात् त्रयम् ।
वासुदेवादयश्चेति तत्त्वान्येतानि शार्षद्भिणः ॥६४॥
पंचभूतानि तन्मात्रा इन्द्रियाणि मनस्तमा ।
गर्वो बुद्धिः प्रधानं च मैत्राणीति विदुर्बुधाः ॥६४॥
निवृत्त्याद्याः कलाः पंच ततो विन्दुकलाः पुनः ।
नावः शक्तः सवापूर्वः शिवश्च प्रकृते विदुः ॥६६॥
ग्रात्मा विद्या श्रियः परचात् शिवो विद्या स्वयं पुनः ।
सप्तत्त्वं च तत्त्वानि प्रोक्तानि त्रिपदारमनः ॥६७॥

# अथ नाद्सृष्टिकमः-

ग्रंथ नादात्मनः शंभोः कालग्रन्थोः कलात्मनः । ग्रंजायत जगत्साक्षी सर्वव्यापी सदाशिवः ॥६६॥ सदाशिवो द्भवस्त्वीशस्ततो रुद्रसमुद्भवः । ततो विष्णुस्ततो ब्रह्मा तेषामेवं समुद्भवः ॥६६॥ मूलभूतात् ततोऽव्यक्ताद् विकृतात् परवस्तुनः । ग्रासीत् किल महत् तत्त्वं गुग्गान्तःकरग्गान्तकम् ॥१००॥ ग्रंभूत् तस्मावहंकारस्त्रिविधः सृष्टिभेदतः । वैकारिकादहंकाराद्देवा वैकारिका दश ॥१०१॥ विग्वातार्कप्रचेतोऽश्विवह्नीन्द्रोपेन्द्रमित्रकाः । तैजसादिन्द्रियाण्यासँस्तन्मात्राद्भमयोगतः ॥१०२॥ भूताविकादहंकारात् पंचभूतानि जित्तरे ।

शब्दात् पूर्वं वियत् स्पर्शाद् वायुरूपाद् हुताशनः ॥१०३॥

रसादम्भः क्षमा गंधादिति तेषां समुद्भवः ।
स्वच्छं वियन्मरुत् कृष्णो रक्तोऽग्निविशदं पयः ॥१०४॥

पीता भूमिः पश्चभूतान्येकंकाधारतो विदुः ।

शब्दस्पर्शारूपरसगंधा भूतगुर्गाः स्मृताः ॥१०५॥

धरादिपश्चभूतानां निवृत्त्याद्याः कलाः स्मृताः ।

निवृत्तिः सप्रतिष्ठा स्याद् विद्या शांतिरनन्तरम् ।

शान्त्यतीतेति विशेषा नावदेहसमुद्भवाः ॥१०६॥

मन्यच्च वायबीयसंहितायाम्-

शक्तिः प्रथमसंभूता शान्त्यतीतपदोत्तरा । शान्त्यतीतपदाच्छक्तेस्ततः शान्त्त्पदं क्रमात् ॥१०७॥ ततो विद्यापदं तस्मात् प्रतिष्ठापदसंग्रहः । निवृत्तिपदमुत्पन्नं प्रतिष्ठापदतः परम् ॥१०८॥ एवमुक्ता समासेन मृष्टिरीश्वरचोदिता । ग्रानुलोम्यादथैतेषां प्रातिलोम्येन संहृतिः ॥१०६॥ ग्रस्मात् पश्चपदोद्दिष्टा न सृष्ट्यन्तरमिष्यते । कलाभिः पंचभिव्याप्तं तस्माद्विश्वमिदं जगत् ॥११०॥ इति ।

ग्रथ बीजस्य शक्तिमूलत्वात्, तत्सृष्टिकमो यथा—
ततश्चै तन्यरूपा सा सर्वगा विश्वरूपिग्गी ।
शिवसंनिधिमासाद्य नित्यानन्दगुगोदया ॥१११॥
विक्कालाद्यनविच्छन्ना सर्वदेहानुगा शुभा ।
परापरविभागेन परशक्तिरियं स्मृता ॥११२॥
योगिनां हृदयाम्भोजे नृत्यन्ती नित्यमञ्जसा ।
ग्राधारे सर्वभूतानां स्फुरन्ती विद्युदाकृतिः ॥११३॥
शंखावर्तक्रमाद्देवी सर्वमावृत्त्य तिष्ठति ।
कृग्रडलीभूतसर्पागामञ्जष्टियमुपेयुषी ॥११४॥

सर्वदेवमयी देवी सर्वमंत्रमयी शिवा । सर्वतत्त्वमयी साक्षात्सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरा विभुः ॥११४॥ त्रिधाम-जननी देवी शब्दब्रह्मस्वरूपिएगी। द्विचत्व।रिशदर्गात्मा पश्चाशद्वर्ग्गरूपिर्गी ॥११६॥ गुणिता सर्वगात्रेण कुण्डलीपरदेवता ॥११७॥ विश्वात्मना प्रबुद्धा सा सूते मंत्रमयं जगत्। एकधा गुरिगता शक्तिः सर्वविश्वप्रवर्तिनी ॥११८॥ वेवादिबीजं श्रीबीजं शक्तिबीजं मनोभवम्। प्रासादं तुंबुरं पिण्डं चिन्तारत्नं गएोखरम् ॥११६॥ मार्तण्डं भैरवं दीगं नारसिंहं वराहजम्। वासुदेवं हवग्रीवं बीजं श्रीपुरुषोत्तमम् ॥१२०॥ भ्रत्यान्यपि च बीजानि तदोत्पादयति ध्रुवम् । यदा भवति सा संविद् द्विगुग्गीकृतविप्रहा ॥१२१॥ हंसवर्गों परात्मानी शब्दार्थी वासरक्षपे। सृजत्येषा परा देवी तदा प्रकृतिपूरुषौ ॥१२२॥ यद् यदन्यज्जगत्यस्यां युग्मं तत् तदजायत । त्रिगुरगीकृतसर्वाङ्गी चिद्रपा शिवगेहिनी ॥१२३॥ प्रसूते त्रेपुरं मंत्रं मंत्रं शक्ति विनायकम् । पाशाद्यं-त्रवक्षरं मंत्रं त्रैपुटश्चन्द्रनायकम् ॥१२४॥ सीरं मृत्युञ्जयं शाक्तं शाम्भवं विनतासुतम् । वागीशी त्र्यक्षरं मंत्रं नीलकण्ठं विषापहम् ॥१२४॥ यंत्रं त्रिगुर्गितं देग्या लोकत्रयगुरात्रयम् । धामत्रयं सा वेदानां त्रयं वर्गात्रयं शुभम् ॥१२६॥ त्रिपुष्करं स्वरान् देवी ब्रह्मादीनां त्रयं त्रयम् । वह्ने: कालत्रयं शक्तेस्त्रयं वृत्तित्रयं महत् ।।१२७।। नाडीत्रयं त्रिवर्गं सा यद् यदन्यत् त्रिधा मतम्। चतुःप्रकारं गुरिगता शाम्भवी शर्मदायिनी ॥१२८॥

तदानीं पद्मिनीबन्धोः करोति चतुरक्षरम् । चतुर्वर्णं महादेव्या देवीतत्त्वचतुष्टयम् ॥१२६॥ चतुरः सागरानन्तःकररणानां चतुष्टयम् । सूक्ष्मादींश्रतुरो भावान् विष्णोर्मूत्तिचतुष्टयम् ॥१३०॥ चतुष्टयं गणेशानामात्मादीनां चतुष्टयम् । म्रोजा पूकादिकं पीठं धर्मादीनां चतुष्टयम् ॥१३१॥ दमकादीन् गजान् देवी यद् यदन्यञ्चतुष्टयम् । पंचधा गुरिएता पत्नी शंभोः सर्वार्थसाधिनी ॥१३२॥ त्रिपुरा पंचकूटं सा तस्याः पंचाक्षरद्वयम् । पंचरत्नं महादेव्याः सर्वकामफलप्रदम् ॥१३३॥ पंचाक्षरं महेशस्य पंचवर्गान् गरुत्मतः । संमोहनादिकान् पंच कामबारणान् मुरद्रुमान् ॥१३४॥ पंच प्राराादिकान् वायून् पंचवर्गान् महेशितुः । मूर्ताः पंचकलाः पंच 'पंचब्रह्मऋचः क्रमात् ॥१३४॥ मुजत्येषा परा शक्ति वेंदवेदार्थरूपिएगी। षोढा सा गुणिता देवी घत्ते मंत्रं षडक्षरम् ॥१३६॥ षट्कूटं त्रिपुरामंत्रं गारणपत्यं षडक्षरम्। षडक्षरं हिमरुचे निरसिंहं षडक्षरम् ॥१३७॥ ऋतून् वसन्तप्रभवान् षरा मोदादीन् गरगाधिपान् । कोशानुर्मीन् रसान् शक्तीः शाकिन्याद्याः षडध्यनः ॥१३८॥ यंत्रं वड्गुरिगतं शक्तेः षडाधारानजीजनत्। षड्विधं यज्जगत्यस्मिन् सर्वं तत् परमेश्वरी ॥१३६॥ सप्तधा गुरिएता नित्या शंकरार्धशरीरिरणी। सप्तार्गे त्रिपुरामंत्रं सप्तवर्गं विनायकम् ॥१४०॥ सप्तकं व्याहृतीनां सा सप्तवर्गं सुदर्शनम्। लोकान् गिरोन् स्वरान् धातून् मुनीन् द्वीपान् ग्रहानपि ।।१४१।।

<sup>&</sup>lt;sup>१</sup>पंचब्रह्ममहामंत्राः ।

समिधः सप्त संख्याताः सप्तजिह्वा हविर्भुजः । ग्रन्यत् सप्तविषं यद् यत्तदस्याः समजायत ॥१४२॥ प्रष्ट्धा गुगिता शक्तिः शैवमष्टाक्षरद्वयम् । विष्णोः श्रोकरनामानं मंत्रमष्टाक्षरं परम् ॥१४३॥ ग्रष्टाक्षरं हरेः शक्तेरष्टाक्षरयुगं परम्। भानोरष्टाक्षरं दौर्गमष्टार्गं परमात्मनः ॥१४४॥ प्रष्टाएाँ नीलकण्ठस्य वासुदेवात्मकं मनुष्। यंत्रं कामार्गलं दिव्यं देवीयंत्रं घटार्गलम् ॥१४५॥ गंधाष्टकं शुभं देवी-देवानां हृदयङ्गमम्। बाह्याद्या भरवान् शर्वमूर्त्तीराशावसूनिप ॥१४६॥ ग्रष्टपीठं महादेव्या ग्रष्टाष्टकसमन्वितम्। श्रष्टी च प्रकृतीविष्नान् वक्रतुण्डादिकान् क्रमात् ॥१४७॥ श्रिंगिमादिगुणान् नागान् वह्ने मूर्त्ती र्यमादिकान्। ग्रात्माष्टकं जगत्यन्यत् सर्वं वितनुते तदा ।।१४८।। गुरिएता नवधा नित्या सूते मंत्रं नवात्मकम्। नवकं शक्तितत्त्वानां तत्त्वरूपा महेश्वरी ॥१४६॥ नवकं पीठशक्तीनां श्रुंगाराबीन् रसान् नव। माशिक्यादीनि रत्नानि नववर्गयुतानि सा ।।१५०।। नवकं प्रारादूतीनां मण्डलं नवकं शुभम्। यद् यज्ञवात्मकं लोके सर्वमस्या उदञ्जति ।।।१५१।। दशधा गुणिता शंभोभीविनी भवदुःसहा। दशाक्षरं गरापतेस्त्वरिताया दशाक्षरम् ॥१५२॥ दशाक्षरं सरस्वत्या यक्षिण्याश्च दशाक्षरम्। वासुदवात्मकं मंत्रमश्चारूढा दशाक्षरम् ॥१५३॥ त्रिपुरा दशकूटं सा त्रिपुराया दशाक्षरम्। नाम्ना पद्मावती मंत्रं रमामंत्रं दशाक्षरम् ॥१५४॥

दशकं शक्तितत्त्वानां तत्त्वरूपा महेश्वरी। नाडीनां दशकं विष्णोरवतारान् दश क्रमात् ।।१५५।। दशकं लोकपालानां यद् यदन्यत् सृजत्यसौ । एकावश क्रमात् संविद् गुरिगता सा जगन्मयी ॥१५६॥ रुद्रैकादशिनीमाद्यां शक्तरेकादशाक्षरम्। एकादशाक्षरं वाण्या रुद्रानेकादश क्रमात् ।।१५७।। समुद्रिरति सर्वज्ञा गुश्गिता द्वादश क्रमात्। नित्यामंत्रं महेशान्या वासुदेवात्मकं मनुम् ॥१५८॥ राशीन मासान हरेर्म् ली यंत्रं सा द्वादशात्मकम् । म्रन्यदेताहशं सर्वं यत् तदस्या म्रजायत ॥१५६॥ यवा सूर्यगुरणा देवी द्वादशी चएडभैरवी। यदा कामगुरा। देवी कामभेदा च तारिराी ।।१६०।। चतुर्दशगुरा। जाता बशोकरराकालिका । वशपंचगुरा। जाता महापंचदशी स्मृता ॥१६१॥ कलागुरगा यदा शक्तिः श्रीमहाषोडशी तदा। यदा सप्तदशा देवी छिन्नमस्ता तदा भवेत् ॥१६२॥ ग्रष्टादशगुरा। देवी महामधुमती भवेत्। ऊनविशद्गुरा। देवी महापद्मावती तदा ॥१६३॥ गुणिता विशति यदा विशद्वर्णा रमा भवेत् एकविशद्गुरणा देवी प्रोक्ता श्रीकामसुन्दरी ।।।१६४।। द्वाविशद्गुरिएता विद्या दक्षिए। कालिका तदा। त्रयोविशद् गुराा देवी विद्येशी तु तदा भवेत् ॥१६५॥ चतुर्विशति तत्त्वात्मा यदा भवति शोभना। गायत्रीं सवितुः शंभो गीयत्रीं मदनात्मिकाम् ॥१६६॥ गायत्रों विष्णुगायत्रीं गायत्रीं त्रिपदात्मनः गायत्रीं दक्षिशामूर्त्ते गीयत्रीं शंभुयोषितः ॥१६७॥

चतुर्विशतितत्त्वानि तस्यामासन् परात्मनि । पंचविशह ्णा देवी पंचमी सुंदरी तदा ॥१६८॥ षड्विंदागुरिगता द्यक्तिः षष्ठी विद्या प्रकीतिता। सप्तविशद्गुरणा देवी महारत्नेश्वरी भवेत् ॥१६६॥ ब्रष्टाविद्यतिधा सा वै गुरिएता परमा कला। ग्रष्टाविशाक्षरी विद्याऽमृतसंजीवनी पराः।।१७०।। ऊन्त्रिशद्युणा देवी महानीलसरस्वती। त्रिशद्गुर्गा यदा विद्या वसोर्धारा तदा स्मृता ॥१७१॥ एकत्रिशद्गुर्गा देवी त्रैलोक्यमोहिनी भवेत्। द्वात्रिशद्भेदगुरिएता सर्वमंत्रमयी विभुः ॥१७२॥ सूते मृत्युंजयं मंत्रं नारसिंहं महामनुस्। लवरणाद्यं मनुं मंत्रं वरुरणस्य महात्मनः ॥१७३॥ हयग्रीवमन् दौर्गं वाराहं विह्ननायकम्। गरोिशितु र्महामंत्रं मंत्रमन्नाधिपस्य च ॥१७४॥ मंत्रं श्रीदक्षिगामूत्तं मीलामंत्रं मनोभुवः । त्रिष्ट्रभं वनवासिन्या ब्रघोराख्यं महामनुम् ॥१७४॥ भद्रकालीमनं लक्ष्म्या मालामंत्रं यमात्मकम् । मंत्रं सा देवकीसूनो मंत्रं श्रीपुरुषोत्तमम् ॥१७६॥ श्रीगोपालमनुं भूमे मंनुं तारामनुं क्रमात्। महामंत्रं महालक्ष्म्या मंत्रं भूतेश्वरस्य च ॥१७७॥ क्षेत्रपालात्मकं मंत्रं मंत्रमापन्निवारकम्। सूते मातंगिनीं विद्यां सिद्धविद्यां शुभोदयाम् ।।१७८।। त्रयस्त्रिशद् गुराा चेत् स्याद् भवेत् श्रीकामतारिराी। चतुस्त्रिशद् गुरा शक्तिरघोरास्या तदा भवेत् ॥१७६॥ पंचित्रशद् गुरा। देवी संगीतभीहिनी भवेत्। षट्त्रिंबाद् गुरिएता विद्या वगलास्या तदा भवेत् ॥१८०॥

षट्त्रिंशतं च तत्त्वानां शैवानां रचयत्यसौ । भ्रन्यान् मंत्रांश्च यंत्रारिए शुभवानि प्रसूयते ।।१८१॥ सप्तित्रशद्गुरणा शक्तिः प्रोक्ता विद्या त्वरुग्धती। प्रष्टित्रशद्गुरणा चेत् स्यादन्नपूर्णेश्वरी मता ॥१८२॥ गुर्गितकोनचत्वारिशस्त्रकुली परिकीतिता । चत्वारिशद्भुगा शक्तिः प्रोक्ता विद्या त्रिकएटकी ॥१८३॥ गुणितैकचत्वारिशत् तदा राजेश्वरी कला। द्विचत्वारिशद्युशिता त्रैलोक्याकविशी तदा ॥१८४॥ त्रिचत्वारिशद्गु शिता राजराजेश्वरी स्मृता। चतुरचत्वारिशद्गुरिगता कुक्कुटी परिकीतिता ॥१८४॥ पंचचत्व।रिशता च सिद्धविद्या प्रकीतिता । रसचत्वारिशद्भुगा प्रोक्ता श्रीमृत्युहारिग्गी ॥१८६॥ सप्तचत्वारिक द्वुरगा महाभोगवती मता। मष्टचत्वारिकाद्गुरा। वासवी परिकोतिता ॥१८७॥ नवचत्वारिशद्भूगा फेत्कारी परिकीतिता। सा प्रसूते कुएडलिनी शब्दब्रह्ममयी विभुः ॥१८८॥ शक्तिस्ततो ध्वनिस्तस्मान्नादस्तस्मान्निरोधिका । ततोऽधेंन्दुस्ततो विन्दुस्तस्मादासीत् परा ततः ॥१८६॥ पश्यन्ती मध्यमा वाचि वैस्तरीसर्गजन्मभूः। इच्छा-ज्ञान-क्रियात्माऽसौ तेजोरूपा गुर्गात्मिका ॥१६०॥ क्रमेरणानेन मृजति कुएडली वर्णमालिकाम्। ग्रकारादिसकारान्तां द्विचत्वारिशदात्मिकाम् ॥१६१॥ पञ्चाशद्वारगुगिता पंचाशद्वर्णमालिकाम्। सूते तद्वर्णतो भिन्नान् कलाच्द्राविकान् क्रमात् ॥१६२॥ निरोधिका भवेद् वह्निरधेंन्दुः स्यान्निशाकरः। म्रकंस्स्यादुभयो योंगे विन्हात्मा तेजसांनिधिः ॥१६३॥

प्रदीप्तकलिकाकारो जीवो हवि सदा स्थितः। रज्जुबद्धो यथा इयेनो गतोऽप्याकृष्यते पुनः ॥२५८॥ गुराबद्धस्तथा जीवः प्रारापानेन कृष्यते । जीव एवं महेशानि ! परिवर्णानिप शृणु ।।२५६॥ भ्रक्षिणी नासिका कर्णी जिह्ना च कमलानने। हस्तौ पादौ महेशानि गुह्योपस्थौ क्रमात् प्रिये ॥२६०॥ नाभिश्च परमेज्ञानि मनश्च परमेश्वरि । जाग्रत् स्वप्नसुषुप्त्याख्यामवस्थां सेवते हृदि ॥२६१॥ इन्द्रियागां च सर्वेषां मनः परमसारिथः। पापपुरायं मंहेशानि बन्धनं मनसः प्रिये ॥२६२॥ सङ्गत्या सदसत्कर्म जीवः सर्वं करोति हि। शुद्धसत्त्वात्मको जीवः सदसत्कर्मवर्जितः ॥२६३॥ मनसा जीवसंयोगात् तत्कार्यं कुरुते सदा । मासद्वये तु संपूर्गों भेदस्तत्र प्रजायते ॥२६४॥ मज्जास्थीनि त्रिभि मसिः केशास्त्वक् च चतुष्टये । कर्गाक्षिनासिकावक्त्रं कण्ठोदरं च पञ्चमे ॥२६४॥ शुक्रादुत्पद्यते रक्तं रक्ताद् विन्दुसमुद्भवः। प्रारातो वायुरुत्पन्नः कालाग्निः स्यादपानतः ॥२६६॥ शुक्रतो नाभिकोत्पत्तिः शुक्रादग्निसमुद्भवः। मासतश्च मनोत्पत्ति मंज्जा चापि ततो भवेत् ॥२६७॥ वायुना प्रारानिष्पत्तिः प्रारागदिनसमुद्भवः । शुक्रेगोत्पादिता जिह्वा नासिका सर्वदेहिनाम् ॥२६८॥ रक्तादुत्पद्यते नेत्रं वामं चैव तु दक्षिराम्। प्रारगादुत्पद्यते शून्यं घ्रारगरन्ध्रद्वयं तदा ॥२६१॥ पष्ठे मुखं तथा पादौ सर्वाङ्गानि च सप्तमे। संघिः सम्पूर्णतां याति श्रष्टमे मासि वै ततः ॥२७०॥ इति । मध्यात्मविके तु विशेष:-

द्वितीये तु घनः पिण्डः पेशी षट्घनमर्वंदस् । स्त्रीपुत्रपुंसकानां तु प्रागवस्थाः क्रमादिमाः ॥२७१॥ तृतीये त्वंकुराः पंचकरांध्रिश्चिरसो मताः। म्रङ्गप्रत्यङ्गभागाम् सूक्ष्माः स्यु र्युगपत्तथा ॥२७२॥ विहाय श्मश्रुदन्तादीन् जन्मानन्तरसंभवान् । एषा प्रकृतिरन्या तु विकृतिः संमता सताम् । चतुर्थे व्यक्तता तेषां भावानामपि जायते ॥२७३॥ मातृजं चास्य हृदयं विषयानभिकाङ्क्षति । मतो मातृमनोऽभीष्टं कुर्याद् गर्भसमृद्धये ॥२७४॥ तां च द्विहृदयां नारीमाहु दोहिदनीं बुधाः। प्रवानाद् बोहवानां स्यु र्गर्भस्य व्यङ्गतावयः ॥२७४॥ मातु यंद्विषयाऽलाभस्तदात्तीं जायते सुतः। गर्भः स्यादर्थवान् भोगो दोहदात् राजदर्शने ॥२७६॥ म्रलंकारे मुललितो वर्मिष्ठस्तापसाश्रमे । वेवतावर्शने भक्तो हिस्रो भुजगदर्शने ।।२७७॥ गोधा शशे तु निद्रालु बंली गोमांसदर्शने। माहिषेरा तु रक्ताक्षं लोमशं सूयते शिशुम् ॥२७८॥ प्रबुद्धं पंचमे पित्तं मांसशोरिएतपुष्टता । षष्ठेऽस्थिस्नायुनखरकेशरोमविविक्तता ॥२७६॥ बलवर्गी चोपचितौ सप्तमे स्वङ्गपूर्णता । ग्रष्टमे त्वक्श्रुती स्यातां भोजश्चे तश्च हृद्भवम् ॥२८०॥ गुद्धमापीतरक्तं च निमित्तं जीवितं मतम्। पुनरम्बां पुनर्गर्भं चंचलं तत् प्रधावति । भ्रतो जातोऽष्टमे मासे न जीवत्योजसोजिभतः ।।२८१।। इति ।

यामले तु-

श्रण्डाघारं तु कङ्कालमारम्य गुदमूलतः । द्वात्रिशज्जालविज्ञो यो ग्रथितो वधंते सदा ॥२८२॥ तिपनी तापिनी धूम्रा मरीचि ज्वीलिनी रुचिः। सुषुम्रा भोगवा विश्वा वोधिनी घारिराी क्षमा ॥२१४॥ कभाद्या वसुदाः सौराष्ट्रडान्ता द्वादशेरिताः। ध्रम्प्राचिरूच्मा ज्वलिनी ज्वालिनी विस्फुलिंगिनी ॥२१४॥ मुश्रीः मुरूपा कपिला हव्यकव्यवहे प्रपि। यादीनां दशवर्गानां कला धर्मप्रदा इमाः ॥२१६॥ ग्रभयेष्टकरा ध्येयाः श्वेतपीतारुगाः क्रमात् । तारस्य पंचभेदेभ्यः पंचाजद्वर्यागाः कलाः ॥२१७॥ मृष्टिऋं द्धिः स्मृति मेंधा कांति लंक्ष्मी द्युतिः स्थिरा। स्थितिः सिद्धिरिति प्रोक्ताः कचवर्गकलाः क्रमात् ॥२१६॥ ग्रकाराद् बह्मग्गोत्पन्नाः तप्तचामीकरप्रभाः। एताः करधृताक्षस्रक्पंकजद्वयकुण्डिकाः ॥२१६॥ जरा च पालिनी शांतिरीश्वरी रतिकामिके। बरदा ह्लादिनी प्रीति दीर्घाः स्युष्टतवर्गजाः ॥२३०॥ डकाराद् विष्णुनोत्पन्नास्तमालदलसन्निभाः । भ्रभीतिवरचक्रेष्टवाहवः परिकीर्तिताः ॥२२१॥ तीक्र्या रौद्री भया निद्रा तन्द्रा श्रुत् क्रोधिनी क्रिया। उत्कारी मृत्युरेताः स्युः कथिताः पयवर्गजाः ॥२२२॥ रुद्रेरा मार्गावुत्पन्नाः शरचन्द्रसमप्रभाः। उद्वहन्त्योऽभयं शूलं कपालं बाहुभि वरम् ॥२२३॥ ईश्वरेगोदिता विन्दोः पीता श्वेतारुगा सिता। प्रनन्ता च शवर्गस्था जपाकुसुमसंनिभाः ॥२२४॥ ग्रभयं हरिएां टंकं दघाना बाहुभि वंरम्। निवृत्तिः सप्रतिष्ठा स्याद् विद्याशान्तिरनन्तरम् ॥२२४॥ इंधिका दीपिका चैव रेचिका मोिचका परा। सूक्ष्मा सूक्ष्मामृता ज्ञानामृता चाप्यायनी ततः ॥२२६॥

च्यापिनी च्यामरूपा स्युरनन्ताः स्वरसयुताः । सदाशिवेन संजाता नादादेताः सितत्विषः ॥२२७॥ प्रक्षत्रक्पुस्तकगुराकपालाढ्यकराम्बुजाः । न्यासे तु योजयेदादौ षोडश स्वरगाः कलाः ॥२२६॥ इति पंचाशदास्थाताः कलाः सर्वसमृद्धिदाः । मातृकावर्गभेदेभ्यः सर्वे मंत्राः प्रजज्ञिरे ॥२२६॥ मंत्र-विद्याविभागेन द्विविधा मंत्रजातयः। मंत्राः पुंदेवताः ज्ञेयाः विद्याः स्त्रीदेवताः पुनः ॥२३०॥ स्त्री-पुंनपुंसकात्मानः सर्वे मंत्राः प्रकीतिताः । पुंमंत्रा हुंफडन्ताः स्यु द्विठान्तास्तु स्त्रियो मताः ॥२३१॥ नपुंसका नमोऽन्ताः स्युरित्युक्ता मनवस्त्रिधा । शस्तास्ते त्रिविधा मंत्रा वश्यशान्त्यभिचारके ॥२३२॥ प्रग्नीषोमात्मका मंत्रा विज्ञेयाः क्रूरसौम्ययोः। कर्मगो वंह्नितारान्त्यवियत्प्रायाः समीरिताः ॥२३३॥ धाग्नेया मनवः सौम्या भूयिष्ठेन्द्रमृताक्षराः। माग्नेयाः संप्रबुद्धधन्ते प्राग्गे चरति दक्षिग्गे ॥२३४॥ भागेऽन्यस्मिन् स्थिते प्राग् सौम्या बोधं प्रयान्ति च । नाडीद्वयगते प्रार्गे सर्वे बोधं प्रयान्ति च । प्रयच्छन्ति फलं सर्वे प्रबुद्धा मंत्रिणां सदा ॥२३५॥ इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे वर्णाव्यक्तिकवनं नाम द्वितीयः पटलः ॥२॥

# तृतीयः पटलः।

एवं पूर्वं वर्णाव्यक्तिमुक्तवा, इदानीं बीजसृष्ट्या जगतः तदात्मकत्वमुच्यते-

पश्चभूतात्मकं सर्वं चराचरिमदं जगत् । ग्रचरा बहुधा भिन्ना गिरिवृक्षाविभेदतः ॥२३७॥ इति ।

ग्रन्यत्रापि---

देहश्रतुर्विधो ज्ञेयो जन्तोरुत्पत्तिभेदतः।

उद्भिदः स्वेदजोऽएडोऽन्त्यश्रतुर्थस्तु जरायुजः।

उद्भिद्य भूमि निर्गच्छेदुद्भिदः स्थावरस्तु सः ।।२३८।।

#### तन्त्रान्तरे-

उद्भिवः स्थावरा ज्ञेयाः तृगागुन्माविरूपिगाः ।
तत्र सिक्ता जलं भूँमिरन्तरूष्मविपाचिता ॥२३६॥
वायुना व्यूहमाना तु बीजत्वं प्रतिपद्यते ।
तथा चोप्तानि बीजानि संसिक्तान्यम्भसा पुनः ॥२४०॥
उच्छूनतां मृदुत्वं च मूलभावं प्रयाति च ।
तन्मूलावङ्कः रोत्पत्तिरङ्कः रात् पर्गासंभवः ।
पर्गात्मकं ततः काग्रडं काग्रडाम्च प्रसवं पुनः ॥२४१॥

## तया च शारदायाम्

चरास्तु त्रिविधा प्रोक्ताः स्वेदाएडजजरायुजाः । स्वेदजाः कृमिकीटाद्या धण्डजाःपन्नगावयः । जरायुजा मनुष्याद्यास्तेषु नृ्गां निगद्यते ॥२४२॥ <sub>जन्म इति शेषः ।</sub>

### मन्यत्रापि प्रयोगसारे-

कि तत्र स्वेदजा ये तु ज्ञेयास्ते चाप्ययोनिजाः ।
स्थिरा विवायवो भिन्नाश्चल्वारिशत्सहस्रधा ॥२४३॥
श्चग्रंडजाः पक्षिग्गः सर्पाः नका मत्स्याश्च कच्छ्याः ।
श्चग्रंडजो वर्तृलीभूतः शुक्रशोग्गितसंयुतात् ॥२४४॥
कालेन भिन्नात् पूर्णात्मा निर्गच्छन् प्रक्रमिष्यति ।
योनिजाः प्राग्गिनो भिन्नाः चतुःषष्टिसहस्रधा ।
निगद्यन्ते तेषु नृगामुद्भवः शास्त्रसंमतः ॥२४४॥ इति ।

# रुद्रयामले तु श्रीदेव्युवाच-

शरीरं कीहशं नाथ ! मुक्ति वा केन कर्मगा । इदानीं श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि मे शशिशेखर ! ॥२४७॥ ईश्वर उवाच-

श्रृणु देवि ! प्रवक्ष्यामि शरीरं कर्मरूपिएम् । रजस्वला च या नारी विशुद्धा पंचमे दिने ।। १४७॥ पतिता कामबागोन ततः पुरुषमीहते । भगलिङ्गसमायोगात् मैथुनं स्यात् तदा तयोः ॥२४६॥ भ्रन्योन्यदर्शनादेव जायते च महत् सुखम्। क्षरते च तदा रेतः प्रारागानविसंश्रितम् ॥२४६॥ विन्दुरेको विशेद् गर्भमुभयात्मा क्रमादसौ । क्षितिरापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च ॥२५०॥ सर्वेषां तत्र तत्त्वं स्याद् देहस्थे रक्तबीजयोः। माभिरन्ध्रे तदा देवि भ्राम्यते च समीरएाः ॥२५१॥ कुम्भकारो यथा चक्रे घटते च घटादिकम्। तथा समीरगो गर्भे घटते प्राग्गिनां तनुम् ।।२५२।। कललं चैकरात्रेग पंचरात्रेग बुद्बुदम् । शोरिएतं दशरात्रेग मांसपिण्डं चतुर्दशे ।।२५३॥ घनमांसं च विशाहे पिडीभावोपलक्षितम्। पंचिंवते च पूर्णाहे मांसपिण्डोंऽङ्कु रायते ।।२५४॥ एकमासे तु संपूर्णे पंचभूतानि धारयेत्। भादी संजायते बीजो बह्माण्डमहतोऽज्ञु रः ॥२५४॥ तस्य मध्ये सुमेरुश्च कंकालदण्डरूपकः। चराचराराां सर्वेषां देवादीनां विशेषतः ।।२४६॥ म्रालयः सर्वभूतानां मेरोरभ्यन्तरेऽपि च। पूर्वकर्मानुरूपेए। मोहपाशेन यंत्रितः। कश्चिवातमा तदा तस्मिन् जीवभावं प्रपद्यते ॥२५७॥ इति ।

श्रत्रायमाशयः — पूर्वजन्मशतसंचितकर्मणां मध्ये फलप्रदानोन्मुखं प्रबलमेकं पुण्यपापात्मकं दुःखसुखोभयात्मफलक-मनुष्यशरीरोपभोग्यं यत् कर्म तदनुरूपेण मोहपाशेन श्रविद्यारूपेण यंत्रितः उत्पद्यते । एतेन नित्यस्यात्मनोऽनुत्पत्तिदक्ता गृहमिव देहमात्मा प्रविष्ट इत्यर्थः ।

जाता वर्गा यतो विन्दोः शिवशक्तिमयादतः । ग्रग्निसोमात्मकास्ते स्युः शिवशक्तिमयाद् रवेः ॥ येन संभवमापन्नाः सोमसूर्याग्निरूपिगाः ॥१६४॥ इति ।

#### शक्तिसंगमे-

एकैकं मानुकावर्णं प्रतिविद्यासकाशतः ।
उत्पन्ना परमेशानी विश्वोत्पत्तिपरायर्णा ॥१६५॥
यो भावो यस्य वै प्रोक्तस्तेन भावेन संस्थिता ।
स्वेच्छ्या वलयं कृत्वा यथा कुण्डलिनी स्थिता ॥१६६॥
तथा विद्यास्तु सञ्जाता ह्यक्षोम्य-मुनिरूपिर्णी ।
एवं विद्याः समुत्पन्नाः कुंडलीतो महेश्वरि ॥१६७॥
सार्धत्रिवलया देवि ! मनुष्यस्य प्रकीतिता ।
श्रीदेव्याः कुण्डली देवि ! स्वेच्छ्या गुरिएता शिवा ॥१६८॥

# योगिनीहृदयेऽपि-

यस्य यस्य पदार्थस्य या या शक्तिरुदीरिता । सा सा सर्वेश्वरी देवी स स सर्वो महेश्वरः ॥१६६॥ इति । इतिश्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे सृष्टिकवनं नाम प्रथमः पटनः।

# द्वितीयः पटलः।

श्रय वर्णव्यक्तिरारभ्यते, यदाह शारदायामततो व्यक्ति प्रवक्ष्यामि वर्णानां वदने नृर्णाम् ॥
प्रेरिता मरुता नित्यं सुषुम्रणा रन्ध्रनिर्गताः ।
कण्ठादिकरर्णे वर्णाः क्रमादाविर्भवन्ति ते ॥२००॥

#### योगार्गावे-

मूलाधारात् प्रथममुक्ति यस्तु भावः पराख्यः पश्चात् पश्चन्त्यथहृदयगो बुद्धियुङ् मध्यमाख्यः । वक्त्रे वेखर्य्यथरुरुदिषोरस्य जन्तोः सुषुम्रगा बद्धस्तस्माद्भवति पवनप्रेरितो वर्णसंघः ।।२०१॥

एषु स्वराः स्मृताः सौम्याः स्पर्शाः सौराः शुभोदयाः ।
श्राग्नेया व्यापकाः सर्वे सोमसूर्याग्निदेवताः ॥२०२॥
स्वराः षोडश विख्याताः स्पर्शास्ते पंचींवशितः ।
तत्त्वात्मानः स्मृताः स्पर्शा मकारः पुरुषो यतः ॥२०३॥
व्यापका दश ते काम-धन-धर्मप्रदायिनः ।
ह्रस्वः स्वरेषु पूर्वोक्तः परो दोर्घः क्रमादिमे ॥२०४॥
शिवशिक्तमयास्ते स्यु विन्दुसर्गावसानकाः ।
विन्दुः पुमान् रिवः प्रोक्तः सर्गः शक्ति निशाकरः ॥२०४॥
स्वराणां मध्यमं यत्तु चतुष्कं तन्नपुंसकम् ।
पिगलायां स्थिता ह्रस्वा इडायां संगताः परे ॥२०६॥
सुषुम्णा मध्यमा न्नेयाश्रत्वारो ये नपुंसकाः ।
विना स्वरेस्तु नान्येषां जायते व्यक्तिरञ्जसा ।
शिवशिक्तामयान् प्राहुस्तस्माद् वर्णान् मनीषिणः ॥२०७॥

## मातृकाहृदयेऽपि--

वर्गाः शिवाः समाख्याताः स्वराः षोडशशक्तयः ।
शक्तया विना शिवे सूक्ष्मे नाम धाम न विद्यते ॥२०६॥ इति ।
कारगात् पंचभूतानामुद्भूता मातृका यतः ।
ततो भूतात्मका वर्गाः पंच पंच विभागतः ॥२०६॥
वाय्विग्नभूजलाकाशाः पंचाशिह्ययः क्रमात् ।
पंच ह्रस्वाः पंच दीर्घाः विन्द्वन्ताः संधिसंभवाः ॥२१०॥
पंचशः कादयः ष-क्ष-ल-स-हान्ताः समीरिताः ।
सोमसूर्याग्निभेदेन मातृकावर्गासंभवाः ॥२११॥
श्रष्टित्रशत् कलास्तत्तन्मण्डलेषु व्यवस्थिताः ।
श्रमृता मानदा पूषा तुष्टिः पृष्टी रितर्धृतिः ॥२१२॥
श्रश्ता चिन्द्रका कान्ति ज्योत्स्ना श्रीः प्रीतिरङ्गदा ।
पूर्णा पूर्णामृताः कामदायिन्यः स्वरजाः कलाः ॥२१३॥

तस्य मध्ये सदा सर्वनाड्यस्तत्र व्यवस्थिताः । इडा च पिगला चैव सुषुम्णा च तृतीयका ॥२८३॥ गान्धारी हस्तिजिह्वा च पूषा चैव यशस्विनी । ग्रलंबुषा कुहूश्चैव शंखिनी दशमी तथा ॥२८४॥ ग्रन्याश्च नाडिकाः क्षुद्राः सहस्राणि द्विसप्ततिः । नाड्योऽनन्ताः समुत्पन्नाः सुषुम्णा पंचपर्वसु ॥२८४॥

पंच पर्याशि च स्वाधिष्ठानमित्पपूरकानाहतिवगुद्धयाज्ञांतानि । तत्राऽघोऽघो ग्रन्थिमारम्योध्वीध्वीप्रन्थिपर्यन्तं पर्वसमाप्तिरिति ।

मूलाधारोद्गतः प्राग्णस्ताभि व्याप्निति तां तनुम्।

म्रासां स्थानं यामले-

इडा च वामभागे तु पिंगला दक्षिणे तथा । वक्त्ररन्ध्रे सुषुम्णा च गान्घारी वामचक्षुषि ॥२८६॥ दक्षिणे हस्तिजिह्वा च पूषा कर्णे च दक्षिणे । वामे यशस्विनी चैव मुखे चालंबुषा मता ॥२८७॥ कुहूश्च लिंगमूले तु शंखिनी शिरसोपरि । एवं द्वारं समाश्चित्य तिष्ठन्ति दशनाडिकाः ॥२८८॥

ग्रासां स्वरूपं योगार्गावे-

इडा च शंखकुन्दाभा सव्यस्था चन्द्ररूपिएगे। ।
पिगला सितरक्ताभा दक्षस्था सूर्यरूपिएगे। ।।२८६।।
तयो मंध्ये सुषुम्एगाल्या ग्रग्नोषोमस्वरूपिएगे। ।
इडापृष्ठे तु गान्धारी मयूरगलसित्रभा।।२६०।।
सव्यपादादिनेत्रान्ता गान्धारी परिकीर्तिता।
हस्तिजिह्वोत्पलप्रख्या नाडी तस्याः पुरःस्थिता।।२६१॥
सव्यभागस्य मूर्द्वादिपादाङ्ग द्वान्तमाश्रिता।
पूषा तु पिगला पृष्ठे नीलजीमृतसित्रभा।।२६२॥
याम्यभागस्य नेत्रान्ताद् यावत्पादतलं गता।
ग्रलंबुषा पीतवर्णा कण्ठमध्ये व्यवस्थिता।।२६३॥

यशस्त्रिनी शंखवर्गा पिंगला पूर्वदेशगा । गान्धार्याश्च सरस्वत्या मध्यस्था शखिनी मता ॥२६४॥ सुवर्णवर्गा पादादिकर्गान्ता सब्यभागके । पादांगुष्ठादिसूर्धान्तं याम्यभागे कुहू मंता ॥२६५॥

### भन्न विशेषस्तन्त्रयोगे-

पूर्वोक्तायाः सुषुम्गाया मध्यस्थायाः सुलोचने ।
नाभिहृत्कंठतालुभू मध्यपर्वसमुद्भवाः ॥२६६॥
प्रधोमुख्यः शिराः काश्चिद्ध्वंमुख्यस्तथाऽपराः ।
परा तिर्यग् गतास्या च तत्र लक्षत्रयाधिकाः ॥२६७॥
नाड्योऽर्घलक्षसंख्याताः प्रधानाः समुदीरिताः ।
तासु सर्वासु बलवान् प्रागो वायुः समन्ततः ।
संस्थितः सर्वदा व्याप्तः

### भध्यात्मविवेके तु-

ग्रस्थां शरीरे संख्या स्यात् षष्टियुक्तं शतत्रयम् । त्रीण्येवास्थिशतान्यत्र धन्वन्तरिरभाषत ॥२६६॥ द्विशते त्वस्थिसंधीनां स्यातामत्र दशोक्तरे । पेशी-स्नायु-शिरा-संधि-सहस्रद्वितयं मतम् ॥३००॥ नवस्नायुशतानि स्युः पंचपेशीशतान्यपि । ग्रधिका विशतिः स्त्रीगां स्तनयो दिग् भगे दश ॥३०१॥ शिरा धमनिकानां तु लक्षाणि नवविशतिः । सार्धानि स्यु नंबशती षट्पंचाशद्युता तथा ॥३०२॥

#### श्रीयामले-

क्षितिश्च वारि तेजश्च पवनाकाशमेव च ।
स्थैयँ गता इमे पंच बाह्याम्यन्तर एव च ॥३०३॥
प्रस्थिचर्म तथा नाभिलोममांसं तथैव च ।
एते पंचगुरगाः प्रोक्ताः पृथिव्यां च व्यवस्थिताः ॥३०४॥

मलं मूत्रं तथा श्रुं ब्या शुक्रं शोणितमेव च ।

एते पंचगुणाः प्रोक्ता ग्रापस्तत्र व्यवस्थिताः ॥३०५॥

श्रुधा तृषा तथा निद्रा प्रमोहः कान्तिरेव च ।

एते पंचगुणाः प्रोक्तास्तेजस्तत्र व्यवस्थितम् ॥३०६॥

धावनं चलनोत्क्रमणे सङ्कोचनप्रसारणे ।

एते पंचगुणाः प्रोक्ताः मारुतस्तत्र संस्थितः ॥३०७॥

रागो द्वेषथ मोहश्च भयं लज्जा तथैव च ।

एते पंचगुणाः प्रोक्ता श्राकाशे च व्यवस्थिताः ॥३०८॥

### मध्यात्मविवेके किचिद् विशेष:-

श्रस्थ-मांस-त्यचं-स्नायु-रोम एव तु पंचमम् । इति पंचिवधाः प्रोक्ताः पृथिवी कित्नात्मिका ॥३०६॥ लाला पूत्रं तथा शुक्रं शोशितं मज्ज-पंचमम् । श्रूपां पंचगुणा एते द्रवरूपाः प्रकीतिताः ॥३१०॥ श्रुधा तृष्णा भयं निद्रा प्रालस्यं क्षांतिरेव च । तृष्णात्मका गुणा एते तेजसः परिकोतिताः ॥३११॥ धावनं चलनं भुक्तिराकुंचनप्रसारणम् । एते पंचगुणा वायोः क्रियारूपा व्यवस्थिताः ॥३१२॥ रागद्वेषौ तथा लज्जा भयं मोहस्तथैव च । व्योम्नः पंचगुणा एते शून्यास्ये सुखितात्मिन ॥३१३॥ इति ।

### यामले-

राजसः प्राशासंज्ञः स्यात् मुख्यो देहस्य धारकः ।
तद्भेदा दश विख्याता यै व्यप्तिं स्याच्छ्ररीरकम् ॥३१४॥
प्राशाऽपानः समानश्रोदानव्यानौ च वायवः ।
नागः कूर्मोऽय कृकलो देवदत्तो धनंजयः ॥३१५॥
एते दशगुरााः प्रोक्ताः सर्वप्राराषु संस्थिताः।
हृदि प्राशा वसेन्नित्यमपानो गुदमंडले ॥३१६॥

समानो नाभिदेशे तु उदानः कण्ठदेशगः । व्यानः सर्वशरीरे तु प्रधानाः पंचवायवः ॥३१७॥ योगार्णवे विशेषः-

इन्द्रनीलप्रतीकाशं प्राग्रारूपं प्रकीतितम्। ब्रास्यनासिकयो र्मध्ये हृन्मध्ये नाभिमध्यगे ।।३१८।। प्रारालयमिति प्राहुः पादांगुष्ठेऽपि केचन। श्रपानयत्यपानोऽयमाहारं च मलायितम् ॥३१६॥ शुक्रं मूत्रं तथोत्सर्गमपानस्तेन मारुतः। इन्द्रगोपप्रतीकाशः संध्याजलदसन्निभः ।।३२०।। स च मेढ़े च पायौ च ऊरूवक्षरगजानुषु। जंघोदरे कुकट्यां च नाभिमूले च तिष्ठति ।।३२१।। व्यानो व्यानशयत्यन्नं सर्वव्याधिप्रकोपनः। महारजतसुप्रख्यो हानोपादानकारकः ।।३२२।। स चाक्षिकर्णयो मंध्ये कट्यां वै गुल्फयोरिप । ब्राएं गले स्फिगुहेशे तिष्ठत्यत्र निरन्तरम् ॥३२३॥ स्पन्दयत्यधरं वक्त्रं गात्रनेत्रप्रकोपनः। उद्वेजयति मर्मािश उदानो नाम मास्तः ॥३२४॥ विद्युत्पावकवर्गः स्यादुत्त्थानासनकारकः । पादयो हंस्तयोश्चापि स तु सन्धिषु वर्तते ॥३२४॥ पीतं भक्षितमाघ्रातं रक्तपित्तकफानिलान् । समं नयति गात्रारिए समानो नाम मारुतः ॥३२६॥ गोक्षीरसहशाकारः सर्वदेहे व्यवस्थितः। उद्गारे नाग इत्युक्तो नीलजीमूतसिन्नभः ॥३२७॥ उन्मोलने स्थितः कूर्मो भिन्नाञ्जनसमप्रभः। कृकलस्तु क्षुते चैव जपाकुसुमसन्निभः ॥३२८॥ विजूमभरा देवदत्तः शुद्धस्फटिकसिशभः। धनञ्जयस्तथा घोषे महारजतवर्गकः ॥३२६॥

ललाटे चोरसि स्कन्धे हृदि नाभौ त्वगस्थिषु । नागाद्या वायवः पंच सहैव परिधिष्ठिताः ॥३३०॥ इति ।

शारदायामपि-

ग्रग्नयो दोषदूष्येषु संलीना दश देहिनः ॥३३१॥ इति ।

एतेषां नामानि योगनिबन्धे-

ते जातवेदसः सर्वे कल्माषः कुसुमस्तथा । दहनः शोषग्धश्रं व तपनश्र महाबलः ।

पिठरः पत्तगः स्वर्णस्त्वगधो भ्राज एव च ॥३३२॥ इति ।

ग्रथ षडूर्मयः शारदायाम्-

बुभुक्षा च पिपासा च प्रारास्य मनसः स्मृतौ । शोकमोहौ शरीरस्य जरामृत्यू षडूर्मयः ॥३३३॥

षट्कौशिकं च तत्रेव-

स्नाय्वस्थिशुक्रमज्जानः त्वङ्मांसास्राणि शोणितात् । षट्कौशिकमिदं प्रोक्तं सर्वदेहेषु देहिनाम् ॥३३४॥

भ्रन्यत्रापि-

मृदपः शोगितं मेदो मांसं प्लीहा यक्नद् गुदः । हन्नाभीत्येवमाद्यास्तु भावा मातृभवा मताः ॥३३४॥ इमश्रुलोमकचा स्नायुशिराधमनयो नखाः । दशनाः शुक्रमित्यादि स्थिराः पितृसमुद्भवाः ॥३३६॥ इति ।

ग्रन्यदपि यामले-

ब्रह्माण्डे ये गुर्गाः सन्ति ते तिष्ठन्ति शरीरके । पातालो भूघरा लोका म्रादित्यादिनवग्रहाः ॥३३७॥ नागाश्च सर्वदेहिनां पिण्डमध्ये व्यवस्थिताः । पादाधस्त्वतलं विद्यात् तदूष्यं वितलं तथा ॥३३८॥ जानुनोः सुतलं चैव महातलं सन्धिरन्ध्रके । तलातलं गुल्फमध्ये लिंगमूले रसातलम् ॥३३६॥

पातालं कटिसन्धौ च पादादौ लक्ष नेद् बुधः। भूलोंको नाभिदेशे तु भुवो लोकस्तथा हृदि ॥३४०॥ स्वलीकः कण्ठदेशे तु महलीकथ चक्षुषि । जनलोकस्तदुर्ध्वं च तपोलोको ललाटके ॥३४१॥ सत्यलोको महायोनौ भुवनानि चतुर्दश । त्रिकोर्ग च स्थितो मेरुरूध्वलोके च मन्दरः ॥३४२॥ कैलासी दक्षिएं। कोएं। वामकोएं। हिमालयः। गन्धमादो वीथिमध्ये क्रमेरा परमेश्वरि ॥३४३॥ विन्दौ विष्णुस्तदूर्ध्ये च सप्तेते कुलपर्वताः। श्रस्मिन् स्थाने च द्रष्टव्यो जम्बूद्वीयो व्यवस्थितः ॥३४४॥ प्रक्षद्वीपथ मांसेषु कौंचद्वीपः शिखासु च। शाकद्वीपः पयोरक्ते प्राणिनां सर्वसन्धित्र ।।३४४।। तद्रथ्वे शाल्मलिद्वोपः कुशश्च लोमसञ्जये। नाभौ च पुष्करद्वीपः सागरास्तदनन्तरम् ॥३४६॥ लवरगोदस्तथा मूत्रे शुक्रे क्षीरोदसागरः। मज्जा दिघसमुद्रश्च तदूष्यं घृतसागरः ॥३४७॥ बसायामुदकः प्रोक्त इक्षुः स्यात् कटिशोगिते । शोरिएतेषु सुरा प्रोक्ता ख्यातास्ते सागराः प्रिये ॥३४२॥ ग्रहारणां मण्डलं चेव कृष्णु वक्ष्यामि पार्वति ॥३४६॥ नादचके स्थितः सूर्यो विन्दुचके च चन्द्रमाः। लोचने मंगलः प्रोक्तो हृदि सोमसुतस्तथा ।।३५०।। उदरे गुरुरित्युक्तः शुक्र शुक्रस्तथेव च। नाभिचक्रे शनिः प्रोक्तो मुखे राहुः सदास्थितः ।।३५१॥ पादे नाभौ च केतुश्च शरीरे ग्रहमण्डलम्। नवमे मासि गर्भस्थः सर्वान् संस्मरते मनः ॥३५२॥ नवद्वारे पुरे देही समयांश्व विकारिकान्। मुखदुः खसमं कृत्वा भुङ्क्ते च हृवये नृएगम् ॥३५३॥

सुकृतं दुष्कृतं चैव यत्कृतं पूर्वजन्मनि । तत् सर्वं सकलं ज्ञात्वा ऊर्ध्वपादो ह्यथोमुखः ॥३५४॥

#### तन्त्रान्तरे-

पाल्यंतिरतहस्ताभ्यां श्रोत्ररन्ध्रे पिधाय सः । उद्विग्नो गर्भसंवासादास्ते गर्भे लयान्वितः ॥३५४॥ स्मरत् पूर्वानुभूतांश्च नानायोनीश्च यातनाः । मोक्षोपायमभिष्यायन् वर्ततेऽभ्यासतत्परः ॥३५६॥

#### म्रन्यत्रापि-

कृताञ्जलि र्ललाटेऽसौ मातृपृष्ठमभिश्रितः । भ्रध्यास्ते संकुचद्गात्रो गर्भे दक्षिरणपार्श्वतः ।।३४७।। वामपार्थं स्थिता नारी क्लीवं मध्याश्रितं मतम् । इति ।

#### यामले-

इत्थंभूतस्तदा गर्भे पूर्वजन्मशुभाशुभम् ।
स्मर्रेस्तिष्ठति दुःखात्मा छन्नदेहो जरायुगा ॥३५६॥
कालक्रमेग स शिशु मितरं क्लेशयत्यि ।
गर्भे च सुप्रविष्टेऽपि तिमिते घोरदर्शने ॥४५६॥
यदि माता सुखं भुङ्क्ते ह्यन्नपानादिकं ततः ।
जनन्या नाभिदेशे तु मुखं दक्त्वा पिबत्यसौ ॥
ततो जीवति गर्भोऽसायन्यथा मरगं भवेत् ॥३६०॥

### किचद्विशेषो योगाग्वे:-

म्नाविश्य भुक्तमाहारं स वायुः कुरुते द्विधा । स प्रविश्यान्त्रमध्यस्थं पृथक् किट्टं पृथक् जलम् ॥३६१॥ म्रानेरूध्वं जलं स्थाप्य तदन्नं च जलोपरि । जलस्याधः स्वयं प्राराः स्थित्वारिन धमते शनैः ॥३६२॥ वायुना ब्यूह्ममानोऽग्निरत्युद्ध्यां कुरुते जलम् । मन्तं तदुद्ध्यातोयेन समन्तात् पच्यते पुनः ॥३६३॥ द्विधा भवित तत् पक्वं पृथक् किट्टं पृथग् रसस् । रसेन तेन ता नाडीः प्राग्गान् पूरयते पुनः ॥३६४॥ प्रतर्पयन्ति संपूर्णास्तच्च देहं समतन्तः । मात् रसवहानाडीमनुबद्धा पराभिधा ॥ नाभिस्थनाडीगर्भस्य मात्राहृतरसावहा ॥३६४॥ इति ।

ग्रन्यत्रापि-

त्रसरेरागुद्धयं जन्तुः क्षरामात्रेरा वर्धते । नाडिकामात्रतो यूकायुगलं च मुहूर्ततः ॥ यूकानां वेदसंख्यं च दिनमात्राद् यबद्धयम् ॥३६६॥ इति ।

यामले-

प्रभ्यस्यामि शिवं ज्ञानं संसाराणंवतारकम्।
चिरयोगी तथा भूत्त्वा मुक्तो यास्यामि तत्क्षराम् ॥३६७॥
एवं विचिन्त्यमानोऽसौ गर्भसंप्राप्तसंकटः।
निःसार्यते तदा बालः प्रबलैः सूतिमारुतैः ॥३६८॥
पतितोऽपि न जानाति मूच्छितोऽपि ततक्ष्य सः।
सूतिवातगभीरेण योनिरन्ध्रस्य पीडनात् ॥३६८॥
विस्मृतं सकलं ज्ञानं गर्भे यच्चिन्ततं हृदि ।
यथा भवति उल्वेषु सूतिभूतेषु पीडनात् ॥३७०॥
मातरं स्मरते नित्यं बुभुक्षादौ च रोदिति ।
रक्ताधिकाद् भवेन्नारो भवेत् शुक्राधिकात् पुमान् ।
नपुंसकं च जायेत समे च रक्तबीजयोः ॥३७१॥ इति ।

भ्रन्यच प्रयोगसारे विशेष:-

द्वाविशतिरजोभागाः शुक्रमात्राश्चतुर्दशः । गर्भसंजनने काले पृंक्षियोः संभवन्ति हि ॥३७२॥ नारी रजोऽधिकेंऽशे स्यान्नरः शुक्राधिकेंऽशके । उभयोक्ततसंख्यायां स्यान्नपुंसकसंभवः ॥३७३॥ इति ।

#### भ्रन्यदिष बाग्भटे-

स्त्रीपुंसोः सामरस्ये तु प्राप्ते शुक्रातंवे पुनः । वायुना बहुधा भिन्ने यथास्वं बह्वपत्यता ॥३७४॥ वियोनिविकृताकारा जायन्ते विकृतं मंलैः। पूर्णषोडशवर्षा स्त्री पूर्णविशेन संगता ।।३७५।। शुक्रगर्भाशये मार्गे रक्ते शुक्रेऽनिले हृदि। वीर्यवन्तं सुतं सुते ततो न्यूनाऽब्दयोः पुनः । रोगाल्पायुरधन्यो वा गर्भो भवति नैव च ॥३७६॥ पंचैतानि च सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। श्रायुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च ॥३७७॥ बालकश्च शिशुक्चेव गएडः कैशोरकस्तथा। ततः परं तु युवकः प्रौढश्चेव ततः परम्।। द्यतित्रौढस्तथा वृद्धस्त्वतिवृद्धस्ततः परम् ॥३७८॥ प्रमितं मरगञ्जे व प्रवस्थाः परिकीर्तिताः । तत्क्षरणावेव गृह्णाति शरीरमातिवाहिकम् ॥३७६॥ केवलं तन्मनुष्यारागं नान्येषां प्रारिगनां क्वचित् । प्रेतवेहमिति प्रोक्तं क्रमावेतन्न संशयः ॥३८०॥ ततः सपिण्डीकरग्रे बान्धवैः सुकृतेन वै। पूर्णे सम्बत्सरे बेहस्ततोऽन्यो हि प्रपद्यते ॥३८१॥ ततः स नरकं याति स्वगं वा स्वेन कर्मगा। देवत्वमथ मानुष्यं पशुत्वं पक्षितातया ॥३८२॥ कृमित्वं स्थावरत्वं च जायते जन्मकर्मभिः। स्थावरा जंगमाद्याश्र पक्षिगः पद्मवो नराः ॥३८३॥ जायन्ते च स्त्रियन्ते च संसारे दुः खसागरे। कर्मगा जायते जन्तुः कर्मग्रीव प्रलीयते ॥३८४॥ देहे विनष्टे तत्कर्म पुन देंहं प्रलम्यते । यया धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम् ॥३८४॥

तथा शुभाशुभं कर्म कर्त्तारमनुगच्छति । प्राक्तनं बलवत् कर्म कोऽन्यथा कर्त्तुमहंति ॥३८६॥ देहः कर्मात्मकः प्रोक्तस्तत्र देवि ! प्रतिष्ठितम्। कर्मयोगानुरूपेरा निर्मारां विधिना दिशेत् ॥३८७॥ चराचरमिवं सर्वं देहः कर्मात्मकं प्रिये। माता कर्म पिता कर्म कर्मेंब परमं गुरुः ॥३८८॥ स्वर्गं वा नरकं वापि कर्मग्रैव लभेन्नरः। मुखदुःखमयैः स्वीयैः पुण्यपापै नियन्त्रितः ॥३८६॥ तत्तज्जातियुतं देहं संभोगं च स्वकर्मजम्। तत्र जन्मसहस्रागां सहस्र रिप पार्वति ॥३६०॥ कदाचिल्लभते जन्तुं मीनुष्यं पुण्यसंचयात्। निद्राभीमैथुनाहाराः सर्वेषां प्राशानां समाः ॥३६१॥ ज्ञानवान् मानवः प्रोक्तो ज्ञानहीनः पशुः प्रिये। सम्पदं स्वप्नसंकादां यौवनं कुसुमोपमम् ॥३६२॥ तिंडच्चञ्चलमायुश्च यस्य ज्ञानं स मानवः। चतुराज्ञीतिलक्षेषु ज्ञारीरेषु ज्ञारीरिखाम् ॥३६३॥ न मानुष्यं विनान्यत्र तत्त्वज्ञानं तु लम्यते । ब्रह्मविष्णुमहेशादिदेवता भूतजातयः ॥३६४॥ नाशमेवानुधावन्ति तस्माच्छ्रेयः समाचरेत्। स्वदेहधनदारादिनिरताः सर्वजन्तवः ॥३९४॥ जायन्ते च स्त्रियन्ते, च हा हन्ताऽज्ञानमोहिताः। प्रभवं सर्वेदुःखानामाश्रमं सकलापदाम् ॥३६६॥ मालयं सर्वपापानां संसारं वर्जयेत् प्रिये ! प्रतिक्षरामयं कायः क्षीयमाराो न लक्ष्यते ॥३६७॥ म्रामकुम्भ इवाम्भस्थो विशीर्ग्य विभाव्यते। अपत्यं मे कलत्रं मे धनं मे बान्धवाश्च मे ॥३६८॥ लपन्तिमिति मत्यं च हन्ति कालो वृकोदरः। पृथिवी बह्यते येन मेरुश्चापि विशीर्यते ॥४९६॥ शुष्यते सागरजलं शरीरे देवि ! का कथा। मोहपाशमयैः पाशै नेरो बढो हि तिष्ठति ॥४००॥ स्रीधनादिषु संसक्तो मुच्यते न कदाचन । भ्रशक्ता देहकर्माणि सुखदुःखानि भुञ्जते ॥४०१॥ परतंत्राज्ञानिनो देवि ! यान्त्यायान्ति पुनः पुनः । ग्रबन्धबन्धनं संगमसत्संगं महाविषम् ॥४०२॥ सत्संगध विवेकध निर्मलं लोचनद्वयम् । यस्य नास्ति नरः सोऽन्धः कथं न स्यावमार्गगः ॥४०३॥ हे पदे बन्धमोक्षाय न ममेति ममेति च। ममेति बघ्यते जन्तु नं ममेति प्रमुच्यते ॥४०४॥ ममेत्यध्यसनाद् बद्धो विमुक्ति नं ममेति च । मांसलुब्धो यथा मत्स्यो लौहं शंकुं न पश्यति ॥४०५॥ सुखलुब्यस्तथा देही यमबाघां न पश्यति । ज्ञात्वा पापविनिभिन्नं सिक्तं विषयसिपषा ॥४०६॥ रागद्वेषानलैः पक्वं मृत्युरश्नाति मानवम् । स्वदेहमपि जीवोऽयं त्यक्त्वा याति कुलेखरि ॥४०७॥ स्त्रीमातृधनपुत्रादिसंबन्धः केन हेतुना । शतं जीवति सत्पुरायो निद्रा तस्यार्धहारिरारी ॥४०८॥ बालभोगजरादुः सैरधं तदिप निष्फलम्। दुःखमूलो हि संसारः स यस्यास्ति स दुःखितः ॥४०६॥ तस्य त्यागः कृतो येन सः सुखी नापरः प्रिये। प्रभाते मलमूत्राम्यां क्षुत्तृड्म्यां मध्यगे रवौ ॥४१०॥ रात्री मदननिद्राभ्यां बाध्यन्ते मानवाः सदा । विच्यौषघं न सेवन्ते महाव्याधिविनाशनम् ॥४११॥

तद्व्याधिवर्धनाऽपथ्यं कुर्वन्ति हि कुभेषजम् । सुकर्म फलदं हित्त्वा दृष्कर्मािए करोति यः ॥४१२॥ कामघेनुं समाक्रम्य हार्कक्षीरं स मृग्यति । म्रनित्यानि शरीराशि विभवो नैव शास्वतः ॥४१३॥ नित्यं सिन्नहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंचयः। ग्रध्नवेग शरीरेग प्रतिक्षम् विनाशिना ॥४१४॥ ध्रुवं यो नाजंते धर्मं सज्ञेयो मूढचेतनः। न पुत्रोऽपि सहायार्थं पिता माता न गच्छति ॥४१५॥ न च पुत्री न च ज्ञाति धंर्मस्तिष्ठति केवलम्। पुत्रदारमयैः पाद्यैः पुमान् बढो न मुच्यते ।।४१६॥ पण्डिते चैव मूर्ले च बलिन्यप्यथ दुर्बले। ईश्वरे च वरिद्रे च मृत्योः सर्वत्र तुल्यता ॥४१७॥ राजतः सलिलादग्नेइचौरतश्च जलादपि । भयं देहवतां नित्यं मृत्योः प्राराभृतामिव ।।४१८।। सद्यः स्वकार्यं कुर्वीत पूर्वाह्वे चापराह्मिकम् । न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतमप्यथवाऽकृतम् ॥४१६॥ कर्मगा मनसा वाचा यो धर्मनिरतः सदा। ग्रफलाकांक्षिचित्तो यः स मोक्षमधिगच्छति ॥४२०॥ ग्रहो मोहस्य माहात्म्यं तन्मायाजनितस्य च। किमन्यमपि देवेशि ! मोहयेदमरानपि ।।४२१।।

तथा च मार्कण्डेये-

महामाया हरेश्चेषा तया सम्मोह्यते जगत् । श्रस्यार्थः-तया महामायया, जगत् सम्मोह्यते । न केवलं जगत् देवानि । श्रानिनामिप चेतांसि देवी भगवती हि सा । बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥४२२॥

ज्ञानिनामिति प्रशंसायामिनिः । नित्यज्ञानिनामपीत्यर्थः । महती चासौ माया चेति महामाया । ज्ञह्मविष्णुशिवादीनां भोहजनकत्वात् महामाया । तथा चोक्तं यामले-

सा एव माया प्रकृति या मोहयति शंकरम् । हरि तथा विरिश्चि च तथैवान्याँध निर्जरान् ॥४२३॥

कालिकापुराऐ-

गर्भान्तर्ज्ञानसम्पन्नं प्रेरितं सूतिमारुतः । उत्पन्नं ज्ञानरिहतं कुरुते या ग्रहिनशस् ॥४२४॥ पूर्वातिपूर्वजन्मोत्त्थ-संसारेग् नियोज्य च । ग्राहाराबौ ततो मोहं ममत्वं ज्ञानसंशयस् ॥४२४॥ क्रोधोपरोधलोभेषु क्षिप्त्वा क्षिप्त्वा पुनः पुनः । पश्चात् कामो नियोज्याशु चिन्तायुक्तमहर्निशस् ॥४२६॥ इति ।

मोहपरत्वे नारदं प्रति विष्णुवावयम्-

महद्विष्णोरहंकारो बभूव सहसेति च। सर्वं मल्लोमकूपेषु विश्वमेवाहमीश्वरः ॥४२७॥ संहारभैरवो भूत्वा तं जग्राह स लीलया। कलहे गंगया साधँ वाण्या नारायगाग्रतः ॥४२८॥ सरस्वतीं च तत्याज तस्या दर्पं बभञ्ज सः। दर्पयुक्ता महालक्ष्मी बंभूव सहसा मुने ।।४२६।। पराभूता महादेव ! जयेन विजयेन च। वर्पयुक्तां सतीं वीक्ष्य शम्भुस्तत्याज सत्त्वरम् ॥४३०॥ लज्जामवाप सा देवी तस्या दर्पं बभञ्ज सः । बभूव दर्पः सावित्रयाः वेदमाताऽहमेव च ॥४३१॥ काले चकार तस्याश्र सुपुत्रायात्मदर्शनम् । बभूव दर्पो गंगाया धहं निर्वाग्गदेति च ॥४३२॥ जह्नद्वारा च तद् दर्पं जहार जगतांपतिः। जहार माहिषं दपं दुर्गाद्वारा पुरा मुने ॥४३३॥ श्रीवाम्नः शापयोगेन राघा वर्षं वभञ्ज सः। ब्रह्मगः सहसा ब्रह्मन्निति दर्पो बभूव ह ॥४३४॥

ग्रहं त्रिजगतां धाता कर्त्ता हर्त्ताहमीश्वरः। तं ब्रह्मरणां समूहं च दर्शयामास तत्क्षरणात् ॥४३४॥ कालेन मोहिनीद्वारा तमपूज्यं चकार सः। पुनस्तद्दर्पभंगश्च शिवद्वारा बभूव ह ॥४३६॥ विष्णो बंभूव गर्वञ्च जगत्पाताहमीश्वरः। तदात्मविस्मृतिस्तत्र बभूव रामजन्मनि ॥४३७॥ महं विश्वं बिभर्मीति शेषे वर्षो बभूव ह । सद्दर्पं गरुडद्वारा चूर्णीभूतं चकार सः ॥४३८॥ स्वयं शिवः स्वदपं च विवाहं न चकार सः। तं ज्ञात्वा मायया मोहं कृत्वा स्त्रीसंयुतं हरम् ॥४३६॥ पुन जंहार तत्पत्नी दक्षकन्यां महासतीम् । वर्षं शुशोच तद्देहं क्रोडे कृत्वा तु शंकरः ॥४४०॥ जन्मान्तरे च संप्राप्तस्तां सतीं पार्वतीं मुदा । पुन वृंकासुराद् भीतो जगाम शरएं हरेः ।।४४१॥ भगवानिप तस्यार्थे दैत्यं भस्मीचकार सः। केदारकन्यकाद्वारा घर्मदर्पं वभञ्ज सः ॥४४२॥ यमो माग्डब्यशापेन शूद्रयोनिमवाप ह तदा पुनः ज्ञताब्दान्ते ततः ज्ञूद्रो बभूव सः ॥४४३॥ साम्बोऽपि मातृशापेन गलत्कुष्ठी बभूव ह। तदा सूर्यव्रतं कृत्वा पुनः शुद्धो बभूव ह ॥४४४॥ चन्द्रो दर्पमदेनैव जहार च गुरोः प्रियाम्। बभूव दर्पभंगरच यक्ष्मग्रस्तोऽभवत्तदा ॥४४५॥ सूर्यदर्पस्तेजसा च हन्तुं शंकरिककरम्। सुमालीत्यमिषं देत्यं ज्वलन्तं च स्वतेजसा ॥४४६॥ सूर्यं दृष्ट्वा शंकरश्च शूलेनेव जघान ह। पुनश्च तं महादेवो जीवयामास सस्वरम् ॥४४७॥

विद्धि हं प्रो भृगोः शापात् सर्वभक्षी बभूव सः। जयस्य विजयस्यापि वर्षभंगो बभूव ह ॥४४८॥ वैकुण्ठात् पतितः सोऽभूत् ब्रह्मशापच्छलेन च । त्वमेवासीन्नारवश्च पुरा पुत्रः प्रजापतेः ॥४४६॥ गन्धर्वश्च पितुः शापात् शूद्रपुत्रस्ततः क्रमात् । शक्राभिमानभङ्गं च गौतमेन चकार सः ॥४५०॥ कामदर्पं हरक्रोधज्वाला भस्मीचकार सः। कार्त्तवीय दर्पभङ्गं रामद्वारा बभूव ह ॥४५१॥ शरभेन नृतिहस्य 'रामस्य रघुवंशतः। दुर्वाससोऽम्बरीवेगा लक्ष्मग्रस्य च रावगात् ॥४५२॥ सुमेरो र्वायुना भग्नोऽगस्त्येन च समुद्रजः। पृथुना च पृथिव्याश्च दर्पभङ्गो बभूव ह ॥४५३॥ विप्रयुत्रस्य मरग् हरग् कृष्णयोषितास्। कर्गोन सार्धं समरे पार्थंदपं बभञ्ज ह ॥४५४॥ एवं मायासमाविष्टाः हन्ताऽज्ञानविमोहिताः । ग्रविद्याम्यसितात्मानः सर्वे सर्वं प्रचक्रिरे ॥४५५॥ इति ।

सा महामाया द्विविधा । विद्या, ग्रविद्या च । या महामाया मुक्ते हेंतुभूता सा विद्या । या महामाया संसारबन्धनहेतुभूता सा ग्रविद्या ।

तदुक्तं मार्कण्डेये-

सा विद्या परमा मुक्ते हेंतुभूता सनातनी । संसारबन्धहेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी ॥४५६॥ इति ।

ग्रन्यच्च-

विद्या वाप्यथवा विद्या द्वावेव माययाऽऽवृते । तत् कर्म यञ्च बन्धाय सा विद्या परिकीर्तिता ॥४५७॥

<sup>े</sup>रामस्य परशुरामस्य ।

यन्त बन्धाय तत्कमं सा विद्या परिकीतिता ।
विद्या तु सर्ववा सेव्या नाविद्यापि कथंचन ॥४५६॥
श्रविद्या कर्मबन्धः स्यात् तस्मित् ज्ञानं प्रस्त्रयित ।
ज्ञाननाशाद् भवेद् हानि हिनौ संहरसं पुनः ॥४५६॥
संहारात्तु भवेद् घोरो घोरं नरकमेव च ।
तस्मादविद्या कुत्रापि नैव सेव्या कथंचन ॥
या विद्या सा महामाया सा तु सेव्या सदा बुधैः ॥४६०॥

'योऽविद्यामुपासते सोऽपि तमः प्रविशति ।' इत्यादि श्रुत्या स्मृत्या च -संसारनियतिरूपा ग्रविद्या । तद्विपरीता विद्या ।

तथाच रुद्रयामले-

सुखदा मोक्षदा नित्या सर्वभूतेषु संस्थिता।
यदा तृष्टा भवेन्माया तदा सिद्धिमुपालभेत् ॥४६१॥
वन्दनीया सदा स्तुत्या पूजनीया च सर्वदा ।
श्रोतब्या कीत्तितव्या च माया नित्या नगात्मजे ॥४६२॥
वृथा न कालं गमयेद् द्यूतक्रीडादिना सुधीः ।
गमयेद् देवतापूजा-जपयज्ञस्तवादिना ॥४६३॥
किमन्यैरसदालापै यंत्रायु व्यंयतामियात् ।
तस्मान्मन्त्रादिकं सर्वं विज्ञाय श्रीगुरो मृंखात् ।
सगुगोपासनपरो निर्गु गात्वेन चिन्तयन् ॥४६४॥

भक्तियुक् तन्मनस्कश्च शरणागतभावनः । शरण्यं परमेशानं चिन्तयेत् स्थिरमानसः ॥ सुखेन मुच्यते देवि ! घोरसंसारसागरात् ॥४६४॥ इति ।

भक्तिलक्षणं तन्त्रान्तरे-

संसारे यत्र यद् वस्तु विद्यते यत्र कुत्रचित् । ब्याप्यत्वेन स्वरूपेण विभुः सर्वत्र ब्यापकः ॥४६६॥ इति सञ्चिन्त्य मनसा सेवनीयः प्रभुर्मुदा । ग्राज्ञाऽपि स्वामिनोऽन्यस्मात् कर्तव्या न कदाचन ॥४६७॥ विलोक्यावसरं तस्य स्वार्थं चैव निवेदयेत् । एवं सेवां प्रकुर्याद् यः प्रज्ञस्तः सेवकः स्मृतः ॥४६८॥

ग्रथ शरणागतलक्षरां तत्रेव-

भरन्यासः स्वभाराणां स्वामिन्येव निवेदनम् । प्रतिकूलस्य सन्त्यागश्चानुकूल्येन वर्त्तनम् ॥ विरोधी स्वामिनस्त्याज्यो विश्वसेदिप स्वामिनि ॥४६९॥इति।

यः शरण्यस्य शरणमागच्छति स शरणागतः । तत्र सक्षणचतुष्टयं संगच्छते।

अथ शरण्यलक्षराम्-

वात्सल्यत्वं सुशीलत्वं भरत्वं स्वामिता तथा । ज्ञानं स्वतन्त्रता चेव शर्ययलक्षर्णं त्विदम् ॥४७०॥

इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे तृतीय: पटल: ॥३॥

# अथ चतुर्थः पटलः।

यामले-

एवं लक्षरणसम्पन्नः सुशीलः सर्ववित् स्थिरः ।
पुरुषार्थसमावाप्त्यै सिन्छिष्यो गुरुमाश्रयेत् ॥४७१॥
तस्मान्मन्त्रादिकं सर्वं विज्ञाय श्रीगुरो मुंखात् ।
सुखेन मुन्यते देवि ! घोरसंसारसागरात् ॥४७२॥

तदेव यामले-

शृणु देवि ! प्रवक्ष्यामि यथा त्वं परिपृच्छसि । विना दीक्षां न मोक्षः स्यात् प्राणिनां शिवशासनात् ॥४७३॥ न योगेन विना मन्त्रो न मन्त्रेण विना हि सः । द्वयोरम्यासयोगेन ब्रह्मसंसिद्धिकारकम् ॥४७४॥ तमःपरिवृते गेहे घटो दोपेन दृश्यते । एवं मायावृतो ह्यात्मा मनुना गोचरीकृतः ॥४७४॥ संप्राप्ते षोडशे वर्षे दोक्षां कुर्यात् समाहितः । स्पर्शेखण्डे यथा स्पृष्टमयः सौवर्णतां व्रजेत् ॥ दीक्षाविद्धस्तथा ह्यात्मा शिवत्वं लभते ध्रुवम् ॥४७६॥ इति ।

दीक्षाशब्दार्थमाह कुलार्गावे-

दिन्यज्ञानं यतो दद्यात् कुर्यात् पापक्षयं यतः । तस्माद् दीक्षेति सा प्रोक्ता मुनिभिस्तन्त्रवेदिभिः ॥४७७॥

मन्त्रमुक्तावल्याम्-

जपो देवार्चनविधिः कार्यो दीक्षान्वित नरेः। उपचारसहस्र स्तु योजितो भक्तिसंयुतः॥४७८॥ इति।

यामले-

भ्रदोक्षितार्चनं देवा न गृह्णन्ति कदाचन । कर्माऽिखलं वृथा यस्मात् तस्माददोक्षितः पशुः ॥४७६॥ ग्रतः सर्वाश्रमेषु दीक्षाया ग्रावश्यकत्वम् ।

तथा ग्रन्थत्रापि-

दीक्षामूलं जपं सबँ दीक्षामूलं परं तपः ।
देवि ! दीक्षाविहीनस्य न सिद्धि नं च सद्गतिः ।।४८०।।
ग्रदीक्षिता ये कुर्वन्ति जपयज्ञादिकाः क्रियाः ।
न भवेत् फलं तेषां शिलायामुप्तबीजवत् ।।४८१।।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरुणा दीक्षितो भवेत् ।
ग्रदीक्षितोऽपि मरणो रौरवं नरकं व्रजेत् ।।४८२॥
नादीक्षितस्य कार्यं स्यात् तपोभि नियमे वर्तः ।
न तीर्थगमनेनापि न च शारीरयन्त्रग्णैः ।।४८३॥
कोटिजन्माजितं पापं ज्ञाताज्ञातकृतं च यत् ।
दीक्षाग्रहणमात्रेण पलायित न संशयः ।।४८४॥

ब्रह्महत्या सुरापानं स्वर्णस्तेयादिपातकम् । उपपातकलक्षार्गि हन्ति दीक्षाग्रहाश्चरः ।।४८५।। इति ।

क्रियासारे-

कल्पे दृष्ट्वा तु यो मन्त्रं जपते तु विमूढघीः । मूलनाशो भवेत्तस्य फलमस्य सुदूरतः ॥४८६॥

तथा च यामले-

गुरो र्मुखान्महाविद्यां गृह्णीयात् पापनाशिनीम् । तस्माद् यत्नाद् गुरुं कृत्वा मन्त्रसाधनमाचरेत् ॥४८७॥

गुरुशब्दार्थी यामले-

गकारः सिद्धिदः प्रोक्तो रेफः पापस्य दाहकः । उकारः शम्भुरित्युक्तस्त्रिधात्मा गुरुरव्ययः ॥४८८॥

गुरुलक्षणं सारसंग्रहे-

विशुद्धमातापितृको जितेन्द्रियः सर्वागमज्ञः परदुःखकातरः । यथार्थवाग् वेदविदङ्गपारगः शान्तः कुलोनो गुरुरोरितो द्विजः ॥४८६॥ इति । 'द्विज' इत्युपादानात् नान्यः ।

प्रन्यत्रापि-

शान्तो वान्तः कुलीनश्च विनीतः शुद्धवेषवात् । शुद्धाचारः सुप्रतिष्ठः शुचि र्दक्षः सुबुद्धिमात् ॥४६०॥ ग्राश्रमी ध्याननिष्ठश्च मन्त्र-तन्त्र-विशारदः । निग्रहानुग्रहे शक्तो गुरुरित्यभिधीयते ॥४६१॥ संसारसागरे मग्नान् यस्तारयति देहिनः । तत्त्वप्लवप्रदानेन स एव हि गुरुः स्मृतः ॥४६२॥ इति ।

तथा च तन्त्रे-

ग्रनाचारोऽपि च द्विजो वर्गानां गुरुरेव सः।

प्रन्यत्रापि-

स्वधर्मनिरतो भूत्वा श्रुत्वा द्विजगुरो र्मुखात् ॥ सर्वसिद्धिमवाप्नोति शोघ्रं देवत्वमाप्नुयात् ॥४६३॥

शूद्रः शूद्रमुखाच्छ्रुत्वा विद्यां वा मन्त्रमुत्तमम् । गृहीत्वा नरकं याति दुःखं प्राप्नोति नित्यशः ॥४६४॥

ग्रथ निन्द्यशिष्यलक्षरणम्-

पापिने क्रूरचेष्टाय शठाय कृपगाय च ।
निन्दकाय च मूर्खाय तीर्थद्वेषपराय च ॥४६५॥
भक्तिहीनाय देवेशि ! न देया मलिनाय च ।
गुरुता शिष्यता वापि तयो वंत्सरवासतः ॥४६६॥ इति ।

सारसंग्रहेऽपि-

सद्गुरुः स्वाश्रितं शिष्यं वर्षमेकं परीक्षयेत् ॥४६७॥

भपरीक्षणे दोषस्तत्रैव-

राज्ञि चामात्यजो दोषः पत्नी-पापं स्वभर्तरि । तथा शिष्याजितं पापं गुरुं प्राप्नोति निश्चितम् ॥४६८॥इति ।

यामले विशेष:-

वर्षेकेन भवेद् योग्यो विप्रो गुरासमन्वितः । वर्षद्वयात्तु राजन्यो वैश्यस्तु वत्सरैक्षिभिः ॥ चतुर्भि वंत्सरैः शूद्रः कथिता शिष्ययोग्यता ॥४६६॥

तथा योगिनोतन्त्रे-

पितु र्मन्त्रं न गृह्णीयात् तथा मातामहस्य च । सोदरस्य कनिष्ठस्य वैरिपक्षाश्रितस्य च ॥५००॥

गरोशविमशिष्याम्-

यते र्वोक्षा पितुर्दोक्षा दीक्षा च वनवासिनः । विविक्ताश्रमिगो दीक्षा न सा कल्यागदायिका ॥५०१॥ यामले च-

न पत्नों दीक्षयेद् भर्ता न पिता दीक्षयेत् सुताम् । न पुत्रं च तथा भ्राता भ्रातरं नैव दीक्षयेत् ॥४०२॥ प्रमादाञ्च तथाऽज्ञानात् पितुर्दीक्षां समाचरन् । प्रायिक्षत्तं ततः कृत्वा पुनर्दीक्षां समाचरेत् ॥४०३॥

पितुरिच्युपलक्षरां मातामहादीनामपि । प्रायश्रित्तं तु ग्रयुतसावित्रीजपः । सर्वत्र तथा दर्शनात् । 'दशसाहस्रजापेन सर्वकल्मषनाशिनी' इति वाक्यात् ।

सिद्धमन्त्रो यदि पतिस्तदा पत्नीं च दीक्षयेत् । शक्तित्वेन वरारोहे न च सा पुत्रिका भवेत् ॥५०४॥

तथा च सिद्धयामले-

यदि भाग्यवशाद् देवि ! सिद्धविद्यां लभेत् प्रिये । तदैव तां तु दीक्षेताकृत्वा गुरुविचारगाम् ।।५०५॥

तथा मस्यसूक्ते ऽपि-

निर्बीजं च पितुर्मन्त्रं शैवे शाक्ते न दुष्यति ।

इति कौलिकमन्त्र-दोक्षापरम् । ग्रथवा शाक्ते तारादिविद्यायाम् । मत्स्यसूक्ते 'निजकुलितलकाय ज्येष्ठपुत्राय दद्यादि'ति वचनात् । श्रीकमेऽपि-

मर्नुविमृत्य दातन्यो ज्येष्ठपुत्राय घीमते ।।५०६।। तथा विष्णुमन्त्रमधिकृत्य-

> साघु पृष्टं त्वया ब्रह्मन् ! वक्ष्यामि सकलं तव । ब्रह्मगा कथितं पूर्व वसिष्ठाय महात्मने ।।४०७॥ वसिष्ठोऽपि स्वपुत्राय मत्पित्रे दत्तवान् स्वयम् । प्रसन्नहृदयः स्वच्छः पिता मे करुगानिधिः । कुरुक्षेत्रे महातीर्थे सूर्यपर्विण दत्तवान् ।।४०८॥ इति ।

ग्रन्यच्च-

स्त्रियो दीक्षा शुभा प्रोक्ता मातुरष्टगुरा स्मृता । स्वप्नलब्धा च या दीक्षा तत्र नास्ति विचाररा ॥५०६॥ स्त्रीपदं सर्वस्त्रीपरम् । तल्लक्षगां योगसारे च-

साध्वी चैव सदाचारा गुरुभक्ता जितेन्द्रिया । सर्वतन्त्रार्थसारज्ञा सधवा पूजने रता । गुरुयोग्या भवेदेषा विधवां परिवर्जयेत् ॥५१०॥

यत्तु - 'विधवायाः सुतादेशात् कन्यायाः पितुराज्ञया ।' इति विधवाया गुरुत्वे यदुक्तं, तदमूलम् । समूलत्वेऽपि सिद्धमन्त्रपरम् । तथा च 'सिद्धमन्त्रे नरः सर्वमयोग्यं योग्यतां नयेत् ।' इति वचनबलात् साधितमन्त्रपरम् ।

### योगिनीहृदये-

स्वप्नलब्धे तु कलशे गुरोः प्राग्गान् निवेशयेत् । वटपत्रे कुङ्कः मेन लिखित्वा प्रहणं शुभम् ॥ ततः शुद्धिमवाप्नोति ग्रन्यथा विफलं भवेत् ॥।४११॥

इदं तु सद्गुरोरभावे । तत्सम्भवे तस्मादेव गृह्णीयात् ।

#### यामले-

गुरोरभावे मन्त्राणां ग्रहणक्रममुच्यते ।
कृष्णपक्षे त्रयोदश्यां दक्षिणामूर्त्तिसिक्षधौ ॥५१२॥
लिखित्वा राजते पत्रे तालपत्रेऽथवा पुनः ।
मन्त्रं तत् स्थण्डिले स्थाप्य पूजियत्वा महेश्वरम् ॥५१३॥
पायसादि निवेद्यं च कृत्वा तं प्रिणपत्य च ।
शतकृत्वः पठेन्मन्त्रं दक्षिणामूर्त्तिसिक्षधौ ॥
सर्वेषां चैव मन्त्राणामेवं ग्रहणमिष्यते ॥५१४॥

#### ग्रन्यच-

नद्याः समुद्रगामिन्यास्तीरे स्थित्वा तथोत्तरे ।
स्थिष्डलं रचयेत् तत्र शुचौ देशे शुभे दिने ॥४१४॥
तालपत्रे लिखित्वा तु मन्त्रं तत्र निघाय च ।
ग्रावाह्य भास्करं तत्र यथाविधि समर्चयेत् ॥४१६॥

तत्सिशिधावष्टशतं पठेत् साधकसत्तमः । एवं गृह्हीत मितमानपूर्वोऽयं विधिः स्मृतः ॥५१७॥ वैष्णवे वैष्णवो ग्राह्यः शैवे शैवश्र शाक्तिके । शैवः शाक्तश्र सर्वत्र दीक्षास्वामी न संशयः ॥५१८॥

ग्रथ देशविशेषेण गुरुप्राधान्यम् । तथा च वीरागमेकुमारी हिमवन्मध्ये स्वतः कृष्णमृगान्विते ।
देशे जातस्तु यो विद्वानाचार्यत्वमथार्हति ॥५१६॥
एतदेव शिवयोगपद्धतिकारः ।

### पृथ्वोघराचार्यस्तु-

मध्यदेशकुरुक्षेत्रनाभोजजियनिसम्भवाः । भ्रन्तर्वेदिप्रतिष्ठाना ग्रावन्त्याश्च गुरूत्तमाः ॥५२०॥ गौडाः शालोद्भवाश्चौलाः मागधाः केरलास्तथा । कौसलाश्च दशाणिश्च गुरवः सप्त मध्यमाः ॥५२१॥ कार्णाटाः कौङ्करणाश्च व कच्छा भीरोद्भवास्तथा । कर्तिलगाः कामरूपाश्च काम्बोजाश्चाधमाः स्मृताः ॥५२२॥ इति ।

### वाराहीतन्त्रे-

स्वनाम्ना न गुरुः कार्यो भार्याञ्च मातृनामिकाम् ॥४२३॥ देवीमते च-

ष्राचार्यः शैवशास्त्रज्ञः सितदेशसमुद्भवः । ब्रह्मचारी गृहस्थो वा शिवभक्तिपरायगः ॥ यजमानानुकूलक्षंजन्मा देशिक उच्यते ॥५२४॥

## हयशीर्षपं चरात्रेऽपि-

गृहस्थं ब्रह्मचर्यस्थं ककाराष्ट्रकवर्जितम् । गुरुं कुर्वीत सततमुपवासवते रतम् ॥५२५॥ इति ।

#### तथा−

सर्वत्र व्यतिरिक्तं तु ब्रात्मानं वेसि यो द्विजः। सर्वलक्षराहीनोऽपि स गुरु र्नात्र संशयः ॥५२६॥ इति । यस्य देवे परा भक्ति यंथा देवे तथा गुरौ । स एव देशिको ज्ञेयः सत्यमेतद् ब्रवीमि ते ॥५२७॥

इत्यादीनि बहूनि वाक्यानि विस्तारिभया न लिखितानि । भ्रय दीक्षाफलं यामले–

दोक्षिता ब्राह्मणा यान्ति ब्रह्मलोकमनामयम् । ऐन्द्रं लोकं क्षत्रियास्तु प्राजापत्यं तथा विद्यः ॥ शूद्रा गन्धर्वनगरं यान्ति दोक्षाप्रभावतः ॥५२८॥

ग्रत्र शूद्रस्यापि दीक्षाधिकारश्र्तेः 'न शूद्राय मनुं दद्यादिति वचनं वेद-मन्त्रपरं, देवताविशेषपरं मन्त्रविशेषपरं या द्रष्टव्यम् । तन्त्रान्तरे-

प्रग्गवाद्यं न दातव्यं मन्त्रं शूद्राय सर्वथा । भ्रात्ममन्त्रं गुरोर्मन्त्रं मन्त्रं चाजपसंज्ञकम् ॥५२६॥ स्वाहाप्रग्गवसंयुक्तं शूद्रे मन्त्रं ददन् द्विजः । शूद्रो निरयमाप्नोति ब्राह्मग्गो यात्यधोगतिम् ॥५३०॥

तथा वाराहीतन्त्रे-

गोपालस्य मनुर्देयो महेशस्यापि पावजे । तत्पत्न्याश्चापि सूर्यस्य गर्गेशस्य मनुं तथा । एषां दीक्षाधिकारी स्यावन्यथा पापभाग् भवेत् ॥५३१॥

इति वचनादन्यदेवता मन्त्रेशूद्रस्याऽनधिकारः ।

न्सिहतापनीयेऽपि-

सावित्रीं प्ररावं यत्तु लक्ष्मीं स्त्रीशूद्रयो नेंच्छन्तीति ॥५३२॥

लक्ष्मीं श्रीबीजम् । लक्ष्मीमन्त्रमिति केचित् । गोपालस्य दशाक्षरः श्यामायाः द्वाविशत्यक्षरञ्च मन्त्रः स्वाहागर्भोऽपि देयः । अतएय कमदीपिकायाम्-

नात्र सिद्धधाद्यपेक्षास्ति न वा सिद्धारिचिन्तनम् । न चाधिकारिचिन्ताऽत्र ग्रहणे कालिकामनोः ॥५३३॥इति।

इति कालीकुलसर्वस्वे । तस्माद् गोपालस्य दशाक्षरे श्यामाया द्वाविशत्यक्षर-मन्त्रग्रहणे च शूदस्याधिकारः ।

### भूतगुद्धी-

तन्त्रोक्तं प्रगावं देवि ! विह्नजायां च सुन्दरि । प्रजपेत् सततं शूद्रो नात्र कार्या विचारगा ॥५३४॥ इति ।

#### प्रन्यत्रापि-

प्रघोरो दक्षिणामूर्तिरुमा माहेश्वरो मनुः ।
हयग्रीवो वराहश्च लक्ष्मीनारायगस्तथा ॥५३५॥
प्रगावाद्याश्चतुर्वर्गा वह्ने मंन्त्रास्तथा रवेः ।
प्रगावाद्यो गग्गपति हरिद्रागग्गनायकः ॥५३६॥
सौराष्टाक्षरमन्त्रश्च तथा रामषडक्षरः ।
मन्त्रराजो ध्रुवादिश्च प्रगावो वैदिको मनुः ॥५३७॥
वर्गत्रयाय दातव्या एते श्रूद्राय नो बुधैः ।
सुदर्शनः पाशुपत ग्राग्नेयास्त्रं नृकेसरी ॥५३६॥
वर्गद्वयाय दातव्या नान्यवर्गे कदाचन ।
छिन्नमस्ता च मातङ्गी त्रिपुरा कालिका शिवः ॥५३६॥
लघुश्यामा कालरात्रि गोंपालो जानकीपतिः ।
उग्रतारा भैरवश्च देया वर्गचतुष्टये ॥५४०॥
मृगोहशां विशेषेग् मन्त्रा एते सुसिद्धिदाः ।
बाह्मणी क्षत्रिया वैश्वा शूद्रा नार्यधिकारिग्गी ॥५४१॥

### भन्य<del>ञ्च</del> चिदम्बरे-

मायां कामं श्रियं वाचं प्रदद्यान्मुखजन्मने । मायामृते बाहुजेम्य ऊरुजेम्यः श्रियं गिरम् ॥१४२॥ वाणीबीजं तु शूद्रेम्योऽन्येम्यो वर्म-वषद्-नमः । येषां मनूनां सिद्धादिशोधनं नास्ति तान् बुवे ॥१४३॥ एकवर्णस्विवर्णो वा पञ्चार्णो रसवर्णकः । सप्तार्णो नववर्णश्च रद्वार्णो रदनाक्षरः ॥१४४॥ श्रष्टार्गी हंसमन्त्रश्च कूटो वेदोवितो ध्रुवः । स्वप्नलब्धः स्निया प्राप्तो मालामन्त्रो नृकेसरी ।।५४५॥ प्रासादो रविमन्त्रश्च वाराहो मातृका परा । त्रिपुरा काममन्त्रश्च सुसिद्धः पक्षिनायकः ॥५४६॥ बौद्धमन्त्रा जैनमन्त्रा नेषु सिद्धादिशोधनम् । एतद् भिन्नेषु मन्त्रेषु शुद्धिरावश्यको मता ॥५४७॥

तथा च सिद्धसारस्वते-

नृतिहार्कवराहाएगं प्रासाद-प्रग्गवस्य च।
सिव्यडाक्षरमन्त्राएगं सिद्धादीन् नैव शोधयेत् ॥५४८॥
स्वप्रलब्धे स्त्रिया दत्ते मालामन्त्रे च त्र्यक्षरे।
वैदिकेषु च मन्त्रेषु सिद्धादीन् नैव शोधयेत् ॥५४६॥ इति।

अथ सिद्धविद्याः चामुण्डातन्त्रे, मुण्डमालायामपिकाली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी ।
भैरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा ॥५५०॥
वगला सिद्धविद्या च मातङ्गी कमला तथा ।
एता दश महाविद्याः सिद्धविद्याः प्रकीर्तिताः ॥५५१॥
नात्र सिद्धाद्यपेक्षास्ति न नक्षत्रविचारएग ।
कालादिशोधनं नास्ति न चामित्रादिदूषएम् ॥५५२॥
सिद्धविद्या तथा नात्र युगसेवापरिश्रमः ।
नास्ति किश्चिन्महादेवि ! दुःखसाध्यं कथञ्चन ॥५५३॥

इत्यादिवचनादेषु विचाराभावः । तथापि याशार्थ्ये प्रशंसापरमेव । यतः सर्वत्र विचारस्यावश्यकत्वं, दुरहष्टवशात् कदाचिदिरमन्त्रस्य स्वप्नादौ प्राप्त्या तहोषस्य दृष्टत्वादिति साम्प्रदायिकाः । ग्रतएव सिद्धादिशोधनक्रमं काला-दिनियममपि बृहद्दीक्षापटले लिखामः ।

विशेषस्तु गुप्तदीक्षातन्त्रे-

मृतमप्यनुगच्छेत विद्यामन्त्रो विशेषतः । मन एव मनुष्यस्य पूर्वकर्माणि शंसति ॥५५४॥ भूतगुद्धी-

तन्त्रोक्तं प्रग्रवं देवि ! विह्नजायां च मुन्दरि । प्रजपेत् सततं शूद्रो नात्र कार्या विचारगा ॥५३४॥ इति ।

म्रन्यत्रापि-

स्रघोरो दक्षिगामूर्तिरुमा माहेश्वरो मनुः ।
हयग्रीवो वराहश्च लक्ष्मीनारायगस्तथा ॥५३५॥
प्रगावाद्याश्चतुर्वर्गा वह्न मंन्त्रास्तथा रवेः ।
प्रगावाद्याश्चतुर्वर्गा वह्न मंन्त्रास्तथा रवेः ।
प्रगावाद्यो गरापति हरिद्रागरानायकः ॥५३६॥
सौराष्टाक्षरमन्त्रश्च तथा रामषडक्षरः ।
मन्त्रराजो ध्रुवादिश्च प्रगावो वैदिको मनुः ॥५३७॥
वर्गात्रयाय दातव्या एते शूद्राय नो बुधैः ।
सुदर्शनः पाशुपत ग्राग्नेयास्त्रं नृकेसरी ॥५३६॥
वर्गाद्वयाय दातव्या नान्यवर्गे कदाचन ।
छित्रमस्ता च मातङ्गी त्रिपुरा कालिका शिवः ॥५३६॥
लघुत्रयामा कालरात्रि गोंपालो जानकीपतिः ।
उप्रतारा भैरवश्च देया वर्गाचतुष्टये ॥५४०॥
मृगोदृशां विशेषेग् मन्त्रा एते सुसिद्धिदाः ।
बाह्मगी क्षत्रिया वैश्या शूद्रा नार्यधिकारिग्गी ॥५४१॥

### ग्रन्य<del>ध्य</del> चिदम्बरे-

मायां कामं श्रियं वाचं प्रदद्यान्मुखजन्मने । मायामृते बाहुजेम्य ऊरुजेम्यः श्रियं गिरम् ॥४४२॥ वाणीबीजं तु शूद्रेम्योऽन्येम्यो वर्म-वषट्-नमः । येषां मनूनां सिद्धादिशोधनं नास्ति तान् बुवे ॥४४३॥ एकवर्णस्त्रिवर्णो वा पश्चार्णो रसवर्णकः । सप्तार्खो नववर्णश्च रद्वार्खो रदनाक्षरः ॥५४४॥ स्रष्टार्गो हंसमन्त्रश्च कूटो वेदोदितो ध्रुवः । स्वप्नलब्धः स्निया प्राप्तो मालामन्त्रो नृकेसरी ॥५४५॥ प्रासादो रिवमन्त्रश्च वाराहो मातृका परा । त्रिपुरा काममन्त्रश्च सुसिद्धः पक्षिनायकः ॥५४६॥ बौद्धमन्त्रा जैनमन्त्रा नैषु सिद्धादिशोधनम् । एतद् भिन्नेषु मन्त्रेषु शुद्धिरावश्यको मता ॥५४७॥

तथा च सिद्धसारस्वते-

नृतिहार्कवराहाएगां प्रासाद-प्रएगवस्य च।
सिपएडाक्षरमन्त्राएगां सिद्धादीन् नैव शोधयेत् ॥५४८॥
स्वप्रलब्धे स्त्रिया दत्ते मालामन्त्रे च त्र्यक्षरे।
वैदिकेषु च मन्त्रेषु सिद्धादीन् नैव शोधयेत् ॥५४६॥ इति।

श्रथ सिद्धविद्याः चामुण्डातन्त्रे, मुण्डमालायामपिकाली तारा महाविद्या षोडशी भुवनेश्वरी ।
भेरवी छिन्नमस्ता च विद्या धूमावती तथा ॥११०॥
वगला सिद्धविद्या च मातङ्गी कमला तथा ।
एता दश महाविद्याः सिद्धविद्याः प्रकीर्तिताः ॥१११॥
नात्र सिद्धाद्यपेक्षास्ति न नक्षत्रविचारएग ।
कालादिशोधनं नास्ति न चामित्रादिदूषएग् ॥११२॥
सिद्धविद्या तथा नात्र युगसेवापरिश्रमः ।
नास्ति किश्चिन्महादेवि ! दुःखसाध्यं कथञ्चन ॥११३॥

इत्यादिवचनादेषु विचाराभावः । तथापि याषार्थ्ये प्रशंसापरमेव । यतः सर्वत्र विचारस्यावश्यकत्वं, दुरहष्टवशात् कदाचिदिरमन्त्रस्य स्वप्नादौ प्राप्त्या तहोषस्य दृष्टत्वादिति साम्प्रदायिकाः । श्रतएव सिद्धादिशोधनकमं काला-दिनियममिप बृहद्दीक्षापटले लिखामः ।

विशेषस्तु गुप्तदीक्षातन्त्रे-

मृतमप्यनुगच्छेत विद्यामन्त्रो विशेषतः । मन एव मनुष्यस्य पूर्वकर्माणि शंसति ।।५५४॥

#### यामले-

लग्ने वाप्यथवाऽलग्ने यत्र तत्र तिथाविष ।
गुरोराज्ञानुरूपेण दोक्षा कार्या विधानतः ॥५१६॥
न तिथि नं वर्त पूजा न स्नानं न जपक्रिया ।
दीक्षायां कारणं ज्ञानं स्वेच्छाप्राप्ते सदा गुरोः ॥६००॥
सर्वे वाराः ग्रहाः सर्वे नक्षत्राणि च राज्ञयः ।
यस्मिन्नहनि सन्तुष्टो गुरुः सर्वं शुभावहम् ॥
यदैवेच्छा तदा वीक्षा गुरोराज्ञानुरूपतः ॥६०१॥ इति ।

### विश्वसारे-

गृहीत्वा च महाविद्यां जपेज्जीवार्वींघ प्रिये ।
महागुरुनिपातादौ न पूजायां विकल्पना ॥६०२॥
मोहाद् वा यदि वा देवात् पूजयेश्च च साधकः ।
तस्य सर्वविनाशः स्यान्मारयेत् तं सदाशिवः ॥६०३॥
श्रशुचौ वा शुचौ वापि सर्वकालेऽपि सर्वदा ।
पूजयेत् परया भक्तचा नात्र कार्या विचारसा ॥६०४॥ इति ।

### यामलेऽपि-

पूजयेत् सूतके वापि जनने शवजेऽपि वा। सर्वत्रैव विधिः प्रोक्तः सर्वकामफलप्रदः ॥ बाह्यपूजाक्रमेर्गंव घ्यानयोगेन वा यजेत् ॥६०५॥

### देवीविषये-

पूजा कार्या विशेषेगा विधिना साधकोत्तमैः ॥६०६॥ इति ।

## वाराहीतन्त्रे विशेषः-

तारायाञ्चैव काल्याञ्च छिन्नायाञ्चैव सुव्रते । सूतके मृतके चैव न त्यजेद् वै जपार्चनम् ॥६०७॥ इति ।

#### यामलेऽपि-

श्रशुचि र्वा शुचि र्वापि गच्छन् तिष्ठन् स्वपन्नपि । न दोषो मलिने जापे सर्वदेवेषु सर्वदा ॥६०८॥ विश्वसारेऽपि-

जाग्रतेऽपि शयानेऽपि भुञ्जाने गमनेऽपि वा । सिद्धमन्त्रे न दोषः स्यान्नाशौचनियमस्तथा ॥ न कल्पना दिवा रात्रो न च सन्ध्यावसानके ॥६०६॥इति ।

इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे मन्त्रग्रहिणादिः चतुर्घः पटलः ॥४॥

### अथ पश्चमः परलः।

एवं दीक्षां प्राप्य श्रीगुर्वाचारं पालयेत् । ग्रथ श्रीगुर्वाचारिनर्णयः तन्त्रे-

गुरुः सर्वसुराधोशो गुरुः साक्षी कृताकृते।
सम्पूज्य सकलं कर्म कुर्यात् तस्याज्ञया सदा ॥६१०॥
गमनं पूजनं जाप्यं मननं भोजनं तथा।
गृहीत्वाज्ञां गुरोः कुर्यात् तस्य सिद्धिवना जपात् ॥६११॥
विसन्ध्यं श्रीगुरो ध्यानं विसन्ध्यं पूजनं गुरोः।
विसन्ध्यं श्रावयेत्रित्यं गुरुं परमकाररणम् ॥६१२॥
स्वगुरुं हि विना देवि ! नान्यञ्च गुरुमचंयेत्।
प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा प्रत्यहं प्ररामेद् गुरुम् ॥६१३॥
एकग्रामस्थितः शिष्यः प्रत्यहं प्ररामेद् गुरुम् ॥६१४॥
स्रावयोजनगः शिष्यः प्ररामेत् पञ्चपवंसु।
एकग्राजनमारम्य योजनद्वादशाविध ॥६१४॥
तत्तत्संख्यागतै मितः श्रीगुरुं प्ररामेत् प्रिये।
यदि दूरेषु चावंद्भिः ! स्वगुरु नंगनिविनि।
संवत्सरस्य मध्ये तु पूजयेद् विधनाऽमुना ॥६१६॥

पूजाक्रमस्तु परातन्त्रे, तथा च देवीं प्रति भैरववाक्यम्गुरुपूजां प्रवक्ष्यामि सर्वतन्त्रेषु गोपिताम् ।
बीक्षां गृहीत्वा विधिवद् गुरोः कुलविचक्षरणात् ।।६१७।।

यामले-

लग्ने वाप्यथवाऽलग्ने यत्र तत्र तिथाविष ।
गुरोराज्ञानुरूपेण दोक्षा कार्या विधानतः ॥५६६॥
न तिथि नं व्रतं पूजा न स्नानं न जपक्रिया ।
दीक्षायां कारणं ज्ञानं स्वेच्छाप्राप्ते सदा गुरोः ॥६००॥
सर्वे वाराः ग्रहाः सर्वे नक्षत्राणि च राज्ञयः ।
यस्मिन्नहनि सन्तुष्टो गुरुः सर्वं शुभावहम् ॥
यदैवेच्छा तदा दीक्षा गुरोराज्ञानुरूपतः ॥६०१॥ इति ।

विश्वसारे-

गृहीत्वा च महाविद्यां जपेज्जीवार्वीघ प्रिये ।
महागुरुनिपातादी न पूजायां विकल्पना ॥६०२॥
मोहाद् वा यदि वा दैवात् पूजयेन्न च साधकः ।
तस्य सर्वविनाद्याः स्यान्मारयेत् तं सदाशिवः ॥६०३॥
प्रशुचौ वा शुचौ वापि सर्वकालेऽपि सर्वदा ।
पूजयेत् परया भक्तचा नात्र कार्या विचारसा ॥६०४॥ इति ।

यामलेऽपि-

पूजयेत् सूतके वापि जनने शवजेऽपि वा। सर्वत्रैव विधिः प्रोक्तः सर्वकामफलप्रदः ।। बाह्यपूजाक्रमेगीव ध्यानयोगेन वा यजेत् ।।६०५।।

देवीविषये-

पूजा कार्या विशेषेण विधिना साधकोत्तमैः ॥६०६॥ इति ।

वाराहीतन्त्रे विशेष:-

तारायाञ्चेव काल्याञ्च छिन्नायाञ्चेव सुव्रते । सूतके मृतके चैव न त्यजेद् वै जपार्चनम् ॥६०७॥ इति ।

यामलेऽपि-

ग्रशुचि वां शुचि वांपि गच्छन् तिष्ठन् स्वपन्नपि । न दोषो मलिने जापे सर्वदेवेषु सर्वदा ॥६०५॥ विश्वसारेऽपि-

जाग्रतेऽपि शयानेऽपि भुञ्जाने गमनेऽपि वा । सिद्धमन्त्रे न दोषः स्यान्नाशौचनियमस्तथा ॥ न कल्पना दिवा रात्रो न च सन्ध्यावसानके ॥६०६॥इति ।

इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे मन्त्रग्रहणादि: चतुर्घ: पटल: ॥४॥

### अथ पञ्चमः पटलः।

एवं दीक्षां प्राप्य श्रीगुर्वाचारं पालयेत् । ग्रथ श्रीगुर्वाचारनिर्णयः तन्त्रे-

गुरुः सर्वसुराधीशो गुरुः साक्षी कृताकृते।
सम्पूज्य सकलं कर्म कुर्यात् तस्याज्ञया सदा ॥६१०॥
गमनं पूजनं जाप्यं मननं भोजनं तथा।
गृहीत्वाज्ञां गुरोः कुर्यात् तस्य सिद्धिविना जपात् ॥६११॥
त्रिसन्ध्यं श्रीगुरो ध्यानं त्रिसन्ध्यं पूजनं गुरोः।
त्रिसन्ध्यं भावयेन्नित्यं गुरुं परमकारणम् ॥६१२॥
स्वगुरुं हि विना देवि ! नान्यञ्च गुरुमचंयेत्।
प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा प्रत्यहं प्रग्णमेद् गुरुम् ॥६१३॥
एकग्रामस्थितः शिष्यः प्रत्यहं प्रग्णमेद् गुरुम् ॥६१३॥
ग्रक्ष्यां प्रत्यतः प्रग्णमेत् पञ्चपवंसु ।
ग्रक्षयोजनगः शिष्यः प्रग्णमेत् पञ्चपवंसु ।
ग्रक्षयोजनमारम्य योजनद्वावशाविध ॥६१४॥
सत्तत्संख्यागतं र्मासः श्रीगुरुं प्रग्णमेत् प्रिये ।
यदि दूरेषु चावंद्गिः ! स्वगुरु नंगनित्विन ।
संवत्सरस्य मध्ये तु पूजयेद् विधिनाऽमुना ॥६१६॥

पूजाकमस्तु परातन्त्रे, तथा च देवीं प्रति भैरववाक्यम्गुरुपूजां प्रवक्ष्यामि सर्वतन्त्रेषु गोपिताम् ।
दीक्षां गृहीत्वा विधिवद् गुरोः कुलविचक्षरणात् ॥६१७॥

तदाज्ञां शिरसाऽऽदाय साघयेत् स्वमनुं ततः। संप्राप्ते पर्वकाले तु तथाम्युदयपर्विंग ॥६१८॥ गुरुमानीय देवेशि ! शुन्यगेहे चतुष्पथे । इमशाने वा वने वापि स्वगृहे वापि पार्वित ॥ तत्र भूमौ लिखेद् यन्त्रं यथावद् वर्ण्यते मया ।।६१६।। विन्दुं त्रिकोएां वसुकोए।बिम्बं वृत्ताष्ट्रपत्रं शिखवृत्तयुक्तम्। घरागृहं विह्नतदोभिरोड्यं यन्त्रं गुरोर्देवि! मया प्रदिष्टम् ॥६२०॥ सिन्द्ररेग विलिख्याथ पूजयेच्चक्रमीश्वरि । गर्गोशधर्मवरुराकुवेरसहिताः शिवे ॥६२१॥ द्वाःस्थाः पूज्याः सुपुष्पेश्च गन्धाक्षतपुरसरेः। ग्रसिताङ्गो रुख्यण्डः क्रोधेशोन्मत्तभैरवौ ।।६२२॥ कपाली भीषगो देवि ! संहारोऽच्योऽष्टपत्रके । परमानन्दनाथश्च प्रकाशानन्दनाथकः ॥६२३॥ श्रीभोगानन्दनाथश्च समयानन्दनाथकः। गगनानन्दनाथश्च विश्वानन्दस्तथेश्वरि ॥६२४॥ भुवनानन्दनाथश्च श्रीस्वात्मानन्दनाथकः । ग्रष्टी कुलगुरून् देवि ! पूजयेद् वसुपत्रके ।।६२४।। मदनानन्दनाथञ्च श्रीलीलानन्दनाथकम्। महेश्वरानन्दनाथं पूजयेद् वे त्रिकोराके ।!६२६॥ विन्दौ गुरुञ्च सम्पूज्य गन्धाक्षतपुरःसरैः। तत्र विन्दौ गुरुं देवि ! स्थापयेद् भक्तिपूर्वकम् ॥६२७॥ सम्पूजयेत् स्वमूलेन दक्षिगां कालिकां यजेत्। महाकालं यजेत् तत्र कामं कामेश्वरीं ततः ।।६२८।। गुरुं च परमं देवि ! परमेष्ठिगुरुं ततः । परात्परगुरुं चैव स्वगुरो मूर्घिन तं यजेत् ।।६२६।।

सम्पूज्य विविधः पुष्पं मिल्येराभरणोत्तमः । बिक्षणाभि महिशानि भक्ष्यं भींज्येः सलेह्यकः ॥६३०॥ चोष्यः पेयेश्च खाद्यंश्व बिल बत्त्वा च तर्पयेत् । ग्रानन्दरससम्पूर्णं गुरुं बुद्घ्वा महेश्वरि । तत्र वेवि गुरुं नत्या प्रार्थयेत् स्वमनोरथम् ॥६३१॥ एवं सम्पूजयेद् देवि ! स्वगुरुं पुष्यवासरे । स एव भैरवः सांक्षात् भुक्तिमुक्तचोश्व भाजनम् ॥६३२॥ यस्य तृष्टो गुरुदें वि ! तस्य तृष्टा महेश्वरी । गुरुरेव परो धर्मो गुरुरेव परा गितः ॥६३३॥ गुरुमम्यर्चयेन्नित्यं येन तुष्यित सुन्दरी । एवं यो नार्चयेद् वेवि ! स भवेद् ब्रह्मराक्षसः ॥६३४॥ इति ।

#### मन्यच्च यामले-

एकत्र गुरुणा सार्धं स्वपेदुपिवशेत् यः ।

स याति नरकं घोरं याविदन्द्राश्चतुर्वश ॥६३५॥
गुरुणाऽऽलोकितः शिष्य उत्तिष्ठेदासनं त्यजेत् ।
जातिविद्याधनाऽहन्तां दूरीकृत्य गुरुं मुदा ॥६३६॥
प्रणमेद दण्डवद् भूमौ प्रदक्षिणमथाचरेत् ।
ग्रायान्तमग्रतो गच्छेद् गच्छन्तं तमनुव्रजेत् ॥६३७॥
प्रणम्य प्रवसेत् पाश्वें तदा गच्छेत् तदाज्ञया ।
मुखावलोकं सेवेत कुर्यादाज्ञां तदाहतः ॥६३८॥
ग्रसत्यं न वदेदग्रे न बहु प्रलपेदिष ।
श्रहणदानं तथाऽऽदानं वस्तूनां क्रयविद्ययौ ॥६३६॥
न कुर्याद् गुरुणा सार्धं शिष्यो देवि । कथ्यन ।
गुरु माता पिता स्वामी बान्धवश्च मुहुद् गुरुः ॥६४०॥
इत्याधाय मनो नित्यं यजेत् सर्वात्मना गुरुम् ।
गुरोरग्रे पृथक् पूजामौद्धत्यं परिवर्जयेत् ॥६४१॥

वीक्षां व्याख्यां विभुत्वं च गुरोरग्रे परित्यजेत्।
ग्रासनं शयनं वस्त्रं भूषग्णं पादुकां तथा ॥६४२॥
छत्रं चामरमन्यच्च यद् यदिष्टं सुपूरयेत्।
यथा देवे तथा मन्त्रे यथा मन्त्रे तथा गुरौ ॥६४३॥
ऐक्यं विभाव्य देवेशि ! एवं भक्तिक्रमे स्थितः।
गुरुशय्याऽऽसनं यानं पादुकोपानहौ तथा।
स्नानोदकं तथा छायां लंघयेन्न कदाचन ॥६४४॥

### अन्यत्रापि-

देवच्छायां गुरुच्छायां शक्तिच्छायां न लंघयेत्। यदि प्रमादतो देवि गुरोरग्रे प्रपूजयेत् ॥६४५॥ स याति नरकं घोरं सा पूजा विफला भवेत्। रिक्तहस्तेन नो पश्येद् राजानं देवतां गुरुस् ॥६४६॥ फलपुष्पादि चादाय यथाशक्तचा समर्पयेत्। भत्तचा वित्तानुसारेगा गुरुमुद्दिश्य यत् कृतम् ॥६४७॥ स्वल्पमेव महत्तुल्यं न च शाठ्यकृतं यदि । गुर्वर्थे कृपगो देवि ! रौरवं नरकं व्रजेत् ॥६४८॥ गुरुवाक्यानृतंकृत्य ग्रात्मबाक्यं तु रोपयेत्।" गुरुं जेतुं मनो यस्य पच्यते नरकार्गावे ॥६४६॥ गुरोर्नाम न भाषेत जपकालाहते क्वचित्। देवं गुरुं गुरुस्यानं क्षेत्रं क्षेत्राधिदेवतास् । सिद्धं सिद्धादिवासांश्च श्रीपूर्वं समुदीरयेत् ॥६५०॥ बाह्मए।क्षत्रियविशः यूद्राश्च नगनन्दिनि । भुञ्जते परया भक्तया गुरोरुन्छिष्टभोजनम् ॥६४१॥ म्रागच्छेद् यदि चार्विङ्गि ! गुरुः शिष्यस्य मन्दिरे । शिष्यस्य तिह्नं देवि ! कोटिसूर्यग्रहैः समम् ॥६४२॥ चन्द्रग्रहणकालं हि तद्दिनं वरविणिनि । गुरोर्दर्शनमात्रेरा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥६५३॥

गुरुं वा गुरुपुत्रं वा पत्नीं वा वरविशानि ।
विलंघ्य यि चार्विङ्गः ! गच्छेत् साधकसत्तमः ।
तत्क्षरणात् चञ्चलापाङ्गिः! नरकं चोत्तरोत्तरम् ॥६५४॥
साक्षाद् वापि परोक्षे वा गुरोराज्ञां समाचरेत् ।
परोक्षे तदनुज्ञाया विधानं शृणु पार्वित ॥६५५॥
पूजाकाले तु चार्वङ्गिः ! ग्रागच्छेत् शिष्यमन्दिरे ।
गुरु वा गुरुपुत्रो वा तत्पत्नी वा महेश्वरि ॥६५६॥
तदा पूजां परित्यज्य पूजयेत् स्वगुरुं प्रिये ।
यद्यप्यल्पं गुरुद्रव्यमदत्तं स्वीकरोति यः ।
तिरश्चां योनिमाप्नोति क्रव्यादं भंक्ष्यते सदा ॥६५७॥
सहस्रारे गुरोः पादपद्यं ध्यात्वा प्रपूज्य च ॥
स्तुत्वा च प्रीण्येदेवं मनसा ध्यानतत्परः ॥६५६॥

म्रथ प्रार्थनामन्त्रः-

ॐ विहितं विदधे नाथ ! विधेयं यत् कृपाकर । प्रविरुद्धं भवत्वत्र तत् त्वदीयप्रसादतः ।। इति मन्त्रेश सम्प्रार्थ्यं ततः कर्म समाचरेत् ॥६५६॥

महिषमदिनीतन्त्रे देवीं प्रति शिववाक्यम्-

विव्यं बीरं च चार्वङ्गि ! पूर्वोक्तं बहुशः प्रिये । मानवस्य क्रमं देवि ! संक्षेपात् कथयामि ते ॥६६०॥

गुरुक्च परमक्चैव परमेष्ठी परात्परः । स्वगुरुः परमेक्षानि साक्षाद् ब्रह्म न संशयः ॥६६१॥

तित्पता परमगुरुः स्वयं विष्णुः क्षितौ सदा । तित्पता परमेष्ठिस्तु स महेश्वर ईरितः । परब्रह्म महेशानि ! तित्पता तु परात्परः ॥६६२॥

तत्पितेत्यनेन तद्गुरु बोंध्यः ।

ग्रत एव श्रीगुरुनमस्कारमन्त्रे-

गुरुक्रं ह्या गुरुविष्णु गुं रुर्देवो महेश्वरः । गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥६६३॥ ग्रखण्डमएडलाकारं सर्वव्यापि सदाशिवम् । सर्वेषां सर्वदं देवं प्रशामामि पुनः पुनः ॥६६४॥ त्रिसन्ध्यं श्रीगुरो ध्यनिं त्रिसन्ध्यं पूजनं गुरोः । त्रिसन्ध्यं भावयेन् नित्यं गुरुं परमकाररणम् ।।६६४।। गुरुं विना वरारोहे ! न हि सिद्धिः कदाचन । गुरुं स्मृत्वा महेशानि ! दिवसे दिवसे नरः ॥६६६॥ पुजयेन्मानसै गंन्धे धूं पै दींपैस्तथोत्तमैः । भक्ष्यै भोंज्येस्तथा पेयै देघिदुग्धैरनेकथा ॥६६७॥ पनसै नीरिकेलैश्च तथा रम्भाफलैः प्रिये । भ्रन्ते निनाविधै देवि पूजयेत् स्वगुरु<sup>ं</sup> प्रिये ॥६६**८॥** गन्धै मिल्यैश्च गिरिजे पूजयेद् भक्तितः सदा । स्वर्गेंश्च पट्टवस्त्रेश्च तथा कार्पाससम्भवैः ॥६६९॥ म्रतिचित्रै विचित्रैश्च विविधेश्च मनोहरैः। श्रासने विविधे देवि रक्तकंबलकैस्तथा ।।६७०।। तथा नानाविधं द्रं व्यः पूजयेत् स्वगुरुं प्रिये। तथैव गुरुपत्नीं च पूजयेत् कुलनायिके ।।६७१॥ गुरुवद् गुरुपुत्रेषु गुरुवत् तत्सुतादिषु । तदभावे च तत्पत्नीं पुत्रं वा पौत्रमर्चयेत् ॥६७२॥ तदभावे गुरोः कन्यां स्नुषां चापि प्रपूजयेत्। एषामभावे देवेशि ! गुरुगोत्रं प्रपूजयेत् ॥६७३॥ गोत्राभावे वरारोहे तथा मातामहस्य च। मातुलं मातुलानीं वा पूजयेद् विधिपूर्वकम् ॥६७४॥ यदि नो पूजयेद् देवि ! अनेन विधिना गुरुम्। प्रायश्चित्तीभवेद् देवि ! तत्क्षरगादेव साधकः ।।६७५।।

म्रागमरहस्य काशीसमं महेशानि ! यः पश्येद् गुरुमन्दिरम् । शिवतुल्यो भवेदेव तत्क्षरणात् साधकाग्ररणीः ॥६७६॥। यद् यदिष्टतमं लोके साधकस्य शुचिस्मिते । तत्सर्वं गुरवे दद्यात् भक्तचा परमया ग्रुतः ॥६७७॥ तदैव सहसा सिद्धिः साधकस्य भवेद् ध्रुवम् । पूजाकाले यदा गच्छेद् गुरुः शिष्यस्य मन्दिरम् ॥६७८॥। तदा पूजां परित्यज्य पूजयेत् स्वगुरुं शिवे। देवतापूजनार्थं च यद्यत् पुष्पादिकं भवेत् ॥६७६॥ तेन सम्पूज्य श्रीनाथं सिद्धो देवत्वमाप्नुयात्। गुरोरभावें तत्पूजामाज्ञायां सर्वथा चरेत् ॥६८०॥ मानसैरुपचारैश्च इति शास्त्रस्य निर्णयः। गुरुपत्नीं महेशानि ! साक्षाद् देवीं विभावयेत् ॥६८१॥ गगोशसहशं देवि ! गुरुपुत्रं विभावयेत् । गुरुमुद्दिश्य यद् वानमक्षयं तद् भवेत् शिवे ॥६८२॥ गुरौ प्रीति समुद्दिश्य बानं कुर्यात् स्वशक्तितः। गुरोः प्रीतिसमुत्पत्तौ देवता प्रीतिमाप्नुयात् ॥६८३॥ देवे तु प्रीतिमापन्ने मन्त्रसिद्धि भंबेद् ध्रुवस्। गुरोः समीपे नो ब्रूयान् मिथ्यां साधकसत्तमः। गुरो देवमयी मूर्ति वर्तते भुवि स्वेच्छया ।।६८४।। इति ।।

श्रीकमेऽपि-

उत्पादकब्रह्मदात्री गंरीयान् ब्रह्मदः पिता । तस्मान्मन्येत सततं पितुरप्यधिकं गुरुम् ॥६८४॥

ज्ञानार्गावे-

गुरौ मनुष्यबुद्धि च मन्त्रे चाक्षरभावनाम् । प्रतिमासु शिलाबुद्धिं कुर्वाणो नरकं व्रजेत् ॥६८६॥ जन्महेतू हि पितरौ पूजनीयौ प्रयत्नतः । कि कि कि गुरुविशेषतः पूज्यो धर्माधर्मप्रदर्शकः ॥६८७॥
गुरुः पिता गुरुर्माता गुरुर्देवो गुरुर्मनुः ।
शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन ॥६८८॥
गुरोहितं हि कर्तव्यं वाङ्मनःकायकर्मभिः ।
ग्रहिताचरणाद् देवि ! विष्ठायां जायते कृमिः ॥६८८॥
मंत्रत्यागाद् भवेन्मृत्यु गुरुत्यागाद् दरिद्रता ।
गुरुमंत्रपरित्यागाद् रौरवं नरकं व्रजेत् ।
गुरुसेवापरो मंत्री देवोपासनमाचरेत् ॥६६०॥

इति श्रीमदागमरहस्ये सस्तंब्रहे गुर्वाचारो नाम पंचम: पटन: ॥५॥

## षष्ठः पटलः ।

ग्रय क्रमप्राप्तोपास्ति लिख्यते। यज्ञ यामले कुलार्गावे च-

माभिरूप्याच्च विवस्य पूजायाश्च विशेषतः ।
साधकस्य च विश्वासात् साम्निध्यं देवता भजेत् ॥६९१॥
गवां सिंपः शरीरस्थं न करोत्यात्मपोषरणम् ।
सुकर्मरचितं दत्तं पुनस्ता एव पोषयेत् ॥६६२॥
एवं सर्वशरीरस्थो वृतवत् परमेश्वरः ।
विना चोपासनाद् देवि ! न ददाति फलं नृरणाम् ॥६६३॥
ध्यातः स्मृतः पूजितो वा निमतो वापि यत्नतः ।
ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि पूजितो यो विमुक्तिदः ॥६६४॥ इति ।

निवत्यादिवानयैः पूजादिकस्य चतुर्वर्गप्रदत्वं संभवति । पुनमा ब्रह्मणो निर्गु शास्य केन कथं पूजादिकं कार्यं शरीररहितत्त्वात् । तदेवं केन प्रकारेण चतुर्वर्गफलं दातुं शक्यते इत्याशंक्पाह । सगुणनिर्गु णभेदेन ब्रह्मणो द्वे विध्यम् । तदाह श्रीरामतापनीये कुलार्णवे च—

चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिगः। उपासकानां कार्यार्थं ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥६६५॥ चिन्मयस्य ज्ञानमयस्य । ग्रद्धितीयस्यैकस्य ।

यदाह मार्कण्डेये-चितिरूपेगा या कृत्स्नमेतद् व्याप्य स्थिता जमत्।

तच्च योगिनीहृदये स्वच्छन्दसंग्रहे च-

तत्त्वातीतं वरारोहे ! वाङ्मनोऽतीतगोचरम् । निर्द्वन्द्वं परमं तत्त्वं शिवास्यं परमं पदम् ॥६६६॥ इति ।

गोपालतापनीये श्रुतिरिप-एकमेव परं ब्रह्म माययाभूचतुष्ट्यमिति । तथा च श्रुतिः -बहुरूप इवाभाति मायया बहुरूपया । तथा च ग्राग्निपुरागो-सकलो निष्कलो ज्ञेयः सर्वज्ञः परमो हरिः । इति । स्वच्छन्दसंग्रहेऽपि-सकलं निष्कलं चापि नीरूपं निविकल्पकम् । इति ।

एतदेव यामलेऽप्युक्तम्-

सगुरा निर्गुरा चेति महामाया द्विधा मता । सगुराा मायया युक्ता तया हीना तु निर्गुरा।।६९७॥

निष्कलस्य कलया मायया रहितस्य । उपासकानां ज्ञानयोगरहितभक्तानाम् ।

स्तगुद्धी-

निश्चलं परमं ब्रह्म कुतः प्रकृतितः सुखम् । निराकारं निरीहं च रहितमिन्द्रियेग च ॥६६८॥ जन्मकर्मादिकं तस्य ब्रह्मगो नास्ति भामिनि । जन्मकर्माणि सर्वाणि प्रकृतेः सन्ति भामिनि ! ॥६६६॥

तथा च लेक्कें -

सर्वेषामेव मत्यानां विभावित्यं वपुः शुभम् । सकलं भावनायोग्यं योगिनामेव निष्कलम् ॥७००॥ योगिनां कर्मयोग-ज्ञानयोग-अक्तियोगयुक्तानामित्यर्थः । कायार्थमुपकारार्थम् ।

तथा च आग्नेये-

साघ्ननामाश्रमस्थानां भक्तानां भक्तवत्सलः । उपकर्ता निराकारस्तदाकारेगा जायते ॥७०१॥ एतादृशो ब्रह्मगुः स्पकल्पनावतारघारगोति । तच्च बृहन्नारदीये-

भक्तानां मोक्षदानाय भवतो रूपकल्पना ॥७०२॥

भन्यदिप मार्कण्डेये श्रीसुमेघसो वाक्यम्-

नित्यैव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम् । तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम ॥७०३॥ देवानां कार्यसिद्धधर्यमाविर्भवति सा यदा । उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याप्यभिष्ठीयते ॥७०४॥ इति । श्रत एव पुंत्रकृत्योरभेदः।

तच्च अद्भुतरामायरो-

शक्तिशक्तिमतोर्भेदं वदन्ति फलहेतवे । ग्रभेदञ्चानुपश्यन्ति योगिनस्तत्त्वदिशनः ॥७०५॥ इति ।

तथा च शक्तिसङ्गमे-

तेजःपुञ्जमयं वेवि ! ब्रह्मरूपं सनातनम् ।
तेजःपुञ्जादेव भूतं जगदेतच्चराचरम् ॥७०६॥
रामो जातः शिवो देवि ! राजराजेश्वरः शिवः ।
श्री सेव सुन्दरी जाता विष्णु जातो महेश्वरः ॥७०७॥
लक्ष्मीपति यों देवेशि ! स च व पार्वतीपतिः ।
गौरीपति यों देवेशि ! स च लक्ष्मीपतिः प्रिये ॥७०६॥
उभयो व्यंत्ययो देवि ! जात एवं महेश्वरि ।
गौरीलक्ष्म्यो व्यंत्ययं हि एवमेव शृणु प्रिये ॥७०६॥
सीता चैव स्वयं गौरी लक्ष्मी श्रीकुलसुन्दरी ।
एवं जातं महेशानि शिवरामात्मकं जगत् ॥७१०॥
ववचचच विष्णुवद्ध्येयं क्वचचच्छैवात्मकं प्रिये ।
ग्रत्रार्थं प्रत्ययो देवि ! शिवरामाद्वयं यतः ॥७११॥
विष्णुध्यानं शिवध्यानं गौरीलक्ष्म्यो महेश्वरि ।
शिवरामात्मकं ज्ञानं ग्रह्मरूपं सनातनम् ॥७१२॥

उभयोरन्तरं देवि यः पश्यति स मृढधीः । तस्य नाशो भवत्येव सात्र कार्या विचारस्या ॥७१३॥ तस्मात् साधकानां हितार्थाय ब्रह्मस्यः पुंक्षीरूपकल्पनेति ।

विष्णुयामले विष्णुवाक्यं देवीं प्रति-

मातस्त्वत्परमं रूपं तन्न ज्ञानाति कदचन । कालाद्याः स्थूलरूपं हि यदचंन्ति दिवौकसः ॥७१४॥ स्रीरूपं वा स्मरेद् देवि पुंरूपं वा स्मरेच्छिवे । स्मरेद् वा निष्कलं बह्म सिद्यदानन्वलक्षरणम् ॥७१४॥ इति । स्तनयोन्याद्यवयवावच्छिन्नदारीरः स्त्रीरूपावतारः ।

यथा-

काली नीला महादुर्गा त्वरिता छिन्नमस्तका । वाग्वादिनी चान्नपूर्णा तथा प्रत्यङ्किरा पुनः ॥७१६॥ कामाख्या विश्वानी बाला मातङ्की शैलवासिनी । इत्याद्याः सकला विद्याः सदा पूर्णफलप्रदाः ॥७१७॥

ग्रन्यत्रापि-

तामाद्यां केचिदाहुश्च लक्ष्मीं तामपरे जगुः ।
भवानीं चापरे तद्वद् गिरिजेत्यिम्बकेति च ॥७१८॥
दुर्गेति भद्रकालीति चग्रडी माहेश्वरी तथा ।
कौमारी वैष्णवी चेति वाराह्यं न्द्रीति चाऽपरे ॥७१६॥
ब्राह्मीति विद्याऽविद्येति मायेति च तथा परे ।
प्रकृतिश्च परा चेति वदन्ति परमर्षयः ॥७२०॥ इति ।
शिश्नाद्यवयवाविच्छन्नः पुं रूपावतारः । यथा ब्रह्मविष्णुशिवादयः ।

एवम्-

मत्स्यः कूर्मो वराहश्च नृतिहो वामनस्तथा । रामो रामश्च समश्च बुद्धः कक्की च ते दश ॥७२१॥

नपुंसकस्तु गृहस्थैरतुपास्यः फलाजनकत्वात् । यत्तु -'गृहस्थानां च सर्वेथां ब्रह्म वै ब्रह्मचारिरणामिति । सर्वेषामित्युपादानात् शिवविष्युदुर्गादीनामुपासना कार्या । तवा च कीर्मे-

मानुषारणामुमादेवी तथा विष्णुस्तथा शिवः । यो यस्याभिमतः पुंसः सा हि तस्यैव देवता । किन्तु कार्याविशेषेरण पूजिता स्वेष्टदा नृरणाम् ॥७२२॥

यामले शिववाक्यम्-

एकं प्रशंसमानेन सर्वे देवाः प्रशंसिताः । एकं विनिन्दमानो यः सर्वानेव विनिन्दति ॥७२३॥ इति ।

ईश्वरस्य प्रशंक्षायां न सुखं निन्दायां न दुःखम् । षड्मिरहितत्वात् । किन्तु निन्दकस्य नरकमेव ।

तथा चोक्तं यामले-

देवीविष्णुशिवादीनामेकत्वं परिचिन्तयेत् । भेदकुञ्चरकं याति यावदाभूतसंग्लवम् ॥७२४॥ इति ।

वाराहेऽपि-

यथा दुर्गा तथा विष्णु यंथा विष्णुस्तथा शिवः ।
एतत् त्रयं त्वेकमेव न पृथग्भावयेत् सुधीः ॥७२५॥
योऽन्यथा भावयेद् देवान् पक्षपातेन सूढधीः ।
स याति नरकं घोरं रौरवं पापपृष्षः ॥७२६॥

यामले-

घ्यानगम्यं प्रपद्यन्ति रुचिभेदात् पृथग्धियः।

तन्त्रान्तरे-

एकैव हि महामाया नामभेदसमाश्रिता । विमोहनाय लोकानां तस्मात् सर्वमयो भवेत् । सदसद्व्यापिनी शक्तिः पराप्रकृतिरीश्वरी ॥७२७॥ इति ।

प्रकृतिशब्दार्थस्तु प्रकृतिखण्डे-

प्रकृष्टवाचकः प्रश्च कृतिश्च सृष्टिवाचकः । सृष्टौ प्रकृष्टा या देवी प्रकृतिः सा प्रकीतिता ॥७२८॥ युएो सत्त्वे प्रकृष्टे च प्रशब्दो वर्तते श्रुतौ । मध्यमः कृश्व रजसि तिश्वान्ते तमसि स्मृतः ॥७२६॥ त्रिगुगात्मस्वरूपत्वात् प्रकृतिः कथ्यते श्रुतौ । प्रधाना मृष्टिकरएो सर्वशक्तिसमन्विता ॥७३०॥ योगेनात्मा सृष्टिविधौ द्विधा रूपा बभूव सा । पुमांश्र दक्षिगार्घाङ्को वामार्घा प्रकृतिः स्पृता ॥७३१॥ सा च बहास्वरूपा स्यान्नित्या सा च सनातनी। यथात्मा च तथा शक्ति र्यथाग्नौ दाहिका स्थिता ॥७३२॥ श्रत एव हि योगीन्द्रा स्त्रीपुंभेदं न मन्वते । सर्वं ब्रह्ममयं विश्वं ब्रह्म सा तच्च नारद ॥७३३॥ स्वेच्छामयस्य देवस्य परमात्मसिमुक्षया । भाविबंभूव सहसा मूलप्रकृतिरीश्वरी ॥३४॥ साऽपि पञ्चविधा भूता सृष्टिकर्मविभेदिका । गएोशजननी दुर्गा शिवरूपा शिवप्रिया ।।७३४॥ नारायरगी विष्णुमाया पूर्णब्रह्मस्वरूपिरगी। मुखमोक्षहर्षदात्री दुःखशोकात्तिनाशिनी ॥७३६॥ वाग्बुद्धिविद्याज्ञानाधिदेवता परमात्मनः। सर्वविद्यास्वरूपा च तृतीया च सरस्वती ॥७३७॥ माता चतुर्गा वेदानां वेदाङ्गानां च छन्दसाम्। पवित्ररूपा गायत्री सावित्री ब्रह्मगः प्रिया ॥७३८॥ देवी चतुर्थी कथिता पंचमीं वर्णयामि ते। गोलोकवासिनी देवी गोपीवेषविधायिका ॥७३६॥

श्रय विद्याक्रमः शक्तिसङ्गमे-

काली तारा छिन्नमस्ता सुन्दरी वगला रमा। मातङ्गी भुवना सिद्धविद्या च भैरवी तथा ॥७४०॥ घूमावती च दशमी महाविद्या दश स्मृताः । चण्डेश्वरी लघुश्यामा तथा त्रिपुरनायिका ॥७४१॥ त्रयोदश महाविद्या गृणुष्व षोडशीं त्रिये । दशपूर्वाथ संगृह्य जयदुर्गा च श्लानी ॥७४२॥ स्रथारूढा महाविद्या त्रैलोक्यविजयामिधा । वाराही स्रत्रपूर्णा च कलासंख्या प्रकीतिता ॥७४३॥

#### ग्रय विद्यानां भैरवाः-

कालिकाया महाकालः सुन्दर्या लिलतेश्वरः । तारायाश्च तथाऽक्षोम्यः छिन्नायाः क्रोधभैरवः ॥७४४॥ भुवनाया महादेवो धूमाया कालभैरवः । नारायणो महालक्ष्म्या भैरव्या वदुकः स्मृतः ॥७४४॥ मातंग्याश्च मतङ्गः स्यादथवा स्यात् सदाशिवः । मृत्युञ्जयस्तु वगलाविद्यायाः परिकोत्तितः ॥७४६॥

प्रय 'विद्यानां प्रादुर्भावः, तत्रादो कालीप्रादुर्भावः शक्तिसङ्गमेयुगादिसमये देवि ! यथायोगेन साम्प्रतम् ।
ग्रादिनाथं गुगातीतं काल्या संयुत्तमीश्वरम् ॥७४७॥
विपरीतरतं देवं सामरस्यपरायग्गम् ।
पूजार्थमागता देवा गन्धर्वाप्सरसां गग्गाः ॥७४८॥
विन्दतः प्राह देवेशः सुन्दरीं प्राग्गवल्लभे ! ।
त्रेलोक्यसुन्दरि ! प्राग्गस्वामिनि ! प्राग्गरिञ्जनि ।
किमागतं भवत्याद्य मम भाग्योदयो महान् ॥७४६॥

## म्रादिशक्तय अचु:-

संहारात् तारितं देव ! स्वया विश्वं जनप्रिय । सृष्टेरारम्मकार्यार्थमुद्युक्तोऽसि महेश्वर ॥७५०॥

१. दशमहाविद्यानां प्रादुर्भावः शक्तिसङ्गमे, सविस्तरं निरूपितः ।

तव सामरसानन्ददर्शनार्थं समागताः। वर्तते तव देवेश ! चास्माकं सौख्यसागरः ॥७५१॥ एवं श्रुत्वा महादेवो ध्यानावस्थितमानसः। घ्यानं हित्वा महादेवः प्रोवाच कालिकां प्रति ॥७५२॥ कालि ! कालि ! मुण्डमालाप्रिये भैरवनादिनि । शिवारूपघरे घोरे घोरद्रंब्ट्रे भयानके ॥७५३॥ त्रैलोक्यभक्षराकरि सुन्दर्यः सन्ति तेऽग्रतः। मुन्दरीवीक्षरां कर्म कुरु कालप्रिये शिवे ॥७५४॥ ध्यानं मुख महादेवि ता गच्छन्ति गृहं प्रति । इति श्रुत्वा कालिका तु तत्रेवान्तरधीयत ॥७४४॥ त्रिशन्निखर्वषड्वन्दनवत्यर्बु दकोटयः । दर्शनार्थं तपस्तेपे सा वं कुत्र गता त्रिया ॥७५६॥ देव्याः कृपा तदा जाता मम ध्यानपरः शिवः । यन्त्रप्रस्तारबुद्धिस्तु शिवे जाता हि सत्वरम् ॥७५७॥ श्रीचकराजप्रस्ताररचनाभ्यासतत्परः । इतस्ततो भ्राम्यमाग्एस्त्रैलोक्यं चक्रमध्यगम् ॥७४८॥ वीक्ष्य विश्रमचित्तोऽभूच्चिन्ताविष्टः सदाशिवः । चक्रपारदर्शनार्थं कोट्यर्बु दयुगं गतम् ॥७५६॥ भक्तप्राएप्रिया देवी महाश्रीचक्रनायिका। तत्र विन्दौ परं रूपं सुन्दरं सुमनोहरम् ॥७६०॥ रूपं जातं महेशानि जाग्रत्त्रिपुरसुन्दरी। रूपं दृष्ट्वा महादेवो राजराजेश्वरोऽभवत् ॥७६१॥ तस्याः कटाक्षमात्रेग् तस्या रूपधरः शिवः । महानिशासु सञ्जाता भक्तिगम्या कुलेश्वरी ॥७६२॥ इति । ग्रय सुन्दरीप्रादुर्भावः-

एकस्मिन् समये पूर्वं ब्रह्मरूपः सदाशिवः । राजराजेश्वरी काली कोटिब्रह्माण्डनायिका ॥७६३॥ देवानुग्रह्णार्थाय नानारूपं वितन्वती ।
सद्ब्रह्मभावनां कृत्वा पूर्वं परिशवः स्थितः ॥७६४॥
सवं संहारकं कमं कृत्वा कृण्डं विधाय च ।
चिदिग्नकुण्डसम्भूतं सुन्दरं सद्गुग्गोत्तरम् ॥७६४॥
रूपं जातं महेशानि महारात्रिविने शिवे ।
ग्रवन्त्यां जातमेतद्धि कालीरूपं गुणोत्तरम् ॥७६६॥
प्रथमा कादिविद्या च हादिविद्या द्वितीयका ।
सर्वा ग्रिप महाविद्या एकरूपा निरन्तरा ॥७६७॥ इति ।

भ्रथ ताराप्रादुर्भावः-

नष्टे ब्रह्माएडगोले तु नष्टे स्थावरजङ्गमे । तत्र जज्ञे स्वयं विष्णुश्रतुर्भुजसमन्वितः ॥७६८॥ तस्य नाभौ तदा ब्रह्मा जज्ञे देवश्रतुर्मुखः। ललाटदेशात् तस्यैव ख्द्रो जज्ञे स्वयं हरेः ॥७६६॥ ब्रह्मा पप्रच्छ देवेशं बिष्णुं त्रिभुवनेश्वरम् । कां विद्यां च समाराध्य चतुर्वेदो निगद्यते ॥७७०॥ एवं वे ब्रह्माएा पृष्टो बिष्याः पत्रच्छ शंकरम्। कथयामास देवेशो महानीलसरस्वतीम् ॥७७१॥ मेरोः पश्चिमकूले च चोलनाममहाहृदः । तत्र जजे स्वयं देवी माता नीलसरस्वती ॥७७२॥ एतस्मिन्नेव काले तु मेरुशृङ्गपरायणः। जपयज्ञं समासाद्य त्रियुगं तपसि स्थितः ॥७७३॥ ममोर्घ्ववक्त्राघ्रिःसृत्य तेजोराशिस्तवा हरेः। ह्रदे चोले निपत्यैव नीलवर्गोंऽभवत् पुरा ॥७७४॥ ह्रदस्य चोत्तरे भागे ऋषिरेको महत्तरः। ग्रक्षोम्यनाम चाश्रित्य मुनिवेषधरः शिवः ॥७७५॥ येनादौ जप्यते या तु स तस्य ऋषिरोरितः। विश्वव्यापकतोये तु चीनदेशे स्वयं शिवा ।।७७६॥

श्रकारोपरि टंकारस्तत्रोपरि च हं कृतिः। कूर्चबीजस्वरूपा सा प्रत्यालीढपदाऽभवत् । महोग्रतारा सञ्जाता चित्रभा श्रीमहाकला ॥७७७॥ इति ।

ग्रयास्या ग्रङ्गभेदाः-

ब्रादौ तु स्पर्शतारा स्यात् ततश्चिन्तामिशः स्मृतः । ततः सिद्धिजटा प्रोक्ता उग्रतारा ततः परम् ॥७७८॥ हंसतारा ततो देवि ! निर्वाग्रारूपिग्गी कला । महानीला महेशानि नीलशांभवरूपिग्गी ॥७७६॥ महानीलोत्तरं देवि पूर्वसम्राट्लयं शिवे। एवमन्येऽपि कथ्यन्ते रहस्यान्यपि पार्वति ॥७८०॥ बद्कः क्षेत्रपञ्चैव गरापो योगिनी तथा। ग्रक्षोम्यो विजया विह्नस्तर्थेव चण्डघिएटका ॥७८१॥ श्रीषोढापश्चकं देवि ! कामसोमादयस्तथा। कुल्लुका पञ्चकं देवि तथाईपटिका मता ॥७८२॥ शिवं घोरं पाशुपतं चक्रं तु जयदुर्गकम्। ग्रमोघफलदा यक्षी तथा पद्मावती शिवे ॥७८३॥ उद्भटाम्बा बौद्धनाथः पार्वनाथस्तथैव च । तारिरणी यक्षिरणी प्रोक्ता मञ्जुघोषो महेश्वरः ॥७५४॥ प्रत्यिङ्गरा नारसिंही भैरवाष्ट्रकमेव च। पंचकल्पलतामन्त्राः सर्वकामफलप्रदाः ॥७८४॥ रक्तचामुण्डिका नित्यक्किन्नाविद्या तथैव च।

राजवश्यकरा मन्त्रास्तथाऽन्ये खड्गजादयः ॥७८६॥

लुलायखरशार्द् लकपिवश्यकरास्तथा । धर्नुविद्या शस्त्रविद्या जलाग्निस्तम्मिनी तथा। भयद्वादशहारिएयस्तेषामङ्गमनुस्तथा ॥७८७॥ इति । श्रथ छिन्नाप्रादुर्भावः-

शा देवि ! महाभागे ! छिन्नायाः सम्भवं शुमम्। पुरा देवि युगादौ तु कैलासे पर्वतोत्तमे ॥७८८॥ मया सह महामाया शृङ्गारे तत्परा हाभूत्। ममोपरि समासाद्य बीतरागरता हाभूत् ॥७८६॥ शुक्रोत्सरएकाले तु चएडमूर्त्तरभूत्तदा । उत्सृज्य शुक्रमात्मीयं बहिर्देशं गता तदा ॥७६०॥ एतस्मिन्नेव काले तु सख्यौ तस्या बभूवतुः। तस्याः शरीरसम्भूते द्वे शक्ती शुभदायिके ॥७६१॥ डाकिनी वरिंगनी देवि ! सर्वशक्तिसमन्विते । सख्यौ सा समुपालम्य चण्डदेवी महोदया ॥७६२॥ साधूनां च हितार्थाय दुष्टानां च वधाय च । पुष्पभद्रानदीतीरे जगाम चएडनायिका ॥७६३॥ उषःकाले तदा तत्र मज्जनं सा समाकरोत्। र्वागनी डाकिनी तस्यां मज्जनं ते प्रचक्रतुः ॥७६४॥ मध्याह्नसमये तत्र क्षुधायुक्ते बभूवतुः। चिएडकां प्रच्छतस्ते तु भक्षरणं परिकल्पय ॥७६५॥ तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा रहस्यं चिएडका शुभा। चिच्छेद निजमूर्घानं निरीक्ष्य सकलं जगत् ॥७६६॥ वामनाड्या गलद्रक्तं र्डाकिनीं पर्यतोषयत्। दक्षिगाद् वरिंगर्नी देवीं पाययद् रक्तमात्मनः ॥७६७॥ ग्रीवामूलगलद्रक्तं मंस्तकं पर्यतोषयत् । एवं क्रीडां तदा कृत्वा सन्घ्यायां गृहमागता ॥७६८॥ ग्रादाय निजमूर्धानं कबन्धोपरि पार्वतो । निजमूत्ति समासाद्य या पुरा परिकीर्तिता। वीररात्रिदिने जाता दिनान्ते परमा कला ॥७६६॥ इति । म्रथ मङ्गभेदाः-

गुरुमन्त्रो मालिनी च कुल्लुकापश्चकं तथा।
काली तारा च नकुली मातङ्गी सिद्धिसुन्दरी।।=००॥
त्रिजटैकजटा श्यामा सभेदा चैव पार्वती।
विकटा लम्पटा देवी यक्षिणी परिकीर्तिता।।=०१॥
यक्षस्तु भ्रामको देवि! दीपिनी परिकीर्तिता।
दीपिनीकालिकायास्तु गणोशादिचतुष्ककस्।।=०२॥
वदुकश्च महाकालो क्रोधराजोऽपरोऽपि च।
पार्श्वमण्डलकं देवि! महामहिष्मादिनी।
भवानी कमलाऽघोरचतुष्कं परमेश्वरी।।=०३॥ इति।

1 9 1. HI B 17

श्रय षोडशीप्रादुर्भाव:-

एकस्मिन् समये देवि ! हे शक्ती समुपस्थिते ।
प्रपश्चमूलो हि शिवः काल्यत्र मम संवद ।।७०४।।
हितीयवाक्येऽपि तथा घोरद्रं ष्ट्रेति संवद ।
तृतीयवाक्ये देवेशि ! हितीयां मुन्दरीं प्रति ।।८०५।।
त्रैलोक्यमुन्दरि प्राराप्त्रिये ममस्वरूपिए। ।
हत्युक्ते दक्षिणा देवी ब्रह्मरूपाऽथ चण्डिका ।।८०६।।
ग्रादिशक्तिः पूर्वरूपा कोधाक्रान्ता बभूव ह ।
तदेव मुन्दरीरूपं सौभाग्यार्णवकं परम् ।।८०७।।
राजराजेश्वरीरूपं बिभ्रतो परमेश्वरी ।
तदा परिशवः शंभु विस्मयाश्चितलोचनः ।।८०८।।
महाप्रपश्चरूपा च कोटिब्रह्माण्डनायिका ।
प्रकर्षेण तु पश्चानां संयोगो युगपद् भवेत् ।।८०६।।
प्रपञ्चेशीति सा प्रोक्ता मुन्दर्यां च प्रपश्चता ।
श्रीषोडशो तदा जाता महासाम्राज्यदायिनी ।।८१०।।

इति सत्यं परं प्रोक्तं मोहरात्रिसमुद्भवा । महानिशामुखे जाता श्रीविद्या परमा कला । शिवकाञ्च्यां च श्रीशैले जाता श्रीत्रिपुराम्बिका ॥६११॥

## ब्रह्माण्डपुरागो तु-

पुरा भएडासुरो नाम सर्वदैत्यशिखामिएः ।
विशुक्रश्च विषङ्गश्च भ्रातरौ द्वौ बभूवतुः ॥६१२॥
शौर्यवीर्यश्रियोन्नद्धौ ब्रह्माण्डक्षयकारकौ ।
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च हृष्ट्वा तं बीप्ततेजसम् ॥६१३॥
पलायनपराः सन्तः स्वे स्वे धाम्नि सदा वसन् ।
भ्रष्टाधिकाराख्निदशाः यक्षाः सिद्धावयस्तथा ॥६१४॥
केचित् पातालगर्भस्थाः केचिदम्बुधिवारिषु ।
एतिस्मन्नन्तरे ज्ञात्वा चराचरिनवासिनी ॥६१४॥
या देवी परमा शक्तिः परब्रह्मस्वरूपिएगी ।
चिदिग्निकुएडात् सम्भूता इन्द्रप्रस्थे महामखे ।
जधान भएडं दैत्येन्द्रं युद्धे युद्धविशारदा ॥७१६॥ इति ।

# म्रथास्या 'म्रङ्गभेदाः-

स्रश्वारूढा महादेवी सम्पत्कर्षा तथैव च।
श्रीतिरस्करिएा चैव दिएडनी मन्त्रनायिका ॥६१७॥
बाला च परमेशानी नकुली कुरुकुल्लका।
ताराम्बिका कामकला नित्याषोडशकं तथा ॥६१६॥
विद्या तुरीया देवेशि ! रिश्मिविद्या तथैव च।
नवचक्रेश्वरी देवी परिवारगर्गः सह ॥६१६॥
चतुश्वरएविद्या च तथैव पश्चपित्रका।
षडासनमहाविद्या पञ्चैव समयाम्बिका ॥६२०॥
उर्ध्वाम्नायपराविद्याऽनुत्तराम्नायदेवताः।
पराद्धाधिकसंख्याताः परिवारा महेश्वरि ॥६२१॥

१. शक्तिसङ्गमे ।

ग्रय वगलामुखीप्रादुर्भावस्तत्रेव-

पुरा कृतयुगे देवि ! वातक्षोभ उपस्थिते । चराचरविनाशश्च सजलं ब्रह्मगोलकम् ॥६२२॥ हृष्ट्वा तु देवदेवेशि ! विष्णुश्चिन्तापरायगः । हरिद्राख्ये सिद्धिकुएडे तपोऽर्थं च मनो दघे ॥ ८२३॥ स्वयं पीतेश्वरो भूत्वा जपध्यानपरायगः। सप्तार्बु दयुगं देवि श्रीविद्यापूजने रतः ॥८२४॥ तपसा तेन सन्तुष्टा श्रीविद्या त्रिपुराम्बिका। हरिद्राख्यं सरो हृष्ट्वा जलक्रीडनतत्परा ॥६२५॥ महापीतह्नदाख्यो हि जार्गीत वसुधातले। सौराष्ट्रदेशे जार्गात तत्रस्था वगलाम्बिका ॥६२६॥ श्रीविद्यासम्भवं तेजो व्यज्मभत इतस्ततः । चतुर्दशी भौमयुता मकरार्कसमन्विता ॥६२७॥ कुलक्षंयोगे संजाता वीररात्रीति सा मता। तस्यामेवार्धरात्रौ तु पीतह्नदनिवासिनी ॥६२८॥ बह्यास्त्रविद्या सञ्जाता त्रैलोक्यस्तिमिनी परा। तत्तेजो विष्णुजं तेजः प्रतिबिम्बप्रयोगतः ॥६२६॥ स्तम्भनाख्यो महाबाग्यस्तबोत्पन्नो महेश्वरि !। चतुर्दशी भृगुयुता कुम्भसंक्रान्तिसंयुता ॥८३०॥ शिवऋक्षसमायुक्ता महानिशीयिनी कला। शिवरात्रिः समाख्याता धर्मकर्मसु पुरस्यदा ॥६३१॥

श्रधास्या शङ्कभेदाः-

मृत्युञ्जयश्च वदुकस्तथोत्कीलनदेवताः । पश्चास्त्रविद्या देवेशि कुल्लुकापश्चकं तथा ॥६३२॥ तथाऽपराजिता श्यामा चाएडाली च हरिद्रकः । विडालयक्षिरगोदेवी स्तम्भनस्त्वरिता तथा ॥६३३॥ स्वप्नेश्वरी चैकजिह्वा मन्त्राऽन्ये भैरवादयः । गरापाद्याश्च मनवो भिन्नरूपेरा सन्ति ये ॥६३४॥ इति ।

श्रय महालक्ष्मीप्रादुर्भावः-

सम्प्राप्ते फाल्गुने मासि कृष्णैकादिशका तथा । भृगुवारयुता देव्यचलारात्रिरीरिता । महालक्ष्मी तदा जाता सर्वसौभाग्यवायिनी ॥ ६३५॥

लक्ष्मीप्रादुर्भावः-

क्षीरोदमथनाज्जाता जगत्सौभाग्यरूपिग्गी । त्रैलोक्यरक्षग्गार्थं सा विष्णुवक्षःस्थलस्थिता ॥ ५३६॥

कृष्णाष्टम्यां भाद्रपदे कोलासुरनिकृन्तनी । एतत्तिथौ समुत्पन्ना महामातङ्गिनी कला ॥=३७॥

### ग्रथाङ्गभेदाः-

महालक्ष्म्यङ्गमन्त्राश्च श्रीविष्णु गंरापोऽण्डजः । धनदा च कुवेरश्च निधिमन्त्रा ग्रिप प्रिये ॥६३८॥

विद्याभेदाश्च देवेशि ! भुवना वज्ररूपिएरी । विद्या भोगवती देवि ! लक्ष्मीनारायराः परः । कामाक्षी धनराज्ञीति लक्ष्म्यङ्गदेवताः स्मृताः ॥ ६३६॥ इति ।

# ग्रय मातःङ्गीप्रादुर्भावः-

पुरा कदम्बविषिने नानापक्षिसमाकुले । ग्रातकूरविभूतीनां वश्यार्थं परमेश्वरि ॥८४०॥

मतङ्गाख्यो मुनिदें वि ! कदम्बारण्यमध्यगः । दशवर्षसहस्राणि तपस्तेपे निरन्तरम् ॥८४१॥

तत्र तेजःसमुत्पन्नं सुन्दरीनेत्रतः शिवे । तेजोराशिरभूत्तत्र तत्र श्रीकालिकाम्बिका । इयामलं रूपमास्याय राजमातङ्गिनी ह्यभूत् ॥८४२॥

# ग्रथोच्छिष्टमातङ्गी-

सुधासिन्धुशयानं वै हरि परमदैवतम् । श्यामादेवीसमायुक्तं शेषपर्यञ्कशायिनम् ॥६४३॥ तत्र जातौ महात्मानावुभौ नारदतुम्बुरू । प्रराम्याञ्जलिबन्धेन रमानाथमपुच्छताम् । नारायरा महादेव गीतज्ञानं वद प्रभो । ॥६४४॥

### श्रीनारायगा उवाच-

एकस्मिन् समये पूर्वं गतोऽहं शङ्करं प्रति। तत्र व्याघ्रासनासीनः पार्वत्या सह बाङ्करः ॥८४५॥ जय देव ! महादेव ! उमासहितशङ्कर। इत्थमाकएर्यं च शिवः समुत्त्थाय च सादरम्।।८४६॥ समालिलिङ्ग मां शम्भुः पार्वत्यालिङ्गिमत्त्रिया । विचित्रमासनं दत्तं निविष्टोऽहं श्रिया सह ॥५४७॥ तत्र हष्टं महाचकं मारीचगरासंकुलम्। अनेकरससंयुक्तं विविधास्वादनै यु तम् ॥६४८॥ सामरस्यं तदा जातमुच्छिष्टं गलितं तदा। भ्रनेकगुरासम्पन्ना तत्रोत्पन्ना कुमारिका ॥**८४**६॥ उच्छिष्टं देहि देहीति पार्वत्या शङ्करेगा च। भाषमार्गां ददौ प्रीतः पार्वत्या सह शङ्करः ॥८५०॥ दत्तोच्छिष्टमूचतुस्तौ शृणु त्वमावयोगिरम् । अनेकगुरासम्पन्ने सुशीलेऽतः कुर्मारिके ! ।। ५४१।। त्वां यजन्ति च ये कन्ये जपहोमार्चनादिभिः। तेषां कर्माणि सेत्स्यन्ति वश्यादिकममीण्सितम् ॥६४२॥ तदा प्रभृति चोच्छिष्टा त्रिषु लोकेषु विश्रुता । श्रनेकगुरासम्पन्ना साधकानां वरप्रदा ॥८५३॥ श्रुत्वा तद्वचनं सा च मारीचगरासंवृता । सिस्मता शिवयोरग्रे साञ्जलि हुं ष्टमानसा ॥ ५ ५४॥

तदा प्रभृति विप्रेन्द्रकन्यां शर्वोऽन्यवेदयत् । गीतं नृत्यं च वाद्यं च कलाकौशलमप्यथ ॥८५५॥ नानारूपाणि चाङ्गानि दिशतानीह पार्वती । तदा प्रभृति नाम्ना सा जातोच्छिष्टमतङ्गिनी । सैव श्रीसुमुखी जाता सिद्धिविद्या महेश्वरी ॥८५६॥ इति ।

#### ग्रयाङ्गभेदा:-

मातंग्या ग्रङ्गमन्त्राथ नकुली च सरस्वती । मातङ्गी पादुका देवि ! लघुश्यामा च कामिनी ॥८५७॥ बीरभद्री मतङ्गथ प्रमदा मोहिनी परा । भोगेशयक्षः सम्प्रोक्तो देवि ! गुप्ततमो मनुः ॥८५८॥

# श्रय सिद्धमातङ्गचा श्रङ्गभेदाः-

पुलिन्दिनी भैरवश्च उच्छिष्टगरापस्तथा।
पिशाचगरापो देवि! उच्छिष्टभैरवोऽपरः ॥६५६॥
मातङ्गी नकुली रत्नविद्या वाग्वादिनी तथा।
महामधुमती देवि! तथा कर्रापिशाचिनी ॥६६०॥
एकवीरा च त्वरिता घण्टाकर्गो निशाचरः।
ग्रधोरः कुल्लुकानां च पश्चकं परिकीतितम् ॥६६१॥ इति।

# श्रथ भुवनेश्वरीप्रादुर्भावः -

ग्रथ श्रीभुवनां वक्ष्ये त्रैलोक्योत्पत्तिमातृकाम् । पुरा कृतयुगस्यादौ ब्रह्मा क्रूरतपोवृतः ॥८६२॥ तपसा तस्य सन्तुष्टा सृष्टिशक्ति मंहेश्वरी । विश्वं जार्गात्त यद् योनौ यत्रैव लयमेष्यति ॥८६३॥ चैत्रमासे शुक्कपक्षे नवम्यां तारिगो कला । समुत्पन्ना महेशानि ! क्रोधरात्रिरिति स्मृता । सृष्ट्युत्पादनकार्यार्थमुत्पन्ना प्रमेश्वरी ॥८६४॥ ग्रयाङ्गभेदाः-

ग्रङ्गमन्त्रान् प्रवक्ष्यामि भुवनायाः शृणु प्रिये । शिवः शिवा विधाता च त्रिपुटा वदुकस्तथा ॥६६४॥ कुल्लुकापश्चकं देवि पश्चायतनमेय च । गौरी श्रीरञ्जिनीमन्त्रो विद्याभेवाः सशक्तयः ॥६६६॥ लोकपालादिमनवो वारगीमन्त्रास्तथा प्रिये ! । हयग्रीवः पिङ्गली च खड्गरावरग एव च ॥६६७॥

ग्रय घूमावतीप्रादुर्मावः-

एकस्मिन्नेव काले तु महासंहारचञ्चला ।
दक्षप्रजापते यंज्ञे सती देहसमुद्गवात् ॥८६८॥
धूमाद् धूमावती जाता मुखात् कालमुखी नता ।
तद्धूमसम्भवा विद्या सर्वश्चन्नविनाशिनी ॥८६९॥
धूमावती तथा जाता भक्तानुग्रहकांक्षया ।
प्राप्तेऽक्षयतृतीयायां मौमवारे निशामुखे ॥८७०॥ इति ।

ग्रयाङ्गभेदाः-

धूमावत्यङ्गमन्त्राश्च वीरेशो वटुकः शिवे । प्रत्यङ्गिरा च शरमस्तथा पाशुपतो मनुः ॥६७१॥

संहारास्त्रं च ककुदी तथा कर्कटिका शिवे। मारिग्गी त्वरिता विद्या कुल्लुकापश्चकं शिवे।।८७२॥ इति।

ग्रथ गरोशप्रादुर्भाव:-

भाद्रे मासि चतुर्थ्यां तु गर्गोशोत्पत्तिरीरिता ॥६७३॥ इति । श्रीमद्विष्णोः शिवस्याप्याविभीवस्तत्तत्पुराणे प्रसिद्धत्वात् नात्र लिखितः।

ग्रय पुम्प्रकृत्योरभेदकरमागमे शिववावयम्-

कदाचिदाद्या ललिता पुंरूपा कृष्णविग्रहा । वेणुनादसमारम्भादकरोद् विवशं जगत् ॥८७४॥ कवाचिवाद्या श्रीतारा पुंरूपा रामविप्रहा ।
समुद्रनिप्रहादीनि कुर्वाि स्यातिमागता ॥६७४॥
छिन्नमस्ता नृसिहः स्याद् वामनो भुवनेश्वरी ।
जामद्यन्यः सुन्दरी स्यात् मीनो धूमावती भवेत् ॥६७६॥
वगला कूर्ममूर्तिः स्याद् बलभद्रस्तु भैरवी ।
महालक्ष्मी भवेद् बौद्धो दुर्गा स्यात् किल्करूपिंगी ॥६७७॥ इति ।
एवं विज्ञाय मितमान् भेदभावविर्वाजतः ।
प्रवृत्त्या वा निवृत्त्या वा भावयेदिष्टमात्मनः ॥६७६॥
प्रवृत्ति मार्गमागस्तु वीक्षादेशेन पूजयेत् ।
निवृत्ति मार्गमागस्तु भेदवादं विवर्जयेत् ॥६७६॥ इति ।
सर्वशक्तिमयत्वाच्च शक्तिः सेव्या विचक्षर्गः ।
सर्वशक्तिमयत्वाच्च शक्तिः सेव्या विचक्षर्गः ।

यदुक्तं श्रीस्वामिचरगौ:-

'त्रयाराां देवानां त्रिगुराजनितानां परिश्वे ! भवेत् पूजा, पूजा तव चररायो र्या विरचिता' ।। द⊏ १।। इति ।

तथोक्तं देवीपुराएोज्ञ ना ः

विष्णुपूजासहस्रारिष शिवपूजाशतानि च । ग्रम्बिकाचरणार्चायाः कलां नार्हन्ति षोडशोम् ॥८८२॥ इति ।

भ्रतोऽशेषमूलत्वात् कोमलान्तःकरणत्वात् भ्रुक्तिमुक्तिदादृत्वाच्च शक्तिरेव सर्वार्थसाधिकोपास्या चेति । भ्रन्यदुपासनायां बहुतरकायह्ने सेनापि मुक्तिमात्रम् ।

तदुक्तं समयातन्त्रे-

कदाचित् कस्यचिद् भुक्तिः कदाचिन्मुक्तिरेव च । एत्रस्याः साधकस्याऽथ भुक्ति मृक्तिः करे स्थिता ॥८८३॥ रुद्रयामलेऽपि-

यत्रास्ति भोगो न हि तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न हि तत्र भोगः। शिवापदाम्भोजयुगार्चकस्य भोगश्च मोक्षश्च करस्य एव ॥६६४॥ योऽन्येम्यो दर्शनेम्यश्च भुक्ति मुक्ति च काङ्क्षति ।
स्वप्नलब्धधनेनंब धनवान् कि भवेद् हि सः ।।६६४।।
शुक्तौ रजतविभ्रान्ति यंथा जायेत पार्वति ।
तथान्यसमयेभ्यश्च भुक्ति मुक्ति च काङ्क्षति ।।६६६।। इति ।
इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे ग्रुविवारादि पुम्प्रकृत्योरभेदभावनान्तकथनं नाम पष्ठः पटलः ।। ६ ।।

सप्तमः पटलः।

एवं सद्भावमापन्नो मन्त्राराघनमाचरेत्।

तः प्रयमतः प्रातः कृत्यमेव निरूप्यते । यदकरणे दोषमाह यामले -प्रातः कृत्यमकृत्वा तु यो देवं भक्तितोऽचंयेत् । तस्य पूजा तु विफला शौचहीना यथा क्रिया ॥ ६ ६ ७॥

ग्रतः-

बाह्यो मुहूर्त्ते चोत्त्थाय चिन्तयेद् गुरुदैवतम् । स्वमूर्धनि सहस्रारे शिवाख्यपुरविन्दुके ।।८८८॥ इति ।

बाह्यमुहूर्त्त माह यामले-

द्वी द॰डौ रात्रिशेषे तु मुहूर्त्तं ब्राह्मकं विदुः ।। ८८१। इति ।

गुबध्यानञ्च तत्रैव-

ब्राह्में मुहू से चोत्थाय कृत्वा शौचादिकं सुधीः । परिधायाम्बरं शुद्धं मन्त्रस्नानं समाचरेत् ॥६६०॥

मन्त्रस्तानं यथा यामले-

प्राणायामप्रयोगेन चिन्तयेन्मूलमात्मनः। मन्त्रदैवतयोरेष्यं मन्त्रस्नानं विदु र्बुधाः ॥८६१॥

तद्यथा-

इडा भगवती गङ्गा पिङ्गला यमुना नदी। तयोरन्तर्गता नाडी सुषुम्शास्या सरस्वती ॥८६२॥ ज्ञानह्नदे ध्यानजले रागद्वेषसमाकुले । यः स्नाति मानसे तीर्थे तस्य जन्म न विद्यते । इदं मानसिकं स्नानं प्रोक्तं हरिहरादिभिः ॥८६३॥ इति ।

#### मन्त्रतन्त्रप्रकाशे-

स्मृत्युक्तेन विधानेन सम्यक् शौचं विधाय च। प्रक्षाल्य पादावाचम्य कृत्वा न्यासं यतात्मवान् ॥६६४॥ प्रविश्य देवतास्थानं निर्माल्यमपकृष्य च । दद्यात् पुष्पाञ्जलि विद्वानर्घ्यपाद्ये तथैव च ॥८९५॥ मुखप्रक्षालनं दद्यात् दद्याद् वे दन्तवावनम्। दद्यादाचमनीयं च दद्याद् वासोऽमलं शुमम् ॥८९६॥ नमस्कृत्यासने शुद्धे उपविश्य गुरुं स्मरेत्। शिरस्थशुक्कपद्मस्थं प्रसन्नं द्विभुजाक्षिकम् ॥८६७॥ शशाङ्कामृतसङ्काशं वराभयलसत्करम्। शुक्काम्बरधरं श्रोमच्छुक्कमात्यानुलेपनम् ॥८६८॥ वामोरौ रक्तशस्या च युतं पद्मकरस्थया। एवं ध्यात्वा पुनक्त्वेनं पञ्चभूतमयै यंजेत् ॥६६६॥ गन्धतत्त्वं पार्थिवस्य कनिष्ठांगुष्ठयोगतः । खमयं च महापुष्पं तर्जन्यंगुष्ठयोगतः ॥६००॥ वायुरूपं महाधूपं तर्जन्या विनियोजयेत् । तेजोरूपं महादीपं मध्यमांगुष्ठयोगतः ॥६०१॥ श्रमृतं चैव नैवेद्यमनामांगुष्ट्रयोगतः। ग्रञ्जल्याज्य नमस्कारं ताम्बूलं वाग्भवात् स्मृतम् ॥६०२॥ स्वस्वबीजेन सर्वं तु नमस्कारेए। योजयेत् । गुरो मन्त्रं प्रयत्नेन प्रजपेत् सुरवन्दिते ।।६०३॥ बाला च भुवनेशानी रमा चैव सुरेश्वरि । भावत्रयमिदं प्रोक्तं गुरुमन्त्रे प्रतिष्ठितम् ॥६०४॥

ततः स्वगुरुनामान्ते ग्रानन्दनाथम।लिखेत् । रक्तशक्तिपदान्ते च ग्रम्बापदमधालिखेत् ॥६०५॥ श्रीपादुकां समुद्धायं पूजयामीति सञ्जपेत् । तेजोरूपं समप्याऽय स्तवेन तोषयेद् गुरुम् ॥६०६॥ श्रन्यदिष पादुकाभेदमुत्तराधें बृहद्दीक्षापटले लिखामः ।

प्रय श्रीगुरुस्तोत्रं ययाः भूतशुद्धी-

उँ नमामि सद्गुरुं शास्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिराम्। शिरसा योगपीठस्थं मुक्तिकामार्थसिद्धये ॥६०७॥ श्रीगुरुं परमानन्दं नमाम्यानन्दविग्रहम्। यस्य सन्निधिमात्रेग् चिदानन्दायते परम् ॥६०८॥ भ्रज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनञ्ञलाकया। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥६०६॥ भ्रखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्। तत्पदं दक्षितं येन तस्मै श्रीगुरवं नमः ॥६१०॥ गुरु क हो। गुरु विष्णुं गुरु देवो महेस्ररः। गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥६११॥ एवं च श्रीगुरं नत्त्वा मूले कुएडलिनीं ततः। स्मरेत् षट्पद्मयोगेन तत्तद्वर्णं तदीश्वरम् ॥ १२।। तिस्रः कोट्यस्तदर्धेन दारीरे नाडिका मताः। तासु मुख्या दश प्रोक्तास्तासु तिस्रो व्यवस्थिताः ॥ १३॥ प्रधानं मेरुदएडोऽत्र सोमसूर्याग्निरूपिग्री। इडा नाम्नी तु या नाडी शुक्का तु चन्द्ररूपिग्गी ॥ १४॥ शक्तिरूपा च सा नाडी साक्षादमृतविग्रहा। विङ्गलाख्या द्वितीया च पुंरूवा सूर्यविष्ठहा ॥ ११॥ दाडिमोकुसुमप्रस्या विषास्या चापरा मता। मेरुमध्ये स्थिता या तु मूलादाब्रह्मरन्ध्रगा ॥ १६॥

सवंतेजोमयी शक्तिः सुषुम्सा बह्लिरूपिसी। मुषुम्र्यान्तर्गता चित्रा चन्द्रकोटिसमप्रभा ॥६१७॥ सर्वदेवमयी सा तु योगिनां हृदयङ्गमा। तस्य मध्ये ब्रह्मनाडी मृगालतन्तुरूपिगो। बहारन्ध्रं तु तन्मध्ये हरववत्रात् सदाशिवम् ॥६१८॥ वामावर्तक्रमेर्गंब वेष्टितं बिसतन्तुवत्। सुवृद्दगामध्यसंस्थानि षट्पद्मानि यथाक्रमात् ॥६१६॥ ब्राधारास्ये मूलचक्रे रक्तवर्गे चतुर्दले । वादिसान्तार्गासंयुक्ते क्षेत्रे गोदावरीसमे ॥६२०॥ कॉिंगकायां स्थिता योनिह्यिकोर्गं परमेश्वरि !। तद्योनिः परमेशानि इच्छाज्ञानक्रियात्मिका ॥६२१॥ ग्रपराख्यं हि कन्दर्पमाधारे तित्त्रकोराके । स्वयम्भुलिगं तन्मध्ये सरन्ध्रं पश्चिमाननम् ॥६२२॥ ध्यायेञ्च परमेशानि ! शिवं चामलसुन्दरम् । कूएडली तेन मार्गेग यातायातं करोति हि ॥६२३॥ भित्त्वा भित्त्वा पुरीं याति, ग्रायाति कुएडली सदा । तत्र विद्युष्ठताकारा कुण्डली परदेवता ॥६२४॥ प्रमुप्तभुजगाकारा सार्द्धं त्रिवलयान्विता । शिवं वेष्ट्य महेशानि ! सर्वदा परितिष्ठति ॥६२४॥ येन मार्गेश गन्तव्यं ब्रह्मद्वारं निरामयम्। मुखेनाच्छाद्य तद्द्वारं प्रसुप्ता परमेश्वरी ।।६२६॥ मूलमाधारषट्कानां मूलाधारं ततो विदुः। लिङ्गभूले पुष्कराख्ये स्वाधिष्ठानं तु षड्दलम् ॥ ६२७॥ वादिलान्तार्णसंयुक्तं विद्रमाभं मनोहरम्। नाभौ तु गव्डकीक्षेत्रं मिएपूरेऽय नीलभम् ॥६२८॥

द्वादिफान्तार्णसंयुक्तदलैश्च दशभिर्युतम्। हृदये द्वादशदले कार्यां पिङ्गलवर्गके ।। ६२६।। कादिठान्तार्णसंयुक्तं तप्तहादकसन्निभम्। तन्मध्ये बाग्गलिगं तु सूर्यायुतसमप्रभम् ।।६३०॥ शब्दब्रह्ममयः शब्दोऽनाहतस्तत्र दृश्यते । तेनाऽऽहतं तु तत्पद्यं योगोब्टं परिकीर्तितम् ।।६३१।। कंठदेशे विशुद्धचाख्यं घूच्रवर्णं मनोहरम्। स्वरैः घोडशिभ युंक्तं कुरुक्षेत्रमनुत्तमम् ॥६३२॥ विशुद्धिस्तन्मर्थे यस्मादाकाशाख्यं महाद्भुतम् । म्राज्ञानाम भुवो मध्ये द्विदलं तन्मनोहरम्। हंसाक्षरयुतं देवि ! त्रिवेगाीक्षेत्रमुत्तमम् ॥६३३॥ इतराख्यं महालिङ्गं तन्मध्ये काञ्चनप्रमम्। म्राज्ञासंक्रमरां तत्र गुरोराज्ञेति कीर्तितम् ॥६३४॥ , कैलासाख्यं तदूध्वं तु रोधिनीति तदूध्वंतः। तत्र पद्मः सहस्रारं नादविन्दुत्रयान्वितम् ॥६३४॥ श्रकथावित्रिरेखामि ईलक्षत्रयकोराके । तन्मध्ये परविन्दुं च मृष्टिस्थितिलयात्मकम् ॥६३६॥ वामावर्तस्थितं देवि ग्रक्तयादित्रयं शुभे। शून्यरूपं शिवं साक्षाद् विन्दुं परमकुण्डलीम् ॥६३७॥ सार्धत्रिवलयाकारां कोटिविद्युत्समप्रभाम्। वृत्ता कुंडलिनीशक्ति गुँगात्रयसमन्विता ॥१३८॥ शून्यभागं महादेवि ! शिवशक्त्यात्मकं प्रिये । सर्पाकारा शिवं वेष्ट्य सर्वदा तत्र संस्थिता ॥६३६॥ शिवशक्त्यात्मकं विन्दुं भुक्तिमुक्तिफलप्रदस् । नादरूपेगा सा देवी योनिरूपा सनातनी ॥६४०॥ इति । गन्धर्वमालिकायाम्-

शिवविष्णुब्रह्ममयं विन्दुं योनि शुचित्मिते । सर्पोपरि महेशानि विन्दुब्रह्मस्वरूपिगो ॥६४१॥ इति । मवो विन्दुरितिष्यातं भवं च तित्वकोगाकम् । भवनं भवसम्बन्धात् जायते भुवनत्रयम् ॥६४२॥ इति ।

ग्रन्यच्च यामले-

पञ्चभूतानि देवेशि ! षष्ठं मानसमीश्वरि । घटचक्रस्यस्थितान्येव चक्रमार्गे विचिन्तयेत् ॥६४३॥ शिवरूपं सहस्रारं मुखदुःखविवर्जितम्। मन्दारपुष्परचितं नानागन्धानुमोदितम्। तत्रोपरि महादेवः सदा तिष्ठति सुन्दरि ॥६४४॥ घ्यायेत् सदाशिवं देवं शुद्धस्फटिकसन्निभम्। महारत्नलसद्भूषं दीर्घबाहुं मनोहरम् ॥६४४॥ सुखप्रसन्ननयनं स्मेरास्यं सततं प्रिये। सकुण्डलं महारत्नहारेगा च विभूषितम् ॥ १४६॥ गोलपद्मसहस्राणां मालवा शोभितं वपुः। ग्रष्टबाहुं त्रिनयनं विभुं पद्मदलेक्षरएम् ॥६४७॥ किंकिग्गीकटिसंयुक्तं नूपुरादिविभूषितम्। एवं स्थूलं वपुस्तस्य भावयेत् कमलेक्षाो ॥६४८॥ पद्ममध्ये स्थितं देवं निरीहं शब्दरूपकम्। एवं सर्वेषु चक्रेषु शक्तिरुद्रौ विचिन्तयेत् ॥६४६॥ बह्या विष्णुश्र रुद्रश्र ईश्वरश्र सदाशिवः। ततः परशिवश्चेव षट्शिवाः परिकोर्तिताः ॥ १५०॥ विशुद्धौ डाकिनी देवी ग्रनाहते च राकिनी। लाकिनी मिरापूरस्था काकिनी लिङ्गगोचरे ॥ ६५१॥ म्राधारे शाकिनी देवी माज्ञायां हाकिनी तथा। याकिनो बह्यरन्ध्रस्था सर्वकामफलप्रदा ॥१५२॥

घ्यायेत् कुंडलिनीं देवीं स्वयंभूलिङ्गसंस्थिताम् । इयामां सूक्ष्मां सृष्टिरूपां सृष्टिस्थितिलयात्मिकाम् । विश्वातीतां ज्ञानरूपां चिन्तयेदूर्घ्यवाहिनीम् ॥।६५३॥

रक्तामिति सुन्दरीविषये।

ह्रंकारवर्णसम्भूता कुंडली परदेवता।
विभक्तं कुंडली देहमात्मानं हंसमन्त्रतः ।।६५४।।

प्रवृद्धविह्नसंयोगे मनसा मारुतैः सह।

ऊर्ध्वं नयेत् कुंडलिनीं जीवात्मसहितां पराम्।

गच्छन्ती बह्यरन्ध्रं सा भिस्वा च प्रन्थिपंचकम्।।६५५।।

प्रन्थिपञ्चकं तृ स्वाधिष्ठानमिणिपूरकानाहतविद्युद्धपात्रान्तानि । तत्राधो-

य्रन्थिपञ्चकं तु स्वाधिष्ठानमिण्पूरकानाहतविशुद्धयाज्ञान्तानि । तत्राधी-यन्यिमारभ्योध्वीध्वयप्रिन्यपर्यन्तं ग्रन्थिसमाप्तिः ।

षट्चक्रमध्यमार्गेग सुषुम्गावर्त्मना तथा। हंसेन मनुना देवीं सहस्रारं समानयेत् ॥ ६५६॥ सवाशियो महेशानि यत्रास्ते परमेश्वरः। तत्र गत्वा महादेवी मुंडली परदेवता ॥६५७॥ वेवी रूपवती कामसमुह्रासिवहारिग्गी। मुखारविन्दगन्धेन मोदयिस्या परं शिवम् ।।६४८॥ प्रबोध्य परमेशानं तत्रोपरि वसेत् प्रिये। शिवस्य मुखपद्मं हि चुम्बते कुंडली तदा ॥६५६॥ सदाशिवेन सा देवी रमते क्षरामात्रकम्। प्रमृतं जायते तत्र तत्क्षराात् परमेश्वरी ॥६६०॥ तदुद्भवामृतं देवि ! साक्षात् लाक्षारसोपमम् । तेनामृतेन देवेशि ! तर्पयेत् परदेवताम् ॥६६१॥ षट्चक्रदेवतास्तत्र सन्तप्याऽमृतघारया। ग्रानयेत्तेन मार्गेश मूलाधारं क्रमात् सुधीः ॥६६२॥ यतस्ततः क्रमेरोव तत्र कुर्यान्मनो लयम्। एवमम्यस्यमानस्तु ग्रहन्यहनि पार्वति ॥६६३॥

जरामरणदुःखाद्यं र्मुच्यते भवबन्धनैः। इत्युक्तं परमं योगं योनिमुद्राप्रबन्धनम् ॥६६४॥ कुलयोषित् कुलं त्यक्त्वा परं पुरुषमेति सा । रमते सेयमव्यक्ता पुनरेकाकिनी सती ॥६६४॥ इति ।

### संकेतपद्धत्याम्-

पिण्डं कुएडलिनी शक्तिः पदं हंसः प्रकीर्तितम् । रूपं विन्दुरिति ख्यातं रूपातीतं तु निष्कलम् ॥६६६॥

एतेन 'हंस' इत्यक्षरद्वयं देव्याः पादपदायुगं ज्ञात्वा हंसेति मन्त्रेण षट्चक्रभेद-क्रमेण सहस्रारं नीत्वा चन्द्रमण्डलामृतेनाप्लाव्य तदमृतेन षट्चक्रस्थ-शिवशक्त्यादीना-प्लाव्य सोऽहमिति मन्त्रेण स्थानं नयेदित्यर्थः।

तथा चोक्तं योगतस्वे-

हंसेन मनुना देवीं सहस्रारं समानयेत् । सोऽहं मन्त्रेरा च पुनः स्वस्थानमानयेत् सुघीः ।।६६७।। इति । स्वस्थानं मुलाघारम् ।

#### समयातन्त्रे देवीवाक्यम्-

देवदेव ! महादेव ! सृष्टिस्थित्यन्तकारक ।

मूर्घित पद्म सहस्रारं रक्तवर्णमधोमुखम् ॥६६८॥

तन्मध्यस्थं गुरुं ध्यायेत् शान्तरूपं सशक्तिकम् ।

मूलाधारे महाशक्तिः कुण्डलीरूपधारिणी ॥६६६॥

प्रधोमुखं क्रमेगीव सर्व पद्म विभावयेत् ।

तदा कथं भवेत्तत्र चिन्तनं गुरुदेवयोः ॥६७०॥

# एतदाकण्यं जिवो वदति-

यथायुक्तं त्वया देवि ! कथितं वीरवन्दिते । एवमेव तु सन्देहो जायते नात्र संशयः ॥६७१॥ कथ्यते परमेशानि सन्देहच्छेदकारएम् । तानि पद्मानि देवेशि सुषुम्एान्तःस्थितानि च ॥६७२॥

परब्रह्मस्वरूपाणि शब्दब्रह्ममयानि च। तत्सर्वं पङ्कुजं देवि सर्वतोमुखमेव च ॥१७३॥ प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च द्वौ मावौ जीवसंस्थितौ। प्रवृत्तिमार्गः संसारी निवृत्तिः परमात्मनि ॥६७४॥ प्रवृत्तिभावचिन्तायामधोववत्राग्गि चिन्तयेत्। निवृत्तियोगमार्गेषु सदैवोर्घ्वमुखानि च ॥६७५॥ एवमेतद् भावभेदात् कः सन्देहोऽभिजायते । इत्येतत् कथितं देवि मम ज्ञानावलोकितम् ॥१७६॥ श्रय योगं प्रवक्ष्यामि येन देवमयो भवेत्। मूलपद्में कुराडलिनी यावित्रद्रायिता भवेत् ॥६७७॥ तावत् किञ्चिस्र सिद्धचेत मन्त्रयन्त्रार्चनादिकम्। यदि जार्गात्त सा देवी बहुभिः पुण्यसञ्जयैः ॥६७८॥ तदा प्रसादमायान्ति मन्त्रयन्त्रार्चनादयः। योगो, योगाद् भवेन्मुक्ति भवेत् सिद्धिरखिरडता ॥६७६॥ सिद्धे मनौ पराप्राप्तिरिति शास्त्रस्य निर्णयः। जीवन्मुक्तश्र देहान्ते परं निर्वागमाप्नुयात् ॥६८०॥ संसारोत्तारएं मुक्ति योंगशब्देन कथ्यते। प्राशायामे जंपे योंगेस्त्यक्तनिद्रा जगन्मयी ॥६८१॥ तदा सिद्धि भवेदेव नाऽत्र कार्या विचारणा । चतुर्दलं स्यादाधारं स्वाधिष्ठानं तु षड्दलम् ॥६८२॥ नाभौ दशदलं पद्मं सूर्यसंख्यादलं हृदि। कराठे स्यात् वोडशदलं भ्रमध्ये द्विदलं तथा ॥६८३॥ ब्रह्मरन्ध्रे सहस्रारं मातृकाक्षरमण्डितम् । ग्रघोवक्त्रं शुक्कवर्गं रक्तकिञ्जल्कभूषितम् ॥६८४॥ रक्तवर्श सुन्दरीदिषये ज्ञेयम्, समयातन्त्रोक्तत्वात्। ब्रह्मा विष्णुश्र रुद्रश्च ईश्वरश्च सदाशिवः। ततः परशिवद्यवेव षट्शिवाः परिकोर्तिताः ॥६८४॥

डाकिनी राकिनी चैव शाकिनी लाकिनी तथा।
काकिनी हाकिनी चैव शिक्तरेषां प्रकीर्तिता ॥६८६॥
ग्राधारे हत्प्रदेशे च भ्रुवोर्मध्ये विशेषतः ।
स्वयम्भुसंज्ञो वागाख्यः तथैवेतरसंज्ञकः ॥६८७॥
लिङ्गन्त्रयं महेशानि प्रधानत्वेन चिन्तयेत् ।
मूलाधारे स्थिता भूमिः स्वाधिष्ठाने जलं तथा ॥६८८॥
मिरापूरे स्थितं तेजो हृदये माहतं तथा ।
विशुद्धौ तु महेशानि ग्राकाशं कमलेक्षाो ॥६८६॥
ग्राज्ञाचक्रे महेशानि ग्राकाशं कमलेक्षाो ॥६८०॥
तद्ध्यं परमेशानि ग्रुगपग्रमुखं सदा ।
तस्योपरि महेशानि विभुं ध्यायेत् सदाशिवम् ॥६६०॥
ऽध्वंमुखाऽधोमुखसहस्रारपद्मान्तर्गतमूर्ध्वमुखद्वादशदलपद्मोपरि शिवं ध्यायेदिति भावः।

तदेव यामले-

ब्रह्मरन्ध्रसरसीरुहोदरे नित्यलग्नमवदातमद्भुतम्।
'कुण्डलीविवरकाण्डमण्डितं द्वादशान्तसरसीरुहं भजे ॥६६१॥
षट्चक्रं परमेशानि ऊर्ध्वचक्रं सदाशिवम् ।
शक्तेः पुरं महेशानि सदाशिवपुरोपरि ॥६६२॥

एतदेव यामले श्रीशिवेन प्रपञ्चितम्-

शिवस्थानं शैवाः परमपुरुषं वैष्णवगर्णाः लपन्तीति प्रायो हरिहरपदं केचिदपरे । पदं देव्या देवीचररायुगलानन्दरसिका मुनीन्द्रा ग्रप्यन्ये प्रकृतिपुरुषस्थानममलम् ॥६६३॥ इति । तेन हंस इत्यक्षरद्वयुक्षं पादपद्मयुगलं ध्यायेदित्यर्थः ।

पुनक्ष समयातन्त्रे-

वसित्वा शम्भुना साधं कुएडली परदेवता । रमते तन्मयीभूता मन्त्रप्राणमयीश्वरी ।। ६६४।।

१. पादुकापञ्चकस्तोत्रे 'विवर' इत्यस्य स्थाने 'कनक' इति पाठोऽपि इध्यते ।

एकीभावं तयोस्तत्र चिन्तयेद् गतमानसः। इष्टदेवस्वरूपां तां भाषयेत् कुण्डलीं पराम् ॥६६५॥ सदा घोडशवर्षीयां पीनोन्नतपयोधराम् । नवयौवनसम्पन्नां सर्वावयवशोभिनीम् ॥१६६॥ सर्वशृङ्गारभूषाढ्यां मदचश्रनलोचनाम् । एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रमष्टोत्तरशतं शिवे ॥६६७॥ मातकामालया देवि तथाऽज्ञाचक्रमानयेत्। तत्रैवेतर्लिगेन योजयेत् कुंडलीं पराम् ॥६६८॥ तामिष्टदेवतां ध्यात्वा जपेदष्टवातं प्रिये। हृत्पद्मे तां समानीय शिवेन सह योजयेन ॥६६६॥ हेबीरूपां च तां ध्यात्वाः जपेदप्रशतं प्रिये । मिंगपूरे तु तां नीत्वा शिवेन सह योजयेत् ॥१०००॥ देवीरूपां च तां ध्यात्वा शतमष्टोत्तरं जपेत्। स्वाधिष्ठाने ततो नीत्वा शिवेन सह योजयेत् ॥१००१॥ शतमष्टोत्तरं मन्त्रं जपेद् ध्यायन् पराम्बिकाम्। ततः पूर्वक्रमेरांव मूलाधारं समानयेत् ॥१००२॥ तत्र लिङ्कः स्वयम्भं च ध्याये विन्दुसमप्रभम् । शुक्रवर्णं रक्तवाहुं पञ्चवक्त्रं त्रिलोचनम् ॥१००३॥ प्रसन्नवदनं शान्तं नीलकएठविराजितम्। कपर्विनं स्फुरत्सर्वलक्षरां कुन्दसिन्नमम् ॥१००४॥ षट्चक्रे परमेशानि ध्यात्वा देवीं जगन्मयीम्। भुजङ्गरूपिराों देवीं नित्यां कुगडलिनीं पराम् ॥१००५॥ बिसतन्तुमर्यो साक्षाद् देवीममृतरूपिएगीम्। ग्रन्यक्तरूपिर्गी रम्यां घ्यानगम्यां वरानने ॥१००६॥ ध्यात्वा जप्त्वा च देवेशि ! साक्षाद् ब्रह्ममयो भवेत् । एवं द्वादशया देवि यातायातं करोति यः ॥१००७॥

स मुक्तः सर्वपापेम्यो मन्त्रसिद्धि नं चान्यथा । यत्रकुत्र मृतश्रायं गङ्गायां श्वपचालये ॥१००८॥ ब्रह्मविद् ब्रह्मभूयाय कल्प्यते नान्यथा प्रिये। ततः सम्प्रार्थयेत् देवं मनुभिः प्रार्थनामयैः ।।१००६।। इति । त्रैलोक्यचेतन्य ! मयाऽऽदिदेव ! श्रीनाथ ! विष्णो ! भवदाजयेव । प्रातः समुत्थाय तव प्रियार्थं संसारयात्रामनुवर्तयिष्ये ॥१०१०॥ संसारयात्रामनुवर्तमानं त्वदाज्ञया देव ! परेश विष्णो । स्पर्धातिरस्कारकलिप्रमादभयानि मां माऽमिभवन्तु नाथ !।।१०११॥ जानामि धमें न च मे प्रवृत्ति जीनाम्यधमें न च मे निवृत्तिः। त्वया हृषीकेश ! हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ।१०१२ एतत्इलोकत्रयेरांव दैवतं प्रायंयेद् बुधः।

श्रीनाथ विष्णोः स्थाने तु कार्य ऊहो अयदैवते ।।१०१३॥

आदिदेव, श्रीनाय, विष्णो, हृषीकेश इत्यादीनि पदानि ग्रीपलक्षणिकानि । श्रस्मिन् स्थाने विश्वेश शम्भो इति शैवे, शाक्त भवानि दुर्गेति पाठः । इति संप्रार्थ्य स्वं देवमजपामपि चिन्तयेत ।

तच्च धजपामाहात्म्यं यामले-

श्रजपा नाम गायत्री मुनीनां मोक्षदायिनी । तस्याः संकल्पमात्रेगा सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥१०१४॥

तद्यवा शारदायाम्ना४ ५०४।। विकासकार के स्टिंस् केरबर

वियदर्धेन्द्रललितं तदादिःसर्गसंयतम् । धजपाख्यो मनुः प्रोक्तो द्वचक्षरः सुरपादपः ॥१०१५॥ ऋषि कं ह्या स्मृतो देवी गायत्री छन्द ईरितम्। देवता जगतामादिः संप्रोक्तो गिरिजापतिः। हसा षड्दीर्घयुक्तेन कुर्यादङ्गक्रियां मनोः ॥१०१६॥ उद्यद्भानुस्फुरितति डिदाकारमर्धाम्बिकेशं पादााभीती वरदपरशु सन्दधानं कराब्जैः। दिब्याकरूपे नवमिरामयैः शोभितं विश्वमुलं सौम्याग्नेयं वपुरवतु वश्चन्द्रचुडं त्रिनेत्रम् ॥१०१७॥ इति ।

#### ग्रन्यत्रापि-

एवं घ्यात्वा महेशानं मानसैरचंयेत् ततः ।

मूलाधारादिचक्रेषु स्थितान् देवान् क्रमात् सुधीः ॥१०१६॥

ध्यात्वाम्यच्यं तथा वर्णान् तत्रस्थानजपापुटान् ।

संस्मृत्य चक्रदेवाय तत्संख्याकं जपं ततः ॥१०१६॥

समर्प्यं क्रमतो मन्त्री श्वासळ्पं महामनुस् ।

क्रमोत्क्रमगतं जप्त्वा मुक्तः सिद्धिमवाप्नुयात् ॥१०२०॥ इति ।

#### धन्यत्रापि-

वीरहंसात्मिकाविद्यासङ्कल्पं कारयेद् बुधः ।
हंसाख्या साधनं वक्ष्ये मन्त्रिणां हितकाम्यया ॥१०२१॥
यस्य विज्ञानमात्रेण सर्वज्ञो भुवि जायते ।
हंसात्मिकां भगवतीं जीवो जपित सर्ववा ॥१०२२॥
यस्याः स्मरणमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेत्ररः ।
ऋषिहंसः समाख्यातः परहंसोऽस्य देवता ।
छन्दश्चाव्यक्तगायत्री नियोगो योगसिद्धिवः ॥१०२३॥

# सुरेन्द्रसंहितायाम्-

त्रापि हंसोऽब्यक्तपूर्वी गायत्रं छन्द उच्यते । देवता परमादिस्यं हंसो हं बोजमुच्यते ॥१०२४॥

सः शक्तिः कीलकः सोऽहं प्रणवस्तत्त्वमेव हि । उदात्तस्वर इत्येवं मनोरस्य प्रकीर्तितः । मोक्षार्थे विनियोगः स्यादेवं कुर्यात् सदा नरः ।।१०२५।।

#### वीरचूडामणी-

सूर्यात्मने च हृद् देवि सोमात्मने शिरस्तथा । निरंजनं शिखा ज्योति निरामासा तथापरे ॥१०२६॥ अव्यक्तं नेत्रयो न्यंस्य अनन्तोऽस्रो न्यसेत् ततः । एवं न्यासविधि कृत्वा ध्यायेद् देवं सनातनम् ॥१०२७॥ द्यां मूर्धानं यस्य वित्रा वदन्ति खं वै नामि चन्द्रसूर्यो च नेत्रे । विद्यः श्रोत्रे यस्य पादौ क्षितिश्च ध्यातब्योऽसौ सर्वभूतान्तरात्मा ॥१०२८ एवं ध्यात्वा प्रसन्नात्मा गणोजाविभ्य श्रपंयेत् ।

### एतच्च यामले-

ध्यात्वा जपं प्रजप्याथ षट्चक्रदेवतां स्मरेत्। मूलाधारे गणेशानं वादिसान्तार्णसंयुते ।।१०२६।। रक्तवर्गं त्रिनयनं वाररगास्यं चतुर्भुजम् । म्रभयं च वर चारु पाञांकुशयुतं विभुम्।।१०३०॥ बल्लभासहितं देवि ! गरानाथं विभाव्य च। तद्भागं षट्शतं तत्त् समर्प्यास्मै पुनस्तथा ॥१०३१॥ स्वाधिद्वाते च ब्रह्मारां वारगीसहितमीश्वरि । ध्यायेत् षड्दलपद्मे तु वादिलान्तार्ग्यसंयुते ॥१०३२॥ तप्तचामीकरप्रख्यं पङ्कजस्यं चतुर्भुजम्। श्रभयं च वरं कुएडीमक्षमालां कराम्बुजैः ॥१०३३॥ विभ्रागं सस्मितं ध्यात्वा संपूज्य च दलस्थितान् । वर्गान् स्मृत्वाऽस्य भागं वै षट्सहस्रं समर्प्य च ।।१०३४।। सम्प्रार्थ्य मिएपूरे तु विष्णुं लक्ष्मीयुतं स्मरेत्। डादिफान्तार्गसंयुक्तं इन्द्रनोलमशिप्रभम् ।।१०३५।। सर्वभूषरासंशोभिगात्रं त्रिभुवनेश्वरम् । पीताम्बरधरं देवं तथा श्रीवत्सकौस्तुभैः ॥१०३६॥ शोमितं बाहभिः शंखचक्रकौमोदकीकजैः। लक्षितं चिन्त्य संपूज्य स्मृत्वा वर्गान् दलान्तगान् ।।१०३७।। तज्जपं षट्सहस्रं तु देवायास्मै निवेद्य च। प्रराम्य प्रार्थ्यं श्रीनाथमनाहतविभुं स्मरेत् ॥१०३८॥ कर्परसदृशं त्र्यक्षं गिरिजासहितं शिवम् । शान्तं चन्द्रधरं नागधरं चर्माम्बरं तथा ॥१०३६॥

काविठान्तार्णसंयुक्ते दले द्वादशके हरम्। चिन्त्य संपूज्य तद्वर्णान् दलगानजपापुटान् ॥१०४०॥ संस्मृत्य षट्सहस्रं तज्जपमस्मै निवेद्य च। सम्प्रार्थ्य परमेशानं विशुद्धि चिन्तयेद् बुधः ॥१०४१॥ षोडशारं स्वरयुतं तत्रस्थं परमेश्वरम्। ज्योतिर्मयं तत्त्वरूपं जीवात्मानं विचिन्त्य च ॥१०४२॥ इच्छाशक्तियुतं देवं परमात्मानमव्ययम् । पुज्य वर्णान् विचिन्त्याऽथ तज्जपं तु सहस्रकम् ॥१०४३॥ समर्प्य प्रार्थ्य देवेशमाजाचक्रं विचिन्तयेत्। द्विदलं इक्षवर्गाढ्यं शुक्करक्तपदं गुरुम् ॥१०४४॥ चिच्छक्तिसहितं देवं श्रीनाथं करुगाकरम्। ध्यात्वा संपूज्य चिन्त्यार्गावजपापुटितौ तथा ।।१०४५।। सहस्रं तज्जपं तस्मै समर्प्य च प्रश्मय च। सम्प्रार्थ्य चिन्तयेदित्थं सहस्रारं शिवालयम्। मातृकार्गायुतं शश्वत् पदं परिशवं तथा ।।१०४६।। पराशक्तियुतं शान्तं स्मृत्वा पूज्य विचिन्त्य च। सहस्रं तज्जपं तस्मै देवाय च परात्मने ॥१०४७॥ समर्प्याऽनम्य मनसा पुन न्यांसाविकं चरेत्। प्रारागामां विधायाय तन्मयं भावयन् पठेत् ॥१०४६॥ ग्रहं ब्रह्मास्मि सदूपं नित्यमुक्तं न शोकभाक् । सचिचदानन्दरूपोऽहं सर्वदा सर्वगस्तथा ॥१०४६॥ प्रातःप्रभृति सायान्तं सायादिप्रातरन्ततः। यत् करोमि जगद्योने ! तदेव तव पूजनम् ॥१०५०॥ गुरुदेवात्मनामित्थमैक्यं स्मृत्वा भुवं स्पृशेत्। वहन् नाड़ीस्थपादेन मन्त्रमेनमुदीरयन् १०५१॥ समुद्रमेखले देवि ! पर्वतस्तनमण्डले । विष्णुपत्नि ! नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्य मे ।।१०५२॥

शरक्षेपं भुवं गत्वा निर्ऋत्यां निर्जने तथा ।
नृगास्तिरितभूदेशे भासोच्छासविविजितः ॥१०५३॥
मलोत्सर्गं ततः कुर्याद् रात्रौ विक्षणदिङ्मुखः ।
उदङ्मुखो दिवा भूत्वा संध्ययोरप्युदङ्मुखः ॥१०५४॥
शौचं कृत्वा प्रयत्नेन बाह्याम्यन्तरयोरिष ।
देवतागुगानामानि स्मरन् तीर्थमयो व्रजेत् ॥१०५५॥
एतत्कृत्यं स्फुटतयोत्तरभागे पद्धतिखण्डे लिखामः।
इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे प्रातःहत्यादि शीवान्तकवनं नाम सन्तमः पटनः ॥॥॥

अष्टमः परतः ।

श्रथाऽऽचम्य ततो मन्त्री दन्तधावनमाचरेत्।

तच्च गान्धर्वे-

बन्तकाष्ठं मुले बस्वा पूजयेव् यस्तु वेवताम् । तत्पूजा विफला देवि । भवत्येव न संशयः ॥१०५६॥

मन्त्रतन्त्रप्रकाशे-

विधायावश्यकं शीधं ग्राचम्य बन्तधावनम् ।

मुखप्रक्षालनावींश कृत्वा स्नानं समाचरेत् ॥१०५७॥ इति ।
दक्षिणामूर्ती-

क्कीमथो कामदेवश्र ततः सर्वजनं वदेत् । प्रियाय हृदयान्तोऽयं मनु दंन्तविशुद्धये । चतुर्वशाक्षरे दंन्तान् क्षालयेत् सिद्धिहेतवे ॥१०५८॥

यामले-

स्नानमूला क्रिया सर्वा श्रुतिस्मृत्युदिता नृगाम् । तस्मात् स्नानं सदा कुर्यात् श्रीपुष्टचारोग्यवर्धनम् ॥१०५६॥ भन्त्रतन्त्रप्रकारो-

धरुएो चोदिते मन्त्री तीर्थे वा विमले जले। स्नायादिति शेषः। स्नानं स्यादान्तरं बाह्यं द्विविधं कथितं बुधैः ।
कोटिसूर्यप्रतीकाशं निजभूषायुधै युंतम् ॥१०६०॥
शिरस्थं संस्मरेद् देवं तत्पादोदकथारया ।
विश्वन्त्या मूलचकं च निजदेहिवशुद्धये ॥१०६१॥
प्रक्षाल्यान्तर्गतं पापं विरजो जायते नरः ।
एवं कृत्वाऽऽन्तरस्नानं स्नायाद् वेदोक्तमार्गतः ॥१०६२॥
प्रथमर्षरासूक्तं च स्मरभ्रन्तर्जले शुचिः ।
मन्त्रस्नानं ततः कुर्यात् तत्प्रकारोऽधुनोच्यते ॥१०६३॥ इति ।

### नीलतन्त्रे-

पुनिमज्य पयसि संकल्पं च समाचरेत् । इष्टदेवसपर्यार्थं तान्त्रिकस्नानमाचरेत् ॥१०६४॥ इति ।

### मन्त्रतन्त्रप्रकाशे-

प्राणानायम्य मूलेन कृत्वा न्यासं षडङ्गकम् । मह्मे ए। मृदमानीय त्रिभागं तत्र कारयेत् ॥१०६५॥ भागमेकं जले चैव क्षिपेन्मन्त्रं समुच्चरन् । एकं मूर्धादिनाभ्यन्तं पठन् मूलं बिलेपयेत् । एकं षडंगे संलिप्य तीर्थमाबाहयेत् ततः ॥१०६६॥ इति ।

## मन्त्रमहोदघौ-

हृत्मन्त्रांकुश्रमुद्राभ्यां तीर्थमाकृष्य मग्डलात् । मन्त्रत्रयेगाम्बुमध्ये लिख्यते तन्मनुत्रयम् ॥१०६७॥ ब्रह्माग्डोदरतीर्थानि करैः स्पृष्टानि ते रवे ! । तेन सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर ॥१०६८॥ गंगे ! च यमुने ! चैव गोदावरि ! सरस्वति ! । नर्भदे ! सिन्धु ! कावेरि ! जलेऽस्मिन् सन्निधं कुरु ॥१०६६॥ प्रावाह्यामि त्वां देवि ! स्नानार्थमिह सुन्दरि । एहि गङ्गे नमस्तुभ्यं सर्वतीर्थसमन्विते ॥१०७०॥

ततो विमिति बीजेन योजयेत्तानि तज्जले। भ्रान्यर्केन्दुमएडलानि तत्र सिञ्चन्तयेत् पुनः ॥१०७१॥ मन्त्रयेत् तेन बीजेन रविवारं ततो जलस्। कवचेनाऽवगुण्ठ्याऽय रक्षेदस्त्रेग तत्पुनः ॥१०७२॥ मूलमन्त्रेऐशवारमभिमन्त्र्य नमेज्जलम् । मन्त्रेश वक्ष्यमारोन देवतां मर्नास स्मरत्।।१०७३।। ग्राधारः सर्वभूतानां विष्णोरतुलतेजसः । तद्र पाश्च ततो जाता ग्रापस्ताः प्ररामाम्यहम् ॥१०७४॥ मज्जेज्जले स्मरेत् तत्र मूलं च देवताकृतिम् । उन्मज्य सिञ्चेत् कं सप्तकृत्वः कलशसुद्रया ॥१०७५॥ मूलेनाऽय चतुर्मन्त्रैरिमिषञ्चेत् निजां तनुम् । लिख्यन्ते तेऽत्र चत्त्वारो मन्त्राः शङ्करमाषिताः ॥१०७६॥ सिसृक्षो निखलं विश्वं मुहः शुक्रं प्रजापतेः । मातरः सर्वभूतानामापो देव्यः पुनन्तु माम् ॥१०७७॥ श्रलक्ष्मी मंलरूपा या सर्वभूतेषु संस्थिता। क्षालयन्ति निजस्पर्शादापो देव्यः पुनन्तु माम् ॥१०७८॥ यन्मे केशेषु दौर्भाग्यं सीमन्ते यच्च मूर्धनि । ललाटे कर्गायोरक्ष्गोरापस्तद् ध्नन्तु वो नमः ॥१०७६॥ ग्रायुरारोग्यमैश्वर्यमरिपक्षक्षयः सुलम् । सन्तोषः शान्तिरास्तिक्यं विद्या भवतु वो नमः ॥१०८०॥ प्रणवादिः सर्वत्र ।

त्तो देवान मनुष्यांश्च संक्षेपात् तर्पयेत् पितृन् । इति । ग्राद्व वस्त्रेण यत् कर्त्त व्यं तदाह यामले-

नाभिमात्रोदके स्थित्वा देवीमकंगतां स्मरन् । जपेदष्टोत्तरशतं लभते महतीं श्रियम् । संहारमुद्रया चैव तीर्थमुद्वास्य वाग्यतः ॥१०८१॥ इति । गौतमीये-

पीड़ियत्वाम्बरं चोरू प्रक्षाल्याचम्य वाग्यतः । घारयेद् वाससी शुद्धे परिधानोत्तरीयके । तीर्थाभावात् स्वसदने स्नायादुष्णेन वारिणा ॥१०८२॥ इति ।

## मन्त्रमहोदधी-

प्रत्या एव प्रकर्तव्या तत्र मन्त्रा यथोदिताः।
हस्तयोरप ग्राघाय कुर्यात्तत्राघमषंग्रम् ॥१०६३॥
भस्मना गोरजोभि वा स्नायान्मन्त्रेग् वाऽक्षमः।
सत ग्राचम्य पीठस्थस्तिलकं रचयेत् सुधीः ॥१०६४॥
केशवाद्यभिधानस्तु स्थानेषु द्वादशस्विप ।
स्नाटोदरहृत्कग्ठे दक्षपाश्वांसकग्रंतः ॥१०६४॥
वामपार्थांसकग्रं च पृष्ठदेशे ककुद्यपि ।
ललाटे तु गवां कुर्याद् हृदये नन्दकं पुनः ॥१०६६॥
शांसं चक्रं भुजद्वन्द्वे शार्ङ्कः बाग्रं च सूर्धनि ।
इत्यं तु वैष्यावः कुर्यात् शैवः कुर्यात् त्रिपुग्डकम् ॥१०६७॥
ग्राम्नहोत्रोत्त्थितं भस्माऽऽद्यायाग्निरिति मन्त्रतः ।
ग्राम्मन्त्र्य त्र्यम्बकेन कुर्यात् पञ्चत्रिपुग्डकीम् ॥१०६६॥
कमात् तत्पुष्वाघोरसद्योजातेशनामभिः ।
भालांसोदरवक्षससु ऋग्निस्तेषामथापि वा ॥१०६६॥ इति ।

म्रत्यच्च भविष्यपुरागो-

त्रिपुराड्रे ए। विना कुर्यात् यत्किश्चित् वैदिकीं क्रियाम् । सा निष्फला भवत्येव बह्माएा। च कृता यदि ॥१०६०॥ इति ।

मन्यत् त्रिपुण्ड्रमाहात्म्यं धर्मपुरागी-

वैष्णवो वाथ शैवो वा शाक्तो वा सौर एव वा । त्रिपुंड्रेण विना पूजां कुर्वाणो यात्यधोगतिम् ॥१०६१॥ इति । भविष्ये-

सच्छिद्र' कुरुते यस्तु पुगड्ड' पशुपते द्विजः । धर्मार्थकाममोक्षेषु तस्य च्छिद्र' प्रजायते ॥१०६२॥ इति ।

शक्तिविषये यामले-

तिलकं रक्तगन्धेन चन्दनेनाऽथवा प्रिये।
देव्यस्त्रं विलिखेद् भाले ताराबीजं ततो हृदि।
शक्ति मध्यगतां कुर्यात् साधको निरुपद्रवः।।१०६३।।
देव्यस्त्रं स्वस्त्रोपासितदेव्यस्त्रमित्यर्थः।
समाप्य वैदिकीं सन्ध्यां तान्त्रिकीं समुपाचरेत्।
ग्रंगुलीयं करे कृत्वा सुवर्णरजतैः कुर्शः।।१०६४॥
सुवर्णं रजतं चैव जपपूजादिकर्मसु।
एष एव कुशः प्रोक्तो न दर्भो वनसम्भवः।
तर्जन्यां राजतं धार्यमनामायां च स्वर्णजस्।।१०६४॥ इति।
यामले पुनस्तत्रेव-

प्रथ सन्ध्यां प्रवक्ष्यामि तान्त्रिकीं सर्वसिद्धिवास् । उपविश्याचमेन्मन्त्रैः पयोभिर्हीनबुद्बुदैः । प्रणवश्चात्मतत्त्वाय विद्यातत्त्वाय वे ततः ॥१०६६॥ श्चितत्त्वाय संप्रोक्तः क्रमेणविद्धवस्त्रभा । मूलान्तैरेभिराचम्य पूर्वोत्तरमुखः सुधीः ॥१०६६॥ साधको मूलमुच्चार्य वामहस्ते जलं ततः । गृहीत्वा तज्जलं देवि तत्रमूलं समुच्चरन् ॥१०६७॥ श्चित्रवा वायुर्जलं पृथ्वी विद्धिबीजैस्त्रिधा पुनः । ग्राभमन्त्रय च मूलेन सप्तधा तत्त्वमुद्रया ॥१०६६॥ गिलतं कं क्षिपेन्मूष्टिन शेषं वक्षे निधाय च । इडयाकृष्य देहान्तः क्षालितैः पापसञ्चयैः ॥१०६६॥ कृष्णवर्णं तदुदकं वक्षनाड्या विरेचितम् । दक्षहस्तेन तन्मन्त्री पापरूपं विचिन्त्य च ॥११००॥

पुरतो वज्रपाषाण् प्रक्षिपेवस्त्रमन्त्रतः। जले मन्त्रं समालिख्य तर्पयेत् परदेवताम् ॥११०१॥ उत्तरामिमुखो भूत्वा गुरुमात्रं प्रतर्पयेत् । तृप्यतां जगतां माता भैरवस्तृप्यतां तथा ॥११०२॥ मूलान्ते नाम चोच्चायं तर्पयामि ततः परम्। स्वाहान्तं तर्पेगुं कुर्यात् पंचविज्ञतिसंख्यया ॥११०३॥ तपंगां च प्रकुर्वीत द्वितीयान्तमथोच्चरन् । पंचविद्यातिसंख्यं वा दशधा वा त्रिधाऽपि वा ॥११०४॥ एककाञ्जलितोयेन परिवारांश्च तर्पयेत्। ततश्च दिननायाय दद्यादर्घत्रयं सुघीः ॥११०५॥ सूर्यमंत्रं समुद्यायं ध्रुवो ह्रीं हंस इत्यथ । मार्तण्डभैरवायेति प्रकाशशक्तिसंयुतम् ॥११०६॥ डिन्तमुक्त्वा ग्रहराशियुतायान्ते च ठद्वयम्। त्रिधाञ्जलि क्षिपेन्मंत्री कर्मगां साङ्गसिद्धये ॥११०७॥ तोयाञ्जलि पुनर्भं वं सूर्यमंडलमध्यगाम्। मूलदेवीमथो ध्यायन् सूर्यमंडलरूपिर्गीम् ॥११०८॥ तत उच्चार्यं गायत्रीं विसृजेदनयार्घ्यकम्। गायत्रीं भावयेद् देवीं सूर्यासनकृताश्रयाम् ॥११०६॥ कुंडलीं त्रिविधां देवीं तथा बीजत्रयं त्रिधा। तुरीयां कुंडलीं मूघ्नि नित्यानन्दस्वरूपिग्गीम् ॥१११०॥ मूलाधारे वाग्भवं च चन्द्रवर्शसमं स्मरेत्। विह्निकुंडलिनीं नित्यां बालार्कसहशाननाम् ॥११११॥ हृदये कामबीजं च कोटिसूर्यसमप्रभम्। सूर्यकुंडलिनीं सत्र नित्यानन्दस्वरूपिग्गीम् ॥१११२॥ भ्रमध्ये शक्तिवीजं च कोटिचन्द्रसमप्रभम्। चन्द्रकुंडिसनों तत्र स्रवदमृतविग्रहाम् ॥१११३॥

बीजत्रयमये विन्दौ तुर्यां विन्दुत्रयात्मिकाम् । सूर्यकुंडिसनीं देधीं केवसां ज्ञानविग्रहाम् ॥१११४॥

प्रातम् लाघारे-

बालार्कमंडलाभासां भानुबह्नीम्डुलोचनाच् । पाञांकुञौ शरांश्रापं घारयंतीं शिवां स्मरेत् ॥१११४॥

मध्याह्ने हत्पद्मे -

मध्याह्ने चिन्तयेद् देवीं नवयौवनशोमितास् । सायाह्ने भ्रमध्ये-

सायाह्ने चिन्तयेद् देवीं त्रैलीवर्च कप्रभामयीम् । नवयौवनसंपन्नामुज्ज्वलां परमां कलाम् ॥१११६॥

कियासारे-

तामेव चिन्तयेव रात्रौ भोगमोक्षकरीं शिवाम् । गायत्रीं प्रजपेद् विद्वानष्टाविशक्तिसंख्यया । मनसा प्रजपेन्मन्त्री गायत्रीं च विशेषतः ॥१११७॥

ा ११३८ ११। शिक्ष

गांधर्वे-

गायन्तं त्रायते यस्माद् गायत्री तेन चोच्यते ।

महापातकयुक्तोऽपि दशधा प्रजपेद् यदि ॥१११६॥

सत्यं सत्यं महेशानि युक्तो भवति तत्थाए॥त् ।

प्रष्टोत्तरशतावृत्या गायत्रीं प्रजपेद् यदि ॥१११६॥

सर्वपापविनिर्मुक्तो भवेत् पूजाधिकारवान् ।

प्रष्टोत्तरशतावृत्या मूलमन्त्रं ततो जपेत् ॥११२०॥

एषा शक्तिमयो संध्या कर्तव्या साधकोत्तमैः ।

ततो मोनी विशुद्धात्मा हृदि विद्धां परां जपन् ॥११२१॥

प्रविह्मिनसो भूत्या यागभूमिमधाऽजिशेत् ।

संध्यायां पतितायां वा गायत्रीं दशधा जपेत् ॥११२२॥

कालत्रयेऽपि कर्तव्या संघ्या सावकसत्तमैः । तुरीयाऽपि च कर्तव्या यथाकाले विमुक्तये ॥११२३॥

मकरणे दोषमाह लक्ष्मीकुलार्गावे-

संघ्यया च विहीनो यो न बीक्षाफलमाप्नुयात् ॥११२४॥

गक्तिविषये तान्त्रिकीसंघ्यायां जूदस्याप्यविकारः -

संध्यात्रयं तथा कुर्याद् बाह्याणो विधिपूर्वकम् । तंत्रोक्तविधिपूर्वं तु शूद्रः संध्यां समाचरेत् ॥११२५॥ इति ।

सर्वसाधारणी तु मन्त्रमहोदघी-

कृत्वा संघ्यां स्वशासोक्तां तंत्र संघ्यामथाऽऽचरेत् । प्रारागामां वडङ्गः च कृत्वादाय करे जलम् ॥११२६॥ त्रिर्जप्तवा मूलमंत्रेरोत्याचमेत् त्रिर्जपन् मनुम् । पुनर्दक्षकरेगाम्मो गृहीत्वा वामहस्ततः ॥११२७॥ निधाय तस्माच्च्योतिद्भि विन्दुभिः सप्तधा तनुम् । संमार्ज्य मूलमंत्रेणावशिष्टं तत् पुनर्जलम् ॥११२८॥ वक्षहस्ते समादाय नासिकान्तिकमानयेत्। इडयान्तःसमाकृष्य तद्घौतेः पापसंचयैः ॥११२६॥ कृष्णवर्णं पिगलया रेचितं प्रविचिन्त्य तत् । क्षिपेदस्र ए पुरतः कल्पिते भिबुरोपले ॥११३०॥ ग्रघमर्षरामेतद्धि निक्तिलाघविनाशनम् । पुनरञ्जलिनाऽऽदाय जलमधं दिशेत् ततः ॥११३१॥ त्रिवारं मूलमन्त्रान्ते षोडशार्शमनुं जपन् । रविमंडलसंस्थाय वेवायार्ध्यंपदं ततः ॥११३२॥ कल्पयामीतिमंत्रोऽयं षोडशार्णं उबाहृतः। सूर्यमंडलगं घ्यायश्चिष्टदेवमनन्यधीः ॥११३३॥ प्रजपेनमंत्रगायत्रीं यूलमहोत्तरं शतम्। प्रष्टाविशतिवारं वा तर्पयेत् तावदम्मसि ॥११३४॥

बत्त्वार्घं दिननाथाय तीर्थं संहारमुद्रया । विसृज्याकं लोकपालान् नत्वा देवस्तुर्ति पठन् ॥११३५॥ यागस्थानं समागत्य प्रक्षाल्यांघ्रो तथाऽऽचमेत्। गार्हपत्यादिकानग्नीन् हुत्त्वोपस्थाय तानपि ॥११३६॥ देवतागारमागत्य समाचम्येद् यथाविधि । केशवनारायरामाधवैः पीत्वा जलं त्रिधा ॥११३७॥ . करौ गोविन्दविष्णुम्यां क्षालयेन्मधुसूदन। त्रिविक्रमास्यामोष्ट्रौ वा मनः श्रीघराभ्यां मुखम् ।।११३८।। हृषीकेशेन हस्तौ च चरएगै पद्मनाभतः। बामोबरेरा मूर्धानं प्रोक्ष्य संकर्षगादिकान् ॥११३६॥ मुखादिष्वं गुष्ठांगुल्या वेदादिः प्रीराने न्यसेत् । मुखे संकर्षणं वासुदेवप्रद्युम्नकौ नसोः ॥११४०॥ ग्रनिरुद्धं च पुरुषोत्तममक्स्गोः प्रविन्यसेत् । श्रधोक्षजं नृतिहं च कर्णयोनिभितोऽच्युतम् ॥११४१॥ जनार्दनं हृदि न्यस्य उपेन्द्रमपि मुर्धनि । श्रंसयोश्र हरि कृष्णं वैष्णवाचमनं त्विदम् । केञवाद्याश्रतुर्थ्यन्ता नमोऽन्ताः प्रसावादिकाः ।।११४२।। इति ।

# श्रागमान्तरे-'''

प्राग्वक्त्रश्चोदङ्मुखः सूपवीती,
बध्वा चूडां जानुमध्यस्थबाहुः ।
तोयं चेक्षन् तूपविष्टोऽथ मौनी,
स्यादाप्रह्यस्त्वेकधाराचिमध्यन् ।।११४३॥
ग्रदुष्टरसगंधाद्यैरकीटाफेनबुद्बुदैः ।
ग्रनुष्णैरम्बुभिः शुद्धैराचमेदभिवीक्षितैः ।।११४४॥
हत्कंठास्यगताः पुनन्ति विबुधा नापो द्विजादीन् क्रमात्
त्रिःपोता वृषलस्त्रियाविष सकृत् कुंडादिलोमादिकान् ।

म्राचम्य त्रिरपस्त्रिवेदपुरुषाः प्रीरान्ति निर्माष्टि यत् द्धिःसाष्टार्वेषडंगयज्ञपुरुषाः प्रोताः स्युरंगुष्ठतः ॥११४५॥ प्रीरणात्यकंमनामिका नयनयोः स्पर्शात्त्रयांगुष्ठयुक् सांगुष्ठा त्वथ तर्जनी समिता झाएइये मारुतम्। श्रंगुष्ठेन कनिष्ठिका श्रवणयोराशाश्च नाभे वसू-नात्मानं तु हृदंशयोगिरसृषीन् मूर्घ्नः समस्तांगुलैः ॥११४६॥ इति । श्रास्ये नसोः प्रदेशिन्यानामया नेत्रकर्णयोः । किन्छिया नाभिदेशेंऽगुष्ठः सर्वत्र संयुतः ॥११४७॥ तलेन हृदयं न्यस्य सर्वाभि मंस्तकेंऽसयोः। म्रात्मविद्याशिवस्तत्त्वैः स्वाहान्तैः प्रपिबेदपः ।।११४८।। हां हीं हमादिमैः शेवे शाक्ते वाग्बीजपूर्वकैः। क्षालनादिकमंगुल्याः स्पर्शोऽपि स्यादमंत्रतः ॥११४६॥ एवमाचम्य सामान्यार्घेग द्वारं प्रपूजयेत्। तारः सं वह्निसर्गाढघं द्वाराष्ट्यं साधयामि च ॥११५०॥ उक्तास्त्रमनुना पात्रं क्षालयेत् पूरयेन्मृवा । तीर्थान्यावाह्य गंधादीन् तत्राह्ये (?) निगमादिना ॥११५१॥ धेनुमुद्रां प्रवर्ध्याऽथ मुलेनाष्ट्राभिमंत्रयेत्। सामान्यार्घविधिः प्रोक्तस्तेनार्चेद् द्वारदेवताः ।।११५२।। द्वारमस्त्राम्बुना प्रोक्ष्य गर्णेशं चोर्घ्वतो यजेत्। महालक्ष्मीं दक्षभागे वामभागे सरस्वतीम् ॥११५३॥ पुनरंक्षे यजेद् विघ्नं गंगां च यमुनामि । पुनर्वामे क्षेत्रपालं स्वःसिन्ध्यमुने भ्रपि ॥११५४॥ पुनर्दक्षे च घातारं विधातारं तु वामतः। तद्वन्निधीशं खपयौ ततोऽचेंद् द्वारपालकान् ॥११५५॥ ये द्वारपाला देवानां ते कथ्यंते पृथग्विधाः। नन्दः सुनन्दश्रण्डश्र प्रचंडो बलसंज्ञकः ॥११५६॥

प्रबलो भद्रसंज्ञश्च सुभद्रो वैष्णवा मताः । नंदिसंज्ञो महाकालो गर्णेशो वृषभस्तथा ॥११५७॥ भृंगीरी ह्यभिधः स्कन्दः पार्वतीशामिधः परः । चंडेश्वरा इमे शैवाः शाक्तेया मातरः स्मृताः ॥११५८॥

मातरः बाह्यचाचा इति।

बक्रतुण्डश्च कदंष्ट्रो महोदरगजाननी । लंम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजश्च सप्तमः ॥११५६॥ धूम्रराजो गरापते द्वरिपाला इमे स्मृताः । इन्द्रो यमोऽथ वरुगः कुवेरस्त्रिपुरामते ॥११६०॥ द्वारपूजां विधायेत्यं विघ्नानुत्सारयेत् त्रिधा । म्रात्मानं शंकरं ध्यात्वा दृष्ट्या दिव्यान् निवारयेत् ॥११६१॥

शंकरमित्युपलक्षरणम् । स्वोपासितदेवतारूपमिति पूज्यपूजकयोरभेदात् ।

नभःस्थानेऽर्घपानीयैः पाष्णिघातै र्घरागतान् । प्रयसर्पन्तु ते भूता ये भूता भुवि संस्थिताः ॥११६२॥ ये भूता विघ्नकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया । प्रयक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो विश्रम् ॥११६३॥ सर्वेषामिवरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे । विनिवार्याखिलान् विघ्नान् इदं मंत्रद्वयं पठन् ॥११६४॥ प्रवकाशप्रदानायान्तरायासां विनिर्गमे । संकोचियस्या वामांगं गृहं दक्षपदा विशेत् । क्षेत्रपालं च धातारं नैऋं त्यां विशि पूजयेत् ॥११६४॥

पंचाशत्संख्याकानां क्षेत्रपालानां नामानि पुरम्बरणपटले लिखामस्तत्पूजा च ।

ग्रनन्तं विमलं पद्यं ङेन्तासननमोऽन्वितम् ।
जपं निदध्याद् दर्भास्त्रीन् कुशचर्माम्बरासने ॥११६६॥
काष्ठपल्लववंशाश्मगोशकृत्तृग्मुष्मयम् ।
विषमं कठिनं मंत्री त्यजेदासनमाधिजम् ॥११६७॥

श्रासनमन्त्र ऋष्यादयस्तन्त्रान्तरे-

तदासनस्पश्चिमुशन्ति कूमं झन्दस्तथा स्यात् सुतलं सुधीरः । प्रोक्ता तु पृथ्वी किल देवतास्य जपादिकमंण्युपयोग युक्तः ॥११६८॥ पृथ्वि त्थयेति मंत्रेरा प्रागुदग्वा समाविशेत् । कुर्यात् स्वस्तिकपाथोजवीरादिष्वेकमासनम् ॥११६६॥ पौष्पं दारुमयं वस्त्रं चमंकौशेयवाससम् । षड्विधं चासनं प्रोक्तं देवताप्रोतिकारकम् ॥११७०॥ इति ।

म्रासनविशेषं तत्फलं च पुरम्बरणपटले लिखामः।

प्रध्येपाद्याचमनीय-मधुपर्काचमनस्य च ।
पंच पात्राणि पुष्पादीन् स्थापयेत् स्थीयदक्षिणे ।।११७१।।
वामेऽम्बुपात्रं व्यजनं क्षत्रमादर्शचामरे ।
कृताञ्चलि वामदक्षे गुरून् गरणपति नमेत् ।।११७२।।
म्यस्यात्रं करयोस्तालत्रयं दिग्वन्धनं चरेत् ।
प्रगुष्ठयुक्ततर्जन्या सुदर्शनमनुं जपन् ।।११७३।।
प्रणावो हृदये केऽन्तं सुदर्शनपदं पुनः ।
प्रस्त्राय च फडित्युक्तो मन्त्रो द्वादशवर्णवान् ।।११७४।।
विधाय चित्रप्राकारं भूताजेयो भवेत् सुधीः ।
चन्दनागरकपूँरेरन्तरं धूपयेक्ततः ।।११७५।।
प्राणानायम्य तारेण पूरकुम्मकरेचकः ।
द्वाजिशासा चतुःषष्ट्या क्रमात् वोडशसंख्यया ।
देवार्च योग्यतावाप्त्यै मूत्रशुद्धि समाचरेत् ।।११७६॥ इति ।
दिवार्च योग्यतावाप्त्यै मूत्रशुद्धि समाचरेत् ।।११७६॥ इति ।

नवमः पटलः।

म्रव भूतगुद्धः-

मूलाधारे स्थितां देवीं कुंडलीं परदेवताम् । विसतंतुनिभां विद्युत्प्रभां घ्यायेत् समाहितः ॥११७७॥ मूलाधारात् समुत्त्थाप्य संगतां हृदयाम्बुजे। सुषुम्रा मार्गमाश्रित्याऽऽदाय जीवं हृदम्बुजात् ॥११७८॥ प्रदीप्तकलिकाकारां बह्यरन्ध्रगतां स्मरेत्। जीवं ब्रह्मािए संयोज्य हंसमंत्रेए साधकः ॥११७६॥ पावादिब्रह्मरन्ध्रान्तं स्थितं भूतगरां स्मरेत्। स्ववर्गबीजाकृतिभि युंक्तं तद्विधिरुच्यते ॥११८०॥ पादादिजानुपर्यन्तं चतुःकोरां सवज्रकम् । भूबोजाख्यं स्वर्णवर्णं स्मरेववनिमंडलम् ॥११८१॥ जान्वादिनाभिचन्द्रार्धनिभं पद्मद्वयांकितम्। वं बीजयुक्तं रवेताभमंभसो मंडलं स्मरेत् ॥११८२॥ नाभे ह्रं दयपर्यन्तं त्रिकोएां स्वस्तिकान्वितम् । रं बीजेन युतं रक्तं स्मरेत् पावकमण्डलम् ।।११८३।। हृदो भ्रमध्यपर्यन्तं वृत्तं षड्विवुलाञ्ज्छितम् । यं बीजयुक्तं घूम्राभं नभस्यन्मएडलं स्मरेत् ॥११८४॥ धाबह्यरन्ध्रं भ्रमध्याद् वृत्तं स्वच्छं मनोहरम्। हं बोजयुक्तमाकाशमंडलं प्रविचितयेत् ॥११८५॥ यद् हस्तपायूपस्थवाक् क्रमाद् ध्येया धरादिगाः । स्वकीयविषयै र्युक्ता गमनग्रहरणादिभिः ॥११८६॥ घ्राएां च रसना चक्षुः स्पर्शनं भोत्रमिन्द्रियम् । क्रमाद् ध्येयं घरादिस्यं गंधादिगुरासंयुतम् ॥११८७॥ ब्रह्मविष्णुशिवेशानाः सदाशिव इतीरिताः । घर। दिभूतसंघेशा ध्येयास्तन्मण्डलेषु ते ॥११८८॥ निवृत्तिश्र प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिश्रत्थिका। शान्त्यतीतेति पंचैव कला ध्येया धरादिगाः ॥११८६॥ समानोदानव्यानाश्रापानप्राग्गे च वायवः । घरादिमंडलगताः पंच ध्येयाः क्रमादिमे ।।११६०॥

एवं भूतानि संचित्त्य प्रत्येकं प्रविलापयेत्। भुवं जले जलं बह्नौ विह्न बायौ नभस्यमुम् ॥११६१॥ विलाप्य खमहंकारे महातत्त्वेऽप्यहंकृतिम्। महान्तं प्रकृतौ मायामात्मनि प्रविलापयेत् ॥११६२॥ शुद्धसंविन्मयो भूत्त्वा चितयेत् पापपूरुषम् । वक्षकुक्षिस्थितं कृष्णमंगुष्ठपरिमास्यकम् ।।११६३।। विप्रहत्याशिरोयुक्तं कनकस्तेयबाहुकम्। मदिरापानहृदयं गुरुतल्पकटिद्वयम् ॥११६४॥ पापिसंगपदद्वन्द्वभुपपातकरोमकम्। लड्गचर्मधरं दुष्टमधोवक्त्रं सुदुःसहम् ॥११६५॥ वायुबीजं स्मरन् वायं संपूर्यंनं विशोषयेत्। स्वशरीरयुतं मंत्री बह्मिबीजेन निर्दहेत् ॥११६६॥ कुम्भके परिजप्तेन ततः पापनरोद्भवम्। बहि भेस्म समुत्सार्य वायुबीजेन रेचयेत् ॥११६७॥ सुघाबीजेन देहोत्त्यं भस्म संध्नावयेत् सुधीः। भूबोजेन घनीकृत्य मस्म तत् कनकाण्डयत् ॥११६८॥ विशुद्धमुकुराकारं जपन् बीजं विहायसः। मूर्धादिपादपर्यन्तान्यङ्गानि रचयेत् मुधीः ॥११६६॥ म्राकाशादीनि भूतानि पुनरुत्पादयेत् चितः । सोऽहं मन्त्रेण चात्मानमानयेद् हृदयाम्बुजे ॥१२००॥ कुंडली जीवमादाय परसंगात् सुधामयम्। संस्थाप्य हृवयाम्भोजे भूलाघारगतां स्मरेत् ॥१२०१॥ भूतशुद्धि विधायैवं प्रारास्थापनमाचरेत्। प्राराप्रतिष्ठामंत्रस्य विधानमभिधीयते ॥१२०२॥ प्राणमंत्रस्य मुनयो ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। उक्तमृग्यजुषं साम छंदः छंदोविशारदैः ॥१२०३॥

चतन्यरूपा प्रागातमा देवताशक्तिरीरिता। पाशो बोजं त्रपा शक्ति विनियोगोऽसु संस्थितौ ॥१२०४॥ ऋषीन् शिरसि वक्त्रेषु छंदांसि देवता हृदि। गुह्ये बीजं पदोः शक्ति न्यस्य कुर्यात् वडंगकम् ।।१२०५।। कवर्गं नभ श्राद्ये हुँ च्चशब्दाद्येः शिरः स्मृतम् । टश्रोत्राचैः शिखा प्रोक्ता तवागाचेस्तनुच्छदम् ॥१२०६॥ पवक्तव्यादिभि नेत्रमस्त्रं येनान्तरिन्द्रियैः। म्रात्मनेऽन्तान् मनूनंगान् विन्यसेद् हृदयादिषु ।।१२०७।। पंचमं प्रथमं पथात् द्वितीयं च चतुर्थकम् । तृतीयमित्थं क्रमतो वर्गवर्णान् समुच्चरेत् ॥१२०८॥ े यवर्गेऽप्येवमुच्चार्यं नमश्चे तोऽन्तिमो भृगुः। विमलं चेति चोच्चार्याः क्रमाद् वर्णाः सविन्दवः ॥१२०६॥ नभो वाय्विग्नवार्भुमिनभ झादय ईरिताः। शब्दस्पर्शरूपरसगंधाः शब्दादयो मताः ।।१२१०।। श्रीत्रं त्वग् नयनं जिह्वा झाएां श्रीत्रादयः स्मृताः । वाक् पारिएपादपाय्कुपस्थाश्च वागादयः पुनः ।।१२११।। वक्तव्या दानगमनविसर्गानंदसंज्ञकाः। वक्तव्याद्या बुद्धिमनोऽहंकाराश्चित्तसंयुताः ॥१२१२॥ श्रंतरिन्द्रियसंज्ञाः स्युरेवमुक्तं वडङ्गकम् । नाभेरारम्य पादान्तं पाशबीजं प्रविन्यसेत् ॥१२१३॥ नाम्यन्तं हृदयाच्छिक्ति हृदन्तं मस्तकाच्छ शिम् । त्वगसृङ्मांसमेदोऽस्थिमज्जाशुक्रारिए विन्यसेत् ॥१२१४॥ श्चात्मने हृदयान्तानि याविसप्ताविकान्यपि । श्रोजः सद्यान्विताकाञ्चपूर्वं प्रार्णं तु लादिकम् ॥१२१५॥ भृग्वादिकं न्यसेत् जीवमेतान् हृदयदेशतः। यकाराद्या ब्राह्यवर्गाः सर्वे स्युक्चन्द्रभूषिताः ॥१२१६॥

ततः समस्तमूलेन मूर्धादि चरगावि । विधाय व्यापकं न्यासं घ्यायेत् प्राणेश्वरीं ततः ॥१२१७॥ पाशं चापासृक्कपाले शृग्गीवून शूलं हस्तै विभ्रतीं रक्तवर्गाम् । रक्तोदन्वत्पोतरक्तांबुजस्थां देवीं ध्याये प्रारणशक्ति त्रिनेत्राम् ।।१२१८।। घ्यायत् हृदि करं दत्त्वा त्रिजंपेत् तन्मनुं सुधीः। वक्ष्येऽधुना मनोस्तस्योद्धारं घ्यातृसुखावहम् ॥१२१६॥ पाशं मायां शृश्णि प्रोच्य यादीत् सप्तेन्द्रसंयुतात् । तारान्वितं नभः सप्तवर्णमंत्रं ततोऽजपाष् ॥१२२०॥ मम प्रारणा इह प्रारणा मम जीव इह स्थितः। मम सर्वेन्द्रियाण्युक्ता मम बाङ्मन ईरयेत् ॥१२२१॥ चक्षुःश्रोत्रद्रारापदात् प्रारा। इह समीर्य च । द्यागत्य सुखसुञ्चार्य चिरं तिष्ठन्त्विदं पठेत् ॥१२२२॥ विह्नजायां च सप्तार्गं मंत्रमन्ते पुन वंदेत्। प्राराप्रतिष्ठामंत्रोऽयं स्मृतः प्रारानिघापने ॥१२२३॥ सविदवो मेरुहंसाकाञ्चाः सर्गी भृगुः पुनः । मायेति तारवद्धोऽयं मंत्रः सप्ताक्षरो मतः १२२४॥ ममास्येति पदस्यादौ पाशादीनि समुञ्जरेत्। यंत्रेषु प्रतिमादौ वा प्राशस्थापनमाचरेत्। मम स्थाने तस्य तस्य षष्ठ्यन्तामभिधां पठेत् ॥१२२४॥

स्रत्र विशेषो वसिष्ठसंहितायाम्-

हृदि हस्तं संनिधाप्य प्राग्स्थापनमाचरेत्।
ततो जन्मादिकद्वचष्टक्रिया संस्कारसिद्धये ॥१२२६॥
षोडश प्रग्गवावृत्तीः कृत्वा शक्ति परां स्मरेत्।
एवं प्राग्गान् प्रतिष्ठाप्य मातृकान्यासमाचरेत् ॥१२२७॥
श्रीकंठाद्यां शंभुभक्तो वैष्ण्यः केशवादिकाम्।
गर्गशाद्यां तु तत् सेवी शक्तिभाङ् मातृकाः कलाः ॥१२२८॥

समुद्रा मातृकाभेदा न्यासपटले लिखामः ।
न्यस्य देवमयो भूत्वा घ्यायेदिष्टं स्वमात्मवात् ।
तत्तन्मुद्राः प्रदर्श्यय कुर्यान्मानसपूजनम् ॥१२२६॥
प्रार्थयेत ततो देवं मंत्रेगानेन तन्मनाः ।
स्वागतं देवदेवेश सम्मुखो भव केशव ।
गृहारण मानसीं पूजां यथार्थपरिभाविताम् ॥१२३०॥

केशवेत्युपलक्षराम्।

केशवेति पदस्थाने कार्य उहोऽन्यदेवते । यस्य यस्य च देवस्य यथाभूषरावाहनम् ॥१२३१॥ संचिन्त्य हृदयाम्भोजे पूजयेन्मानसंस्तथा । सायुधं च तथा सांगं सर्वोपस्करसंयुतम् ॥१२३२॥ मनसा पूजियत्वेवं क्षरां तद्गतमानसः। स्थित्वा मूलमनुं विद्वान् जपेदष्टोत्तरं शतम् ॥१२३३॥ जपं निवेद्य देवाय स्थापयेदर्घ्यमुत्तमम्। बाह्यसंपूजनायाथ तत्प्रकारोऽभिधीयते ॥१२३४॥ स्ववामाग्रे तु षट्कोरावृत्तभूपुरवेष्टितम् । कृत्वाग्निकोरगमूर्ध्वाप्रं स्तम्मयेत् राङ्क्षमुद्रया ॥१२३४॥ पृष्पाक्षतैः वडंगानि तत्राग्न्याविषु पूजयेत् । ग्रस्त्रक्षालितमाघारं तत्र दध्यान्मनुं जपन् ॥१२३६॥ मं वह्मिमण्डलायेति ततो दशकलात्मने । भ्रमुकार्घेति पात्रान्ते सनाय नम इत्यपि ।।१२३७।। चतुविशतिवर्गोऽयमाधारस्थापने मनुः। ग्राधारे पूर्वकाष्ट्रादि दशार्च्चेत् पावकीः कलाः । स्वमंत्रक्षालितं शंखं स्थापयेत् तन्मनुं स्मरन् ॥१२३८॥

शंखे विशेषस्त्रिपुरार्णवे-

शंखोदरस्थितावत्तं युक्तघा निस्सार्यं तत्र तु । योनित्रयं तथेकं या शंक्षे कुर्याद् विचक्षरणः ॥१२३६॥ यामलेऽपि-

मुख्यः शंखः श्रेतवर्णो मध्यः पीतादिवर्णयुक् ।
नीलवर्णः परित्याज्यस्तथेव कृमिभक्षितः ॥१२४०॥ इति ।
झं सूर्यमण्डलायान्ते द्वादशेतिकलात्मने ।
झमुकार्घ्येति पात्राय नमोऽन्तः ज्यक्षिवर्ण्यात् ॥१२४१॥
शंखस्थापनमंत्रोऽयं तारं कामो महाजल ।
चराय वर्मफट् स्वाहा पाञ्चजन्याय हुन्मनुः ॥१२४२॥
शंखस्य विशत्यर्णाढ्यस्तेन प्रक्षालयेत् तम् ।
कला द्वादशं सूर्यस्य शंखोपरि यजेत् क्रमात् ॥१२४३॥
विलोममानृकां मूलं विलोमं च पठन् जलैः ।
झापूर्य मनुनेष्टा तं तत्राच्चेंदैन्दवीः कलाः ॥१२४४॥

म्रान्स्येन्द्नां कलाः द्वितीयपटलतो ज्ञेयाः।

ॐ सोममण्डलायान्ते षोडशान्ते कलात्मने ।

ग्रमुकार्घ्यामृतायेति हुन्मनुश्चार्घ्यपूजने ॥१२४४॥

ग्राह्मयेत् तत्र तीर्थानि तन्मंत्रशृिणमुद्रया ।
रिवमण्डलतः स्वीयहृदोदेवमथाऽऽह्मयेत् ॥१२४६॥

ग्रष्टकृत्वो जपेन्मूलं स्पृष्टा जलमनन्यधोः ।
ग्रष्मु विन्यस्य चांगानि हृदा संपूजयेदपः ॥१२४७॥

गूलं जपेदष्टशतं छादयन् मत्स्यमुद्रया ।
संरक्षेदस्रमंत्रेण छोटिकामुद्रया जलम् ॥१२४६॥

गुद्रया चावगुण्ठिन्या वर्मणा त्ववगुण्ठयेत् ।
ग्रमुतीकृत्य गोमुद्रां कुर्वन्नमृतवीजतः ॥१२४६॥

संरोधिन्या सन्निरुध्य तत्र मुद्राः प्रदर्शयेत् ।
ग्राष्ट्रमौशलचक्राख्याः परमीकृत्य तत् पुनः ॥१२४०॥

महामुद्रां विरचयन् योनिमुद्रां प्रदर्शयेत् ।
ग्रुध्मानेशे गालिनीं च रामे गरुडमुद्रिकाम् ॥१२४१॥

शङ्खविक्षणिविस्भागे प्रोक्षरागिपात्रपूरराम् । कृत्वार्घाम्बु क्षिपेसत्र तेनोक्षेत् त्रिनिका तनुम् ॥१२५२॥ प्रजपन् मूलगायत्री पूजावस्तुचयं तथा। पाद्याचमनपात्रे च दध्यादध्यंस्य चोत्तरे ॥१२५३॥ एवमध्यंविधिः प्रोक्तः सर्वसाधारलो मया। विहाय शंकरं सूर्यमध्यें शङ्खः प्रशस्यते ॥१२५४ हेमरूपोदुम्बराज्जरीतिदारुमृदुद्भवम्। पालाशं पद्मपत्रं च स्मृतं पाद्यादिभाजनम् ॥१२५५॥ ध्रशक्तावर्घ्यपात्रेश पाद्याबीनि निवेदयेत्। अंतर्यागं ततः कुर्यात् पीठे बेहमये सुधीः ॥१२५६॥ न्यासस्थानेषु मगडूकमुख्यान् गन्यादिभि यंजेत्। पीठमंत्रान्तमत्रेज्या हृदये स्वेष्टदेवताः ॥१२५७॥ कुएडलीं च तचोत्त्वाप्य द्वादशान्ते परं नयेत्। तवुत्त्यामृतधाराभिः प्रीग्गयेत् परदेवताम् ॥१२५८॥ जपं कृत्वा निवेद्यास्म मनसा तां विसर्जयेत् । मूघ्नि हृत्पादगुह्येषु ततः पुष्पाञ्जनि क्षिपेत् ॥१२५६॥ भ्रन्तर्यागं विधायेत्थं बाह्यपूजनमारभेत्। द्विविधः स्याल्लब्धमानो बाह्यान्तरमुपासनम्। न्यासिनां चान्तरं प्रोक्तमन्येषामुभयं तथा ॥१२६०॥

# वाववीयसंहितायामपि-

ग्रावावम्यन्तरं यागमित्तकार्यावसानकम् । विधाय मानवः पश्चाद् बहिर्यागं समाचरेत् ॥१२६१॥ इति । ग्राद्यमेवं ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यितस्तथा । विधन्यां प्रक्षिपेत् किचिवर्धोदकमनन्यधीः ॥१२६२॥ प्राणानायम्य मूलेन वामे गुरुत्रयं नमेत् । दक्षिणे च गणेशानं पीठपूजामथाचरेत् ॥१२६३॥

स्वर्णादिरचिते यंत्रे यद्वा चन्दननिमिते । मगडूकात् परतस्वान्तं विङ्मघ्ये पीठशक्तयः ॥१२६४॥ मएड्कश्राथ कालाग्निरुद्र प्राधारशक्तियुक्। कूर्मो घरा सुघासिधुः श्रेतद्वीपसुराङ्घ्रियाः ॥१२६४॥ मिएएहर्म्यं हेमपीठं धर्मो ज्ञानं विरागता। ऐश्वर्यं धर्मपूर्वास्तु चत्वारस्ते नञादिकाः ॥१२६६॥ धर्मादयः स्मृताः पादा पीठगात्राणि चेतरे । मध्येऽनन्तं तत्त्वपद्ममानन्दमयकन्वकम् ॥१२६७॥ संविन्नालं ततः प्रोक्ता विकारमयकेशराः। प्रकृत्यात्मकपत्रास्यि पश्चाशद्वर्णकरिएका । सूर्यस्येन्दोः पावकस्य मण्डलित्रतयं ततः ॥१२६८॥ सत्त्वं रजस्तमः पश्चादात्मायुक्तोऽन्तरात्मना । परमात्माऽथ ज्ञानात्मा तत्त्वे मायाकलाविके ॥१२६८॥ विद्यातत्त्वं परं तत्त्वं कथिताः पीठदेवताः। पूजने सर्वदेवानां पीठे ताः परिपूजयेत् ॥१२७०॥ पृथिवयनन्तरं पूज्यः क्षीराब्धि मधिवे श्रियम्। इक्षुसिन्धु र्गरोशे स्यादन्यत्रामृतसागरम् ॥१२७१॥ ग्रग्निराक्षसवाय्वोशकोर्गे धर्मादयः स्मृताः । इन्द्रकीनाञ्चवरुणसोमाञासु नञाविकाः ॥१२७२॥ धर्माविपूजने प्राची तथैवावर गार्चने । पूजकस्य पुरः कल्प्या सक्रादिषु यथास्वकम् ॥१२७३॥ श्रोता कृष्णारुणा पीता क्यामा रक्ता सितासिताः। रक्ताम्बराभयधरा ध्येयाः स्युः पीठशक्तयः ॥१२७४॥ शालग्रामे मर्गौ यंत्रे नित्यपूजां समाचरेत्। हेमादिप्रतिमायां वा स्थापितायां यथाविधि ॥१२७५॥ श्रङ्गः ष्ट्रादिवितस्त्यन्तमाना स्यात् प्रतिमा गृहे । पूज्या न दग्धा भिन्ना वा नोर्ध्वाधोहङमविक्रिया ॥१२७६॥ लिंगं वा लक्षरणोपेतं तत्राऽऽवाहनमाचरेत्।
मूलमुचार्यं हृदयात् सुषुम्णा वर्त्मना महः ॥१२७७॥
द्वारेण ब्रह्मरंश्रस्य नासारंश्रविनिर्गतम् ।
पुष्पाञ्चलौ मानृकाग्जे योजयित्वा विनिःक्षिपेत् ॥१२७६॥
मूत्तौ पुष्पाञ्चलि चैतदावाहनमुदीरितम् ।
शालग्रामे स्थितायां वा नावाहनविसर्जने ॥१२७६॥
ग्रावाह्याद्यपचारेषु श्लोकान् शम्भूदितान् पठेत् ।
ग्रात्मसंस्थमजं शुद्धं त्यामहं परमेश्वर ।
ग्ररएयामिव ह्य्यांशं मूर्तावावाहयाम्यहम् ॥१२८०॥

मूर्तावितिस्थाने यंत्रेष्वित्यादिपद्कल्पना ।

पंचायतनपक्षे तु मध्ये विष्णुं ततोऽर्चयेत्।
प्राग्निन्द्रां तिवायव्येशानेषु गरणनायकम् ॥१२८१॥
रिवं शिवां शिवं मध्ये गरणेशक्षेत् शिवं शिवाम् ।
रिवं विष्णुं, रवी मध्ये विष्नाजनगजेश्वरान् ॥१२८२॥
भवान्यां मध्यसंस्थायामीशविष्नाकंमाधवान् ।
हरे मध्यगते सूर्यगरोशिरिजाच्युतान् ॥१२८३॥
संपूज्यादौ मध्यगतं गरणेशादि ततो यजेत् ।
गरणेशे मध्यसंस्थे तु पूजयेद् भास्करादितः ॥१२८४॥

केषाञ्चिद्विषये पंचाञ्जाभावो यामले-

इयामायां भैरवीताराखिन्नमस्तासु भैरवि । मञ्जुघोषे तथा रौद्रे पंचांगो नेष्यते बुधैः ॥१२८५॥ तत्रापि गुह्यकालीविषये पंचायतनी ग्रस्त्येव ।

यंत्रेषु पूजाकमो यथा विश्वसारे-

भूपुरेषु चतुःकोर्गे पूजयेत् क्रमतः सुधीः । मध्ये संपूज्य विधिवत् पंचायतनदेवताः ॥१२८६॥

## पुनमंत्रमहोदधौ-

विघायाबाहनं चेत्थमाबाहिन्या तु मुद्रया । संस्थापिन्या स्थापयेत् तं मूलान्ते स्रोक्तमुज्ञरन् ।।१२८७।। तवेयं महिमा मूर्तिस्तस्यां त्वां सर्वगं प्रभो !। भक्तिस्नेहसमाकृष्टं दीपवत् स्थापयाम्यहस् ॥१२८८॥ ऊहः कार्यो मवान्यादौ श्लोकमावाहनादिषु । मूलश्लोको पठन् कुर्यादासनं चोपवेज्ञनम् ॥१२८६॥ सर्वान्तर्यामिने देव! सर्वबीजमयं शुभम्। स्वान्तःस्थाय परं शुद्धमासनं कल्पयाम्यहम् ॥१२६०॥ ग्रस्मिन् वरासने देव ! सुखासीनोऽक्षरात्मकः । प्रतिष्ठितो भवेश ! त्वं प्रसीद परमेश्वर ॥१२६१॥ मूलं स्रोकं पठन् कुर्यात् सन्निधानं समुद्रया । म्रनन्या तव देवेश मूर्तिशक्तिरियं प्रभो ॥१२६२॥ सान्निष्यं कुरु तस्यां त्वं भक्तानुग्रहतत्परः। पठन् मूलं तथा श्लोकं सन्निक्ष्यात् स्वमुद्रया ॥१२६३॥ माज्ञया तव देवेश फ़ुपाम्मोघे गुर्गाम्बुघे। ब्रात्मानन्दैकतृप्तं त्वां सं**रु**ग्ध्मि महेश्वर ! ॥१२**८४॥** मुद्रया सम्मुखीकुर्यान्यूलं श्लोकं च संपठन् । म्रज्ञानाद् दौर्मनस्याद्वा वंकल्यात् साघनस्य च ॥१२६४॥ यदपूर्णं भवेत् कृत्यं तदप्यिममुखो मव। कुर्वीत मूलश्लोकाभ्यां प्राथिन्या मुद्रयाचंनम् ॥१२६६॥ हशा पीयूवर्वावण्या पूरयन् यज्ञविष्टरम्। मूर्त्तावायज्ञसंपूर्तेः स्थिरो मव महेश्वर! ।।१२९७॥ न्यसेत् षडंगं देवांगे सकलीकरएां सुधीः। मूलं श्लोकं पठन् कुर्यादवगुण्ठनमुद्रया ॥१३६८॥ ग्रभक्तवाङ्मनश्रक्षुःश्रोत्रदूरादिष स्थिते । सुतेजःपंजरेएगञ्च वेष्टितो भव सर्वतः ॥१२६६॥

गोमुद्रयाऽमृतीकृत्य विद्यात् परमीकृतिम्। महामुद्रां विरचयन् ततः स्वागतमाचरेत् ॥१३००॥ मूलमंत्रं तथा श्लोकं पठन् तद्गतमानसः। यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवाः स्वाभीष्टसिद्धये ॥१३०१॥ तस्मै ते परमेशाय स्वागतं स्वागतं च मे । ततः सुस्वागतं कुर्यान्मूलश्लोकौ समुचरन् ।।१३०२।। कृतार्थोऽस्मि गृहीतोऽस्मि सफलं जीवनं मम । म्रागतो देवदेवेश सुस्वागतिमदं पुनः । इयामाकविष्णुक्रान्ताब्जदूर्वोशीरं च चन्दनम् ॥१३०३॥ मूलक्शोकेन चामंत्र्य पाद्यं पादाम्बुजेऽपयेत्। यद् भक्तिलेशसंपर्कात् परमानन्दसंभवः ॥१३०४॥ तस्मै ते चरगाव्जाय पाद्यं शुद्धाय कल्पये। लवंगजातीकक्कोलान् प्रक्षिण्याचमनीयके ॥१३०५॥ दद्यादाचमनं वक्त्रे मूलस्रोकसुधाक्षरैः। वेदानामपि वेदाय देवानां देवतात्मने ॥१३०६॥ म्राचमनं कल्पयामीश ! शुद्धानां शुद्धिहेतवे । ग्रर्ध्यपात्रे क्षिपेद् दूर्वा तिलदर्भाग्रसर्षपान् ॥१३०७॥ यवपुष्पाक्षतान् गन्धं मूध्नि तेनाध्यंमाचरेत् । मूलश्लोकशिरोमंत्रे देवस्य मंत्रवित्तमः ॥१३०८॥ तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षराम्। तापत्रयविनिर्मुक्तं तवाध्यं कल्पयाम्यहम् ॥१३०६॥ पात्रे तु मधुपर्कस्य दध्याज्यमघु निक्षिपेत् । मूलस्रोकसुधामंत्रे देध्यात् तं वदने प्रभोः ॥१३१०॥ सर्वकालुष्यहीनाय परिपूर्णमुखात्मने । मधुपर्कमिदं देवः! कल्पयामि प्रसीद मे ॥१३११॥ जातोकर्प्रकक्कोलबहुमूलतमालकान्। तच्चूर्णयेद् यथान्यायं पुनराचमनीयकम् ॥१३१२॥

पुनराचमनं दद्यान्मूलं श्लोकान्तरं पठन् । उच्छिष्टोऽप्यशुचि वापि यस्य स्मरणमात्रतः ॥१२१३॥ शुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनराचमनीयकम् । स्नानवस्त्रोपवीतान्ते नैवेद्यान्तेऽपि तत् स्मृतम् ॥१३१४॥ पाद्यादिद्रव्याभावे तु तत् स्मरन्नक्षतान् क्षिपेत् । गन्धतैलं ततो दद्यान्मूलं श्लोकं पठन् सुधीः । स्नेहं गृहाण स्नेहेन लोकनाथ महाशय ॥१३१५॥ सर्वलोकेषु शुद्धात्मन् ददामि स्नेहमुत्तमम् । हरिद्वाद्येस्तमुद्दर्वर्यं स्नापयेदुभयं पठन् ॥१३१६॥

महाकपिलपं चरात्रे विशेष:-

रजनी सहदेवी च शिरीषो लक्ष्मगाऽपि च। सवामद्राकुशाप्राययुद्वर्तनिमहोच्यते ॥१३१७॥ भ्रम्यंगोद्वर्तने चापि महास्नानं समाचरेत्। परमानंदबोधाब्धिनमग्ननिजमूर्तये ॥१३१८॥ सांगोपांगमिह स्नानं कल्पयाम्यहमीझ ते। ततः सहस्रं शंखेन शतं वा शक्तितोऽपि वा ॥१३१६॥ गन्धयुक्तोदकरीशमभिषिचेन्मन् जपन्। पठन् मूलं ततः श्लोकं दद्याद् वस्त्रोत्तरीयके ॥१३२०॥ मायाचित्रपटच्छन्ननिजगुह्योरुतेजसे । निरावरणविज्ञानवासस्ते कल्पयाम्यहम् ॥१३२१॥ यमाश्रित्य महामाया जगत्संमोहिनी सदा। तस्मे ते परमेशाय कल्पयाम्युत्तरीयकम् ॥१३२२॥ पीतं विष्णुं सितं शम्भुं रक्तं विघ्नार्कशक्तिषु । सच्छिद्रं मलिनं जीएाँ त्यजेत्तैलादिदूषितम् ॥१३२३॥ उपवीतं भूषगानि प्रयच्छेदुभयं पठन्। यस्य शक्तित्रयेगोदं संप्रोतमिखलं जगत् ।।१३२४।।

यज्ञसूत्राय तस्मै ते यज्ञसूत्रं प्रकल्पये । स्वभावसुन्दरांगाय नानाशक्त्याश्रयाय ते ॥१३२५॥ भूषगानि विचित्रांगि कल्पयाम्यमराचित !। मूलमंत्रेग पुटितमेकैकं मातृकाक्षरम् ।।१३२६।। विन्यसेव् देवतांगेषु योगोऽयं लोकमोहनः । कनिष्ठया पात्रसंस्थं पूर्वबद् गन्धमर्पयेत् ।।१३२७॥ परमानन्दसौभाग्यपरिपूर्णविगन्तरम् । गृहारा परमं गन्धं कृपया परमेश्वर ! ।।१३२८।। ततः कनिष्ठाङ्गुष्ठाम्यां गन्धमुद्रां प्रदर्शयेत् । मूलं श्लोकं पठन् नत्वा पुष्पारिए विनियेवयेत् ॥१३२६॥ तुरीयवनसंभूतं नानागुरामनोहरम् । अमन्दसौरभं पुष्पं गृह्यतामिदमुत्तमम् ॥१३३०॥ तर्जन्यंगुष्ठयोगेन पृष्पमुद्रां प्रदर्शयेत् । प्रक्षतानर्कधत्तूरौ विष्णौ नैवार्पयेत् सुधीः ।।११३१।। बन्धूकं केतकीं कुन्दं केशरं कुटणं जपाम्। शंकरे नार्पयेत् विद्वान् मालतीं यूथिकामपि। शक्तौ दूर्वार्कमन्दारान् मालूरं तगरं रवौ ॥१३३२॥ दूर्वाशब्दं श्वेतदूर्वापरम् । एतद्विधायकवाक्यं संकेतपटले द्रष्टथ्यम् । विनायके तु तुलसीं नार्पयेद् जातुचिद् बुधः । श्रोतं पीतं हरेरिष्टं रक्तं रविगरगेशयोः ।।१३३३।। निर्गेन्धकेशकीटादिदूषितं चोग्रगन्धकम् । मलिनं तनुसंस्पृष्टमाघ्रातं स्वविकासितम् । अशुद्धमाजनानीतं स्नात्वानीतं च याचितम् ।।१३३४॥ शुष्कं पर्यु षितं कृष्णं भूमिगं नार्पपेत् सुमम्। चम्पकं कमलं त्यक्त्वा कलिकामपि वर्जयेत् ।।१३३५।। कुरण्डकं काश्चनारं वर्जयेद् बृहतीद्वयम् ।
पुष्पं पत्रं फलं देवे न प्रदद्यादधोग्नुखम् ।।१३३६।।
पुष्पाञ्जलौ न तद्द्दोषः तथा पर्यु षितस्य च ।
तुलसी वकुलोऽक्जश्च चम्पकश्च सरोजिनी ।।१३३७।।
बिल्वकल्हारदमनास्तथा मरुबकं कुशः ।
दूर्वा हि वल्ल्यपामार्गविष्णुकान्तामुनिद्रुमः ।।१३३८।।
धात्रोग्रुतानामेतेषां पत्रः कुर्यात् सुराचनम् ।
जम्बूदाडिमजम्बोर्रातितिग्गीबीजपूरकाः ।
रम्भा धात्री च बदरी रसालः पनसोऽपि च ।।१३३६।।
येषां फलं यंजेद् देवं तुलसी तु हरेःप्रिया ।
सुवर्णपुष्पतुलसी नैव निर्माल्यतां व्रजेत् ।।१३४०।।

एतेषां निर्माल्यकथनं ज्ञानमालायाम्-

बिल्वापामागंजातीतुलिसशिमशताकेतकी भृंगदूर्वामंदामभोजा हि दर्भा मुनितिलतगरबध्नकल्हारमञ्जी ।
चम्पाश्चारातिकुम्भोमरुबक्तदमना बिल्वतोऽहानि च स्युस्त्रिश्चत्र च्येकार्य्य रीशोदिधिनिधिवसुभूभूयमा भूय एव ।।१३४१।।
प्रथमावृत्त्या बिल्वादीनां द्वितीयावृत्त्या दर्भावीनां दिनसंख्या बोध्या ।
पुष्पपूजां विधायेत्थं कुर्यादावरणार्चनम् ।

इदानीं तंत्रांतरोक्ती विशेषी लिख्यते-

भ्रानिर्माल्यं सिनर्माल्यमर्चनं द्विविधं मतम् । दिव्यं मंनोरमे द्रंव्यं गंन्धपुष्पः स्नगादिभिः । यदर्चनमनिर्माल्यं दिव्यभोगापर्गदम् ॥१३४२॥ ग्राम्यारण्यादिसंभूतं यागद्रव्यं मंनोरमः । भक्तं यंत् क्रियते सम्यक् सिनर्माल्यं तदर्चनम् ॥१३४३॥

१-मत्र संकेतितः संख्याक्रमस्त्वेवम्-त्रिशत् ३०, त्रि ३, एक १, मार्य ६, म्रिर ६, ईश ११, उदक्षि ४, निषि ६, वसु ६, भू १, मू १, इति ।

तत्र तत्त्वसागरसंहितायां निर्माख्यस्वमुक्तम्-

जातमात्राशि पुष्पाशि त्रातान्येव निसर्गतः ॥१३४४॥ पंचिमश्र महाभूते भीनुना शशिना तथा। प्रारिगिभश्र द्विरेफाद्यैः पौष्पैरेव न संशयः ॥१३४५॥ **ब्रतो निर्माल्यमित्युक्तम् \*\*\* \*\*\* ।** निर्माल्यं चेदनेन फलं कथमित्याशंक्य तत्रैवोक्तम् -**घ्रातपुष्पात् फलं सिध्येदरुपं नो मानसाइ यथा**। तस्मादपरिहार्यत्वादन्यथा चानुपायतः। ग्रल्पबुद्धचा ततो नृ एमं बाह्यपुष्पै भवेत् क्रिया ॥१३४६॥ इति । ग्रंगानि दिक्पहेत्यन्तं ततो धूपादिकं चरेत्। म्राग्निनम् तिवाय्वीशकोणोषु हृदयं शिरः ॥१३४७॥ शिलां कवचमाराध्य नेत्रमग्रे प्रपूजयेत्। विक्ष्वस्त्रमंगवेव्यस्ता ध्यातस्या बामलोचनाः ॥१३४८॥ सितार्वेताऽसिता स्तिस्रो रक्ता इष्टाऽभयान्विताः। स्वस्वदिक्षु यजेद् दिक्पान् जातिहेत्यादिसंयुतान् ॥१३४६॥ तारादिनिजबीजाद्यान् तत्प्रयोगोऽघुनोच्यते । तारं बीजमथेन्द्रायाऽमुकाधिपतये ततः। सायुघाय सवाहान्ते नायसान्ते तथा परि ॥१३५०॥ वारायान्ते सशक्तीतिकायामुकपदं ततः। पार्षवाय नमोऽन्तोऽर्थं दिक्पालानां मनुः स्मृतः ॥१३४१॥ 🕒 इन्द्रायेति पदस्थाने बह्नचादिपदमुञ्जरेत्। ग्रनित तथा यमं रक्षो वरुगां पवनं विधुम् ।।१३५२।। ईशानं पन्नगाधीशमध ऊध्वं पितामहम्। पीतो रक्तः सितो घ्रम्नः गुक्को धूम्रसितावुभौ ॥१३५३॥ गौरोऽरुएाः क्रमादेते वर्णतः परिकीतिताः। स्वस्वबीजादिका बीजसमूहः कथ्यतेऽधुना ।।१३५४।।

मांसं रक्तं विषं मेर्च जलं वायु भृंगु वियत्। एतानि शशियुक्तानि पाशो मायान्तिमा मता ॥१३४४॥ म्राद्याऽमुकपदस्थाने क्रमाञ्जाति वदेत् सुधीः। सुरतेजः प्रेतरक्षः सलिलप्राग्गतारकाः ॥११५६॥ भूता हि लोका विजेया श्राशापालकजातयः। बर्ज्ञ शक्तिं दण्डमसि पाशमंकुशकं गदाम् ॥१३५७॥ शूलं चक्रं पद्ममेषामायुधानि क्रमाद् विदुः। पीतशुक्कसिताकाशविद्युद्रक्तसितासिताः ॥१३५८॥ कुरुविन्दपाटलाभा वज्राद्याः परिकीर्तिताः । ऐरावतोऽजमहिषप्रेतमीनपृषन्नराः ॥१३५६॥ बृषभः स्यन्दनं हंसो वाहनानि प्रकीतिताः। पार्षवात् पूर्वममुकस्थाने स्यात् स्वेष्टदेवता ॥१३६०॥ यातुतोयपयो मध्येऽनन्तं पूर्वेशयोऽस्तु कम्। पूजान्ते लोकपालानां मुद्रां संदर्शयेदिमाम् ॥१३६१॥ पारिएमूले मुसंलग्ने शाखाः सर्वाः प्रसारिताः । लोकेशानामियं मुद्रा तेषामर्चासु दर्शयेत् ॥१३६२॥ प्रत्यावृत्तिं क्षिपेद् देवे पुष्पं मंत्रमिमं जपन्। मभोष्टिसिद्धिं मे देहि शररागतवत्सल ! ।।१३६३।। भक्तचा समर्पये तुम्यमिदमावरणार्चनम्। म्राह्वानाद्युपचारेषु प्रत्येकं पुष्पपाथसी ॥१३६४॥ दत्त्वा प्रक्षाल्य च करी उपचारान्तरं चरेत्। घूपपात्रस्थितांगारे क्षिप्त्वाऽगरुपुराविकम् ॥१३६४॥ पात्रमस्त्रेरण संप्रोक्ष्य हृदा पुष्पं समर्पयेत् । संस्पृत्रान् वामतर्जन्या मूलं स्रोकं च संपठन् ॥१३६६॥ वनस्पतिरसोपेतो गन्धाड्यः सुमनोहरः। माघ्रोयः सर्वदेवानां घूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॥१३६७॥

सांगाय सपरीत्यन्ते बाराय क्रेन्तदेवता । ध्यं समर्पयामीति नमोऽन्तं मंत्रमुञ्चरन् ॥१३६८॥ शंखाम्ब प्रक्षिपेद भूमौ धूपमुद्रां प्रदर्शयन्। तर्जन्यंगुष्ठयोगेन घएटामर्चेत् स्वमन्त्रतः ॥१३६६॥ जयध्वनिमन्त्रमातः स्वाहान्तव दशाक्षरः । वादयन् वामहस्तेन कीर्तयन् देवतागुरणान् ॥ धूपयेद् दक्षहस्तेन देवता नाभिदेशतः ॥१३७०॥ जलं पुष्पाञ्जलिं बद्याद् दीपदानमपीहराम् । वाममध्यमया स्पर्शो मूलश्लोकस्य कीर्तनम् ॥१३७१॥ सुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्तिमिरापहः। सबाह्याभ्यन्तरज्योति बीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॥१३७२॥ घ्पस्थाने दीपपदं मध्यमांगुष्ठयोगतः । दीपमुद्रादर्शनं तु तद्दानं नेत्रदेशतः ॥१३७३॥ भूमपक्षे तु वर्त्तीनां विषमा वित्तका मताः। घृतदीपो दक्षिणो स्यात् तेलदीपस्तु वामतः ॥१३७४॥ सितवत्तियुतो दक्षे वामाङ्गे रक्तवत्तिका। दीपान्यद् धृपवज्ज्ञेयं ततो नैवेद्यमपंयेत् ॥१३७४॥ स्वर्गादिमाजने साज्यशर्करं पायसादिकम्। परिवेदय यथाराक्ति प्रोक्षेत् कैरस्त्रमन्त्रितः ॥१३७६॥ चक्रमुद्रामथाऽऽरच्य संप्रोक्षेन्मन्त्रितं जंलैः। वायुबीजेनार्कवारं ततस्तज्जातमारुतैः ॥१३७७॥ नैवेद्यदोषं संशोध्य चिन्तयेद् दक्षिए। करे। ग्राग्निबीजं तस्य पृष्ठे वामं करतले न्यसेत् ॥१३७८॥ तं दर्शयित्वा नैवेद्ये तदुत्त्थेनाग्निनाऽखिलम्। नैवेद्यदोषं सन्दह्य बीजोत्त्थाऽमृतधारया ॥१३७६॥ प्रोक्ष्य मूलेन तत् स्पृष्ट्वाऽष्टशो मूलमनुं जपेत्। दर्शयित्वा धेनुमुद्रां गन्धपुष्पैस्तदर्पयेत् ॥१३८०॥

देवे पुष्पाञ्जलिं दत्त्वा तेजो देवमुखोत्थितम्। विचिन्त्य वामांगुष्ठेन स्पृशेन्नैबेद्यभाजनम् ।।१३८१।। दक्षहस्ते जलं घृत्वा मूलं श्लोकं शिरः पठन् । सत्पात्रसिद्धं सुहवि विविधानेकभक्षणम् ॥१३८२॥ निवेदयामि देवेश ! सानुगाय गृहारण तत्। सांगायेत्यादिकं प्रोच्य जलमुत्सृज्य भूतले ॥१३८३॥ नैवेद्यमुद्रामंगुष्ठानामिकाम्यां प्रदर्शयेत् । सपुष्पाम्यां कराम्यां त्रिःप्रोद्धरन् भोज्यभाजनम् ।।१३८४।। नियेदयामि भवते जुवारगेदं हवि हरे !। षोडशार्गमिति प्रोच्य प्रासमुद्रां प्रदर्शयेत् ।।१३८४॥ वामहस्तेन पद्मामा प्राणाद्या दक्षिणेन तु। कनिष्ठानामिकांगुष्ठे मुद्रा प्रारास्य कीर्तिता ॥१३८६॥ तर्जनीमध्यमांगुष्ठैरपानस्य तु मुद्रिका । ग्रनामामध्यमांगुष्ठं व्यानस्येयं तु मुद्रिका ॥१३८७॥ कनिष्ठानामामध्याभिः सांगुष्ठाभिश्चतुर्थिका । सर्वाभिः सा समानस्य प्राणाद्यान् ङे द्विठान्वितान् ॥१३८८॥ तारपूर्वान् जपन् मुद्राः प्रार्णादीनां प्रदर्शयेत् । ततो जवनिकां घृत्वा ब्रह्मे शार्धिरदं पठेत्। पद्यं शाली भक्तमिति मूलमंत्रं च सप्तथा ॥१३८६॥ बह्ये शाद्यैः परित उरुभिः सूपविष्टैः समेतो लक्ष्म्या सिञ्जद्यलयकरया सादरं वीज्यमानः। नर्मक्ष्वेल्या प्रहसितमुखं हसियन् पङ्क्तिभोक्तृन् भुङ्क्ते पात्रे कनकघटिते षड्रसं श्रीरमेशः ।।१३६०॥

लक्ष्म्या इति पदे गौर्या, सिद्धचा, प्रभया। रमेशपदेऽन्यदेवस्याऽप्यूहः श्रीमहेशः, गरोशः, दिनेशः, चिद्विलासेत्यादि ।

शालीभक्तं सुभक्तं शिशिरकरसितं पायसापूपसूपं लेह्यं चोष्यं च पेयं सितममृतफलं वारिमृष्टं सुखाट्यस् ॥ म्राज्यं प्राज्यं समज्यं नयनरुचिकरं राजिकैलामरीचि-स्वाद्वाढ्यं शाकराजीपरिकरममृताहारजोषं जुषस्व ॥१३६१॥ प्रतिसीरामपाकृत्य दद्यात् श्लोकं पठन् जलम्। समस्तदेवदेवेश सर्वतृप्तिकरं परम् ।।१३६२॥ ग्रखण्डानन्दसम्पूर्णं गृहारण जलमुत्तमम्। स्थिण्डिलेऽग्निमुपादाय वैश्वदेवक्रियां चरेत् ॥१३६३॥ मूलेन वीक्ष्य चास्त्रेण कृत्वा प्रोक्षणताडने । कुशैस्तद्वर्मगाऽम्युक्ष्य यथोक्तं स्थापयेत् शुचिम् ॥१३६४॥ तन्मन्त्रेरा समभ्यच्याऽऽह्वयेत् तत्रेष्टदेवताम् । पूजयेद् गन्धपुष्पैस्तां महान्याहृतिभिस्ततः ॥१३६४॥ हुत्वा व्यस्तसमस्ताभिराहुतीनां चतुष्टयम् । म्रन्ने मूलेन जुहुयात् पर्ऋविदातिसंख्यया ॥१३६६॥ पुन र्व्याहृतिभि हुन्ता मूर्ती देवं नियोजयेत्। वींह्न विसृज्य देवाय दद्यादाचमनोदकम् ॥१३६७॥ तेजःसंयोज्य देवास्ये निर्गतं देववक्त्रतः । नैवेद्यांशं तदुच्छिष्टभोजिने विनिवेदयेत् ॥१३६६॥ विष्वक्सेनो हरेरुक्तश्रग्डेश्वर उमापतेः। विकत्तंनस्य चण्डांशु वंक्रतुएडो गएोशितुः ॥१३६६॥ शक्तेरुच्छिष्टचाएडाली स्मृता उच्छिष्टभोजिनः। ततो जबनमूर्त्ताय कुर्यादारात्रिकं सुधीः ॥१४००॥ ग्रयो निवेद्य ताम्बूलं दर्शयेच्छत्रचामरे। पठेदेकमना भूत्वा सार्घ स्रोकचतुष्टयम् ॥१४०१॥ बुद्धिः सवासना क्लृप्ता दर्पणं मंगलानि च । मनोवृत्तिः विचित्रा ते नृत्यरूपेरण कल्पिता ।।१४०२।। घ्वनयो गीतरूपेगा शब्दो वाद्यप्रभेदतः। छत्राणि तब पद्मानि कल्पितानि मया प्रभो ! ॥१४०३॥

सुषुम्ला ध्वजरूपेल प्रालाद्याश्रामरात्मना । प्रहंकारो गजत्वेन वेगः क्लुप्तो रथात्मना ॥ इन्द्रियाण्यश्वरूपारिए शब्दादि रथवर्त्मना ।।१४०४॥ मनः प्रग्रहरूपेगा बुद्धिः सारथिरूपतः । सर्वमन्यत्तथा क्रुप्तं तवोपकरए।त्मना ॥१४०४॥ श्लोकानेतान् पाठत्वा तु मूलमन्त्रमनन्यधीः। यथाविधि जिपत्वा तं मन्त्रेग विनिवेदयेत् ॥१४०६॥ जपविधिस्तु मन्त्रसंकेतपटले लिखामः। क्षिपन्नर्घ्यस्य पानीयं देवता दक्षिएो करे। गुह्यातिगुह्यगोप्ता त्वं गृहासास्मत् कृतं जपम् ।।१४०७।। सिद्धि भंवतु मे देव त्वत्प्रसादात्त्विय स्थिता । कीर्तितः श्लोकरूपोऽयं मन्त्रो जपनिवेदने ॥१४०८॥ दत्वा पराङ्मुखं चार्घ्यं पुष्पैः शंखं प्रपूजयेत् । दण्डवत् प्रिंगपत्येशं देवे कुर्यात् प्रदक्षिगाः ॥१४०६॥ ग्रजेशशक्तिगरापभास्कराराां क्रमादिमाः। वेदार्धचन्द्रवह्नचद्रिसंख्याः स्युः सर्वसिद्धये । स्तुत्वा ब्रह्मापंरगास्येन मनुनाऽऽत्मानमपंयेत् ॥१४१०॥ स्तुत्वेति संस्कृतप्राकृतभाषारूपैः कवचसहस्रनामस्तोत्रादिभिरिति । इतः पूर्वं प्राराबुद्धिदेहघर्माधिकारतः। जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यन्तेऽवस्थासु मनसा वदेत् । वाचा हस्ताभ्यां पद्भ्यामुदरेग शिश्वकस्ततः ।।१४११।। मेषोऽनन्तान्वितो यत्समृतं यदुक्तं च यत्कृतम् । तत्सर्वं प्रोच्य ब्रह्मार्यग् मवत्विग्नवल्लभा ॥१४१२॥ मां मदीयं च सकलं हरयेऽन्ते समर्पयेत्। तारस्तत्सदिति प्रोक्तो ब्रह्मार्परामनुर्बुधैः ॥१४१३॥ प्ररावादिद्वर्चं शीत्यर्गो देवतात्मसमर्पगे । संहारमुद्रया देवं संहरेद् हृदये निजे ॥१४१४॥

ग्रन्यस्मिन् दैवते कार्य ऊहो हरिपदे बुधैः। एवं सम्पूज्य देवेशं ब्रह्मयशं समाचरेत्। योगक्षेमं ततः कृत्वा मध्याह्ने स्नानमाचरेत् ॥१४१५॥ स्मातं तान्त्रं च पूर्वोक्तं सन्ध्यां तर्पग्रमप्यथ । संयूज्य पूर्ववद् देवं वैश्वदेवादिकं चरेत् ॥१४१६॥ देवप्रसादं भुञ्जीत सम्भोज्य बाह्यशोत्तमात्। श्राचम्य देवं संस्मृत्य पुराएां शृणुयात् सुधीः ॥१४१७॥ संघ्यां होमं च निर्वृत्य देवं संपूज्य पूर्ववत् । शयीत शुद्धशय्यायां भुक्त्वान्यं देवतां स्मरन् ॥१४१८॥ एवं यः पूजयेत् देवं त्रिकालं धर्ममाचरत्। न जातु वैरिभि र्दुः सः पीड्यते देवरिक्षतः ॥१४१६॥ त्रिकालपूजनाशक्तौ कार्यं द्विः सकृदर्थदः । विशेषेगा यजेद् देवं सङ्क्रान्त्यादिषु पर्वसु ॥१४२०॥ दशभिः पंचिम वीपि पूजयेदुपचारकः। थ्र**शक्तः कारयेत् पूजां दद्यादर्चनसाधनम्** ॥१४२१॥ दानाऽशक्तः समर्चन्तं पश्येत् तत्परमानसः । साधना भाविनी त्रासी दौर्वोघी सौतकी तथा ।।१४२२॥ श्रातुरी पश्चधोक्ता सा पूजास्ताः कीर्त्यते क्रमात्। पूजा साधनवस्तूनामभावान् मनसेव सा ॥१४२३॥ पूजाम्भता वा शुद्धेन साधना भाविनी तु सा । त्रस्तः संपूजयेद् देवं यथालब्धोपचारकैः ॥१४२४॥ मानसै वीपि सा त्रासी ज्ञेया संपूर्णसिद्धिदा। बाला बृद्धा स्त्रियो मूर्खा दुर्बोधा तत्कृता स्तुता ॥१४२५॥ यथाज्ञानं सुरार्चा सा दौर्बोघी कीर्तिता बुघैः । सूतकी तु नरः स्नात्वा कृत्वा सन्घ्यां च मानसीम् ॥१४२६॥ मानसै र्वार्चयेत् कामी निष्कामः सर्वमाचरेत्। सौतक्युक्ताऽऽतुरो रोगी न स्नायात् न च पूजयेत् ॥१४२७॥

विलोक्य मूर्ति देवस्य यदि वा सूर्यमंडलम् ।
सक्तन्मूलमनुं जप्त्वा तत्र पुष्पं विनिक्षिपेत् ॥१४२६॥
ततो रोगे गते स्मात्वा पूजियत्वा गुरूत् द्विजान् ।
पूजाविक्षेपवोषो मे माऽस्त्विति प्रार्थयेतु तान् ॥१४२६॥
तेम्यश्राशिषमादाय स्वं देवं पूर्ववद् यजेत् ।
घातुरी कीर्तिता पूजा पञ्चैव शिवकीर्तिता ॥१४३०॥
स्वयं संपाद्य सर्वािण श्रद्धया साधनानि यः ।
पूजयेत् तत्परो देवं स लभेताऽखिलं पदम् ॥१४३१॥
पूजनेन फलार्थः स्यादन्यदत्तेस्तु साधनैः ।
तस्मात् स्वयं समानीय साधनान्यर्चनं चरेत् ॥१४३२॥
देवपूजाविहीनो यः स नरो नरके पतेत् ।
यथाकथंचित् देवार्चा विधेया श्रद्धयान्वितैः ॥१४३३॥
पूज्यैहिकसुखं भुक्त्वाप्यन्ते देवत्वमाप्नुयात् ॥

इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे पूजाक्रमं नाम नवमः पटलः ।

# दशमः पटलः ।

भ्रमानम्तरं न्यासस्यावस्यकत्वात् कतिचिन्न्यासा लिख्यन्ते । कुलप्रकाशतंत्रे-

न्यासं विना जपं प्राहुरासुरं विफलं सुधाः ।
न्यासात् तवात्मको भूत्वा देवो भूत्वा तु तं यजेत् ॥१४३४॥
प्रागमोक्तेन मार्गेण न्यासान् नित्यं करोति यः ।
देवताभावमाप्नोति मंत्रसिद्धिश्च जायते ॥१४३६॥
प्रकृत्वा न्यासजातं यो मूढात्मा प्रभजेन्मतृत् ।
सर्वविष्टनैश्च बाध्येत व्याधे मृंगिशशुर्यंथा ॥१४३७॥
यो न्यासकवचच्छन्नो मन्त्रं जपित तं प्रिये ।
विष्टना दृष्ट्वा पलायन्ते सिहं दृष्ट्वा यथा गजाः ॥१४३८॥
ते व सर्वसाधारणत्वेन गांववें, विशेषास्य तत्तत्कल्पतो जेयाः ।

भूतर्शुद्धि मानुकां च पीठन्यासं तथैव च ।

ऋष्ट्यादिसहितानीह षडंगानि करांगयोः ॥१४३६॥

विद्यान्यासं महेशानि कृत्वा देवमयो भवेत् ।

एतदेव हि नित्यं स्यादन्यत् काम्यं प्रकीर्तितम् ॥१४४०॥

ये तु षोढादयो न्यासाःकार्याः सौभाग्यवाञ्छ्या ।

तत् तत् कल्पे च द्रष्ट्रच्या एतदेव ब्रवीमि ते ॥१४४१॥

देव एव यजेद् देवं नादेवो देवमचंयेत् ।

न्यासात् तदात्मको भूत्वा देवो भूत्वा तु तं यजेत् ॥१४४२॥

भूतशुद्धिस्तु पूजापटले कथितैव । तथापि किचिल्लिखामि ।

### शैवागमे-

श्रारीराकारभूतानां भूतानां यद् विशोधनस् ।

प्रव्यक्तब्रह्मसंपर्काद् भूतशुद्धिरियं मता ॥१४४३॥

भूतशुद्धि विना कर्म जपहोमार्चनादिकम् ।

भवेत् तिश्रष्कलं सर्वप्रकारेगाऽप्यनुष्ठितम् ॥१४४४॥

स्वभावतः सदा शुद्धं पंचभूतात्मकं वपुः ।

मलमूत्रसमायुक्तं सर्वदेव महेश्वरि ॥१४४४॥

तस्यैव हि विशुद्धचर्यं वाय्विग्नसिललाक्षरः ।

श्राधावनं च कर्तव्यं पूरकुंमकरेचकः ।

प्रादी विलाप्य भूतानि पृथिव्यादीनि च क्रमात् ॥१४४७॥

### तद्यथा-

गंधादिन्नार्गसंयुक्तां पृथिवीमप्सु संहरेत् ।
रसादिजिह्नया सार्धं जलमग्नौ प्रलापयेत् ॥१४४८॥
रूपादि चक्षुषा सार्धमिग्न वायौ नयेह्रयम् ।
समीरमम्बरे विद्वात् स्पर्शादि त्वक्समिन्वतम् ॥१४४६॥
ग्रहंकारे हरेद् ब्योम सशब्दं तं महत्यिष ।
महञ्च सर्वशक्तीनामव्यक्ते काररणे परे ॥१४४०॥

सिच्चित्रनिद्रक्षं यद् बैष्ण्वं परमं पदम् ।
पृथिव्यादिक्रमात् सर्वं तत्र लीनं विचिन्त्य च ॥१४४१॥
ग्राप्लावनादिकं कार्यं प्राणायामप्रयोगतः ।
हृदि हस्तं संनिधाय प्राणान् संस्थापयेत्ततः ।
प्राणान् संस्थाप्य विधिवन्मातृकान्यासमाचरेत् ॥१४४२॥
ग्रथ माहकान्यासो मंत्रमहोदधौ-

एवं प्रागान् प्रतिष्ठाप्य मातृकान्यासमाचरेत् । इति । धन्यच्य-

मातृकायाः षडंगं च मातृकान्यासमेव च । सर्वेषां प्रथमं कृत्वा पश्चात् तंत्रोदितान् न्यसेत् ॥१४५३॥ ग्रन्यत्रापि-

रुद्रैर्युक्तां केवलाम्बा मनूनां कर्मारम्भे मानुकां विन्यसेद् यः । मन्त्रास्तस्य कुर्वते शीघ्रसिद्धि पापैः सार्द्धं याति नाशं जरा च ॥१४५४॥ सा द्विधा-

मातृका द्विविधा प्रोक्ता परा च प्रपरा तथा। सुषुम्र्णान्तः परा ज्ञेया प्रपरा देहमाश्चिता ॥१४५५॥ इति । तत्कमस्तु मन्त्रमहोदधी–

प्रकाराद्या क्षकारांता वर्णाः प्रोक्ता तु मातृका ।
प्रजापितर्मुनिस्तस्या गायत्री छंद ईरितम् ॥४४६॥
सरस्वती देवतोक्ता विनियोगोऽखिलाप्तये ।
हलो बीजानि चोक्तानि स्वराः शक्तय ईरिताः ॥१४४७॥
मूध्नि वक्त्रे हृदि न्यस्य ऋष्यादीन् साधकोत्तमः ।
पंचवर्गे यीदिनिश्च षडंगानि समाचरेत् ॥१४४६॥
ऋगिवहोनशशाङ्काढ्य-ह्रस्ववीर्धान्तरस्थितैः ।
सानुस्वारं र्जातियुक्तं ध्ययिद् देवीं ततोऽम्बुजे ॥१४४६॥
पश्चाश्चर्णे रिचतांगभागां घृतेन्दुखएडां कुमुदावदाताम् ।
वराभये पुस्तकमक्षसूत्रं भजे गिरं संदधतीं त्रिनेत्राम् ॥१४६०॥
ध्यात्वा प्रयूजयेत् पीठे देवताः पूर्वमीरिताः ॥

पीठशक्तयस्तु मण्डूकादिपरतत्त्वान्ता पूजापटलतो ज्ञेयाः। पीठशक्तोस्तदुपरि सरस्वत्यो नवार्चयेत्। मेधा प्रज्ञा प्रभा विद्या श्रीधृतिस्मृतिबुद्धयः ॥१४६१॥ विद्येश्वरीति संप्रोक्ता मातृकापीठशक्तयः। वियद्भृगुस्यं मनुयुक् विसर्गाद्यं च मातृका ॥१४६२॥ योगपीठाय नत्यन्तो मनुरासनदेशने । मूर्ति संकल्प्य मूलेन तस्यां वार्गी प्रपूजयेत् ॥१४६३॥ श्रादावंगानि संपूज्य द्वितये पूजयेत् स्वरौ । द्वौ द्वौ तृतीये वर्गांश्र वर्गशक्तोश्रतुर्थके ।।१४६४।। ब्यापिनी पालिनी चेति पावनी क्रु दिनी पुनः। धारिएा। मालिनी पश्चाद् हंसिनी शंखिनी तथा ॥१४६५॥ वर्गशक्तय इत्युक्ताः पंचमे त्वष्टमातरः । षष्ठे शक्रादयो देवाः सप्तमे वच्चपूर्वकाः । इत्यं संपूज्य देवेशीं न्यसेद् बर्गात् निजाङ्गके ॥१४६६॥ श्रय मातृकान्यासस्य द्विघात्वकथनात् श्रादावन्तर्मातृका यामले-ग्रयान्तर्मातृकान्यासं शृणु त्वं कमलानने । द्वचष्टपत्राम्बुजे कएठे स्वरात् षोड्ञ विन्यसेतु ॥१४६७॥ द्वादशच्छदहत्पद्ये कादीन् द्वादश विन्यसेत् । दशपत्राम्बुजे नाभौ डकारादीन् न्यसेट् दश ॥१४६८॥ षट्पत्रमध्ये लिङ्गस्थे वकारादीन् न्यसेञ्च षट् ॥ श्राधारे चतुरो वर्णान् वादीन् सान्तान् न्यसेदय ॥१४६६॥ हक्षी भ्रमध्यगे पद्मे द्विदले विन्यसेत् प्रिये । इति ।

बहिन्यांसस्तु मंत्रमहोदघी-

ललाटमुखबृत्ताक्षिश्रवोनासासु गण्डयोः । ष्रोष्ठयो दंन्तपङ्क्त्योश्च सूच्नि वक्त्रे न्यसेत् स्वरान् ॥१४७०॥ बाह्वोः सन्धिषु साग्रेषु कचवर्गी न्यसेत् सुधीः । टतवर्गी पदोस्तद्वत् पार्श्वयोः पृष्ठदेशतः ॥१४७१॥ नाभौ कुक्षौ पवगं च हृदंश-ककुदंशतः। न्यस्य यादिचतुर्वर्गात् शादिषट्कं ततो न्यसेत् ॥१४७२॥ हृदादिकरयोरङ्घ्रचो जंठरे वदने तथा। यादियोगं त्वगसृगादिषु सदान्यासे प्रकीर्तितः ॥१४७३॥ सृष्टिन्यासं विघायैवं स्थितिन्यासं समाचरेत्। ऋषिञ्छन्दश्च पूर्वोक्तं देवता विज्ञवपालिनी ॥१४७४॥ उपविष्टां बल्लमाङ्को ध्यायेद् देवीमनन्यधीः । मृगबालं वरं विद्यामक्षसूत्रं दधत्करैः ।।१४७५॥ मालाविद्यालसद्हस्तां वहन् ध्येयः शिवो गिरम्। एवं घ्यात्वा डकाराद्यान् वर्गानंगेषु विन्यसेत् ॥१४७६॥ गुल्फादिजानुपर्यन्तं स्थितिन्यासोऽयमीरितः । न्यासे संहारसंज्ञे तु ऋषिरछन्दश्च पूर्ववत् ॥१४७७॥ संहारिएगी सपत्नानां शारदा देवता स्मृता। ग्रक्षस्रक्टंकसारंगविद्याहस्तां त्रिलोचनाम् ॥१४७८॥ चन्द्रमौलि कुचानम्रां रक्ताब्जस्यां गिरं भजे। ध्यात्वैवं विन्यसेद् वर्गान् क्षाद्यानन्तान् विलोमतः ॥१४७६॥ सृष्टिन्यासे तु सर्गान्ता सर्गबिन्द्वन्तिका स्थितौ ॥ बिन्द्वन्ता संहृतौ चैषा पूर्ववच्चांगपूजने ॥१४८०॥ म्यस्याः सर्वत्र नत्यन्ता वर्णा वा तारसंपुटाः ॥ सृष्टिन्यासं स्थितिन्यासं पुनः कुर्यात् प्रयत्नतः ॥१४८१॥

कि ऋद् विशेषस्तु यामले-

स्थित्यन्ता तु गृहस्थानां सृष्टचन्ता ब्रह्मचारिएाम् । संहारान्ता मातृका स्यान्त्यासे तु यतिबाएयोः ॥१४८२॥ विरक्तानां गृहस्थानां संहारान्तापि शस्यते । सपत्नीकवनस्थानां स्थित्यंतापि विधीयते ॥१४८३॥ विद्यायिनामथैतेषां सृष्ट्यन्तापि विधीयते ।

सुद्रया मनसा वाऽथ पुष्पेन तत्त्वसुद्रया ॥

मातृकां विन्यसेत् प्राज्ञोऽप्यन्यथा विफलं भवेत् ॥१४८४॥

प्रन्यत्रापि-

श्रोमाद्यन्तो नमोऽन्तो वा सबिन्दु बिन्दुवर्जितः । पंचाशद्वर्णविन्यासः क्रमादुक्तो मनीषिभिः ॥ ॥१४८४॥ इति । अप्रंच-

चतुर्धा मातृका प्रोक्ता केवला बिन्दुसंयुता । सविसर्गा शोभया च रहस्यं शृणु कथ्यते ॥१४८६॥ विद्याकरी केवला च शोभया मुक्तिवायिनी। सविसर्गा भुक्तिवात्री सबिन्दु बिन्दुवायिनी ॥१४८४॥ विन्दुर्मोक्षम् ।

विगुद्धे थरे -

वाग्भवाद्या च वाक्सिद्धचे रमाद्या श्रीप्रवृद्धये।
हल्लेखाद्या सर्वसिद्धचे कामाद्या लोकवश्यदा।।१४८८।।
श्रीकण्ठाद्यासिमां न्यस्य सर्वमंत्रः प्रसीदति।
धन्यं यशस्यमायुष्यं कलिकल्मषनाशनम् ।।१४८६॥
यः कुर्यान्मानृकान्यासं स एव स्यात् सदाशिवः।
पूज्य ध्यायत् महेशानीं समाहितमनाः सुधीः।।१४६०॥
स्थानेषु कमतो न्यस्य पूर्वोक्तेषु जपेल्लिपिम्।
पंचाशत्संख्यया नित्यं यावल्लक्षं प्रपूर्यते॥ १४६१॥ इति।
लक्षं लक्षसंख्ययेति। एकवारं न्यासं कृत्वा एकवारं जपेदिति ज्ञेयम्।
दशांशेन तिले हींमं कुर्याच्च मघुराप्लुतेः।
पयो मघु घृतं चेति समं त्रिमधुरं स्मृतम्॥ १४६२॥ इति।
ग्रन्ये बहवो मेदास्तथापि दश मेदाः लिख्यन्ते—
शुद्धं बिन्दुगुतं विसर्गसहितं हल्लेखया श्रीगुतं।
बालासंपुटितं तथा च परया श्रीविद्ययाऽलंकृतम्॥

म्रारोहादवरोहतक्च सततं न्यासं पुन हँसयो-यों जानाति स एव सर्वजगतां सृष्टिस्थितिष्वंसकृत् ॥१४६३॥ म्रत्र शुद्धत्वेऽिप बिन्दुयुक्तत्वं वर्णानां वीर्यचोतनार्थिमिति संप्रदायः।

ग्रन्यच्च**−** 

शुद्धश्चापि सिबन्दुकस्त्वथकलायुक् केशवाद्या तथा श्रीकंठादियुतश्च शक्तिकमलामारैस्तथैकैकशः ॥ न्यासास्ते दशद्या पृथङ्निगदितास्ते ब्रह्मयागान्तिकाः सर्वे साधकसिद्धिसाधनविधौ संकल्पकल्पद्रुमाः ॥१४६४॥ इति । प्राणायामं ततः कुर्यात् प्रणवेन यथाविधि ।

प्राणायाममुद्रा यथा-

कनिष्ठानामिकांगुण्ठै र्यन्नासापुटघारणम् । प्राणायामः स विज्ञेयस्तर्जनीमध्यमे विना । १४६५॥

तद्यया विशुद्धे स्वरे-

प्राणायामत्रयं चैव कुर्याद् वै तदनन्तरम् ।
पूरकं वामनाड्या तु कुर्यात् षोडशधा जपात् ॥१४६६॥
कुम्मकं मध्यनाड्या तु चतुष्यष्टिजपात्ततः ।
रेचनं पिङ्गलया तु द्वात्रिशक्जपसंख्यया ॥१४६७॥
विपरीतं ततः कुर्याद् यणाशक्त्या तु साधकः ।
तदशकौ तदर्धेन तदर्धेनाऽथवा शिवे ।
प्राणायामं विना देवपूजने न हि योग्यता ॥१४६८॥ इति ।

म्रन्यच हठयोगे-

इड्या पिब षोडशिमः पवनं कुरु षष्टिचतुष्ट्यमंतरगम् । त्यज पिङ्गलया शनकैः शनकैर्दशिभर्दशिभर्दशिमर्द्दशिकैः ॥१४६६॥ भ्रन्यत्रापि-

कर्मग्रोन्ते तथारम्भे प्राग्तसंयममाचरेत् । प्रग्रवेन तथा मूलमुखार्गेन प्रयत्नतः । प्राग्रायामं विना कर्म कृतमप्यकृतं भवेत् ॥१५००॥ इति । प्राग्रायामस्य सगर्भादयोऽन्ये षड्भेदाः प्रनावश्यकत्वान्न लिखितास्ते योग-पटले द्रष्ट्रव्याः । श्रीकराठाद्यां राम्भुभक्तो वैष्णवः केशवादिकाम् । गर्गोशाद्यां तु तत्सेवी शक्तिभाङ् मातृकाः कलाः ॥१५०१॥ इति पूजापटलोक्तत्वादत्र लिखामः। ताः क्रमेग्गैव कथ्यन्ते ऋष्यादिन्यासपूर्वकाः । मुनिः स्याद् दक्षिए।मूर्ति गीयत्री छन्द ईरितम् ॥१५०२॥ श्रर्धाद्रिजा हरो देवो नियोगः सर्वेसिद्धये। हलो बोजानि गुह्येषु स्वराः शक्तिः पद्योर्न्यसेत् ॥१५०३॥ हसाभ्यां दीर्घयुक्ताभ्यां कृत्वाङ्गं शङ्करं स्मरेत्। पाज्ञाङ्कुञ्चवराक्षस्रक्पारिंग ज्ञीतांशुज्ञेखरम् ॥१५०४॥ त्र्यक्षं रक्तसुवर्णाभमर्घनारीश्वरं भजे। एवं घ्यात्वा शम्भुशक्ती चतुर्थ्यन्तो नमोऽन्वितः ॥१५०५॥ ह्सोंबीजमातृकापूर्वी विन्यसेन्मातृकास्थले । श्रीकण्ठपूर्णोदयों चानन्तो विरजयान्वितः ॥१५०६॥ सुक्ष्मेशः शालिनीयुक्तो लोलाक्षीयुक् त्रिमूर्तिकः । ग्रमरेशो वर्तुलाक्ष्या चार्वीशो बीर्घघोराया ॥१४०७॥ 🧼 भारभूति दीर्घमुखी तिषीशो गोमुखीयुतः। स्थाएबीशो बीर्घजिह्नायुक् हरः कुएडोबरीयुतः ॥१५०६॥ भिर्टीशबोर्घकेशीयुग् भौतिको विकृतिमुख्यपि । 👚 🗐 सद्योजातो ज्वालामुख्यनुग्रह उत्कामुखीयुतः ॥१५०६॥ ग्रक्रूरः श्रीमुखी महासेनो विद्यामुखीयुतः । क्रोधीशथ महाकाल्या चण्डीशथ सरस्वती ॥१५१०॥ पञ्चान्तकः सर्वसिद्धिगौरीयुक्तः प्रकीर्तितः । शिवोत्तमोऽसौ विन्यस्यो युक्तस्त्रैलोक्यविद्यया ॥१५११॥ एकरुद्रो मन्त्रदाक्तिः कूर्मेशश्रात्मदाक्तियुक्। एकनेत्रो भूतमाता युक्तः स्याञ्चतुराननः ॥१५१२॥

लम्बोदर्था युतः प्रोक्तो, प्रजेशो द्राविशीयतः। सर्वेशो नागरीयुक्तः सोमेशश्रापि खेचरी ॥१५१३॥ लाङ्गलीशश्च मञ्जया दारुकेशस्वह्रपिसी। श्रधंनारीश्रवीरिएया उमाकान्तः पुनर्युतः ॥१४१४॥ काकोवर्या तथा खाढीपुतनायुक्त ईरितः । य ाशो भद्रकालीयुगत्रीक्षो योगिनीयुतः ॥१४१४॥ मीनेशः शङ्किनीयुक्तो मेवेशस्तर्जनीयुतः । लोहितः कालरात्री च शिसीशः कुब्जिनीयृतः ॥१५१६॥ छागलएडः कपदिन्या द्विरएडेशय विज्रिणी। महाकालोऽजयायुक्तो वालीशश्च सुखीश्वरी ॥१५१७॥ भुजंगो रेवतीयुक्तः पिनाकी माधवीयुतः । सङ्गीशो वारुगीयुक्तोऽवकेशो वायवीयुतः ॥१५१८॥ इवेतो रक्षो विदारिगया भृगुः सहजया युतः । लकुलीशय लक्ष्मीयुक् शिवेशी व्याधिनीयुतः ॥१५१६॥ संवर्तको महामाया प्रोक्ता श्रीकण्ठमातृका । यत्र त्यीशपदं नोक्तं श्रीकएठाविषु धामसु ॥१४२०॥ तत्र सर्वत्र कर्तव्यं शक्तिम्यां हृत् ततो वदेत् । त्वगसृङ्मांसमेबोऽस्थिमञ्जाशुक्राण्यसून् बदेत् ॥१४२१॥ शक्ति क्रोधं तथात्मस्यामन्तान्यावि वशस्विव । केशवादिमानुकायाः साध्यनारायसो ऋषिः ॥१५२२॥ भमृताद्या तु गायत्रीछन्दो लक्ष्मीहरिः सुरः । द्विरक्तः शक्तिथीकामैः षडङ्गानि समाचरेत् ॥१४२३॥ शङ्क्षचक्रगदापचकुम्मावर्शाः जपुस्तकम् । विश्वतं मेघचपलावर्गं लक्ष्मीहरि भने ॥१५२४॥ एवं घ्यात्वा न्यसेत् शक्तिश्रीकामपुटिताक्षराम् । म्यामन्तविष्णुशक्त्यन्तां नमोऽन्तां प्ररावादिकाम् ॥१५२५॥ केशवः कोर्तिसंयुक्तः कान्तिर्नारायगान्विता । माधवस्तुष्टिसंयुक्तो गोविन्दः पुष्टिसंयुतः ॥१५२६॥ विष्णुस्तु धृतिसंयुक्तः शान्तियुङ् मधुसूदनः । त्रिविक्रमः क्रियायुक्तो वामनो दययान्वितः ॥१४२७॥ श्रीधरो मेधया युक्तो हृषीकेशश्र हर्षया। पद्मनाभयुता श्रद्धा, लज्जा द्यामोदरान्विता ॥१५२८॥ वासुदेवश्र लक्ष्मीयुक् सङ्कर्षग्गसरस्वती । प्रद्युम्नः प्रीतिसंयुक्तोऽनिरुद्धो रितसंयुतः ॥१५२६॥ चक्री जया गदी दुर्गा शाङ्गी तु प्रभयान्वितः। खड्गी तु सत्यया युक्तः शङ्को चण्डोसमन्वितः ॥१५३०॥ हली वाग्गीसमायुक्तो मुसली तु विलासिनी । शूली तु विजयायुक्तो पाशो विरजयान्वितः ॥१५३१॥ श्रंकुञी विश्वया युक्तो मुक्कुन्दो विनयान्वितः । नन्दजश्च सुनन्दायुक् नन्दो स्मृत्या समन्वितः ॥१५३२॥ नरो ऋद्धचा नरकजित् समृद्धचा शुद्धियुक् हरिः । कृष्णबुद्धी सत्यभुक्ती सात्वतो मतिसंयुतः ।।१५३३।। शौरिक्षमे शूररमे जनार्दन उमान्यितः। भूधरः क्ले दिनीयुक्तो विश्वमूर्तिश्र क्लिन्नया ॥१५३४॥ वैकुण्ठो वसुघायुक्तो वसुदापुरुषोत्तमौ । बलस्तु परया युक्तो बलानुजपरायरा।।।१५३५।। बालः सूक्ष्मा वृषघ्नस्तु संघ्यायुक् प्रज्ञया वृषः । हंसः प्रमासमायुक्तो वाराहो निश्चयान्वितः ॥१५३६॥ विमलो मोघया युक्तो नृसिहो विद्यया युतः। केशवाद्या मातृकोक्ता यादियोगश्च पूर्ववत् ।।१४३७॥ गाोशमातृकायास्तु मुनिर्गग्णक ईरितः। निवृद् गायत्रिका छन्दो देवः शक्तिविनायकः ॥१५३८॥

स्मृत्या दीर्घाढचया त्वङ्गं कृत्वा घ्यायेद् गजाननम् । गुरगाङ्कुशवरामीतिपारिंग रक्ताब्जहस्तया ।।१५३६॥ प्रिययाऽऽलिङ्गितं रक्तं त्रिनेत्रं गरापं भने । एवं घ्यात्वा न्यसेत् स्वीयबीजपूर्वाक्षरान्विताम् ॥१५४०॥ विघ्नेशो ह्रोसमायुक्तो विघ्नराजः श्रिया युतः । विनायकः पुष्टियुतः शान्तियुक्तः शिवोत्तमः ॥१५४१॥ विघ्नकृत् स्वस्तिसंयुक्तो विघ्नहर्ता सरस्वती । गरास्तु स्वाहवा युक्त एकदन्तस्तु मेधवा ।।१४४२॥ द्विदन्तः कान्तिसंयुक्तः गजवक्त्रश्च कामिनी । निरञ्जनो मोहिनीयुक् कपर्दी तु नटीयुतः ॥१५४३॥ वीर्घजिह्नः पार्वतीयुक् शङ्कुकर्णश्च ज्वालिनी । वृषभण्यजनं देवसुरेशीगरानायकौ ।।१५४४।। गजेन्द्रः कामरूपिएया शूर्वकर्णस्तथोमया । त्रिलोचनस्तेजोवत्या लम्बोदरस्तु सत्यया ॥१५४५॥ महानन्दश्च विघ्नेशी चतुर्मृतिस्बरूपिएगी। सदाशियः कामवायुक्, ब्रामोदो मदजिह्नया ॥१५४६॥ दुर्भुखो भूतिसंयुक्तः सुमुखो भौतिकान्वितः । प्रमोदः सितया युक्तः, एकपादो रमायुतः ॥१५४७॥ द्विजिह्वो महिषीयुक्तः शूरश्रापि तु भिञ्जनी। बीरो विकर्सया युक्तः वर्षमुखी भ्रुकुटीयुतः ।।१५४८।। वरदो लज्जया वामदेवः स्याद् दीर्घघोएाया । धनुषंराबक्रतुण्डो द्विरएडो यामिनीयुतः ॥१५४६॥ सेनानी रात्रिसंयुक्तः कामान्यो ग्रामग्गीयुतः। मत्तः शशित्रभायुक्तो विमलो नोललोचना ॥१४५०॥ मत्तवाहनचंचले च जटी दीप्तिसमन्वितः। मुण्डो सुमगया युवतः सङ्गी दुर्भगया तया ।।१५५१॥

वरेएयश्च शिवायुक्तो भगीयुग् वृषकेतनः। भक्षप्रियश्च मिननी गर्णोश्चो भोगिनीयुतः ॥१५५२॥ मेघनादश सुमगा व्यापी स्यात कालरात्रियुक्। गर्पोश्वरः कालिकेति प्रोक्ता विघ्नेशमातृका ॥१५५३॥ त्वगादियोगो यादीनां पूर्ववत् परिकीर्तितः। कलायुग् मातृकावास्तु प्रजापतिऋषिः स्मृतः ॥१५५४॥ छन्द उक्तं तु गायत्री देवतां शारदाभिषां। तारेः वडङ्गं कुर्वीत ह्रस्वदीर्घान्तरस्थितेः ॥१५५५॥ शंखचक्राब्जपरशुकपालेगाक्षमालिकाः। पुस्तकामृतकुम्भौ च त्रिशूलं दधती करै: ।।१५५६॥ इवेतपीतासितइवेतरक्तवर्गो स्त्रिलीचनैः। पश्चास्यैः संयुतां जन्द्रमाकान्ति शारवां मजे ॥१४५७॥ ध्यात्वेवं तारपूर्वां तां न्यसेन् ङेऽन्तकलान्वितास् । निवृत्तिश्च प्रतिष्ठा च विद्या शान्तिरनन्तरम् ॥१५४५॥। इन्धिका दीपिका चैव रेचिका मोचिका परा । सुक्ष्मासुक्ष्मासुताज्ञानासृता चाप्यायनी ततः ॥१५५६॥ व्यापिनी व्योमरूपा चानन्ता सृष्टिः स ऋदिका । स्पृति मेंघा कान्तिर्लक्ष्मी द्युं तिइचैव स्थिरा तथा ॥१५६०॥ स्यितः सिद्धि जरा चैव पालिनी शान्तिरीयरी । रतिश्र कामिका चैव वरदाऽऽह्लादिनी तथा ।।१५६१।। प्रीति दीर्घा तथा तीक्सा रौद्री प्रोक्ता तथाऽभया । निद्रा तन्द्रा शुधां चैव क्रोधिनी च तथा किया ॥१५६२॥ उत्कारी च तथा मृत्युः पीताव्वेताक्गासिता । मनन्ता च तथा ज्ञेया प्रोक्तेयं मातृकाकला ॥१५५६३॥ तत्तवभक्तो न्यसेवित्थं मातुकां विश्वमातुकाम् । विन्यसेच्च सतः पीठमातुकां देवतामधीम् ॥१५६४॥

ऋषिः स्याद् दक्षिए। पूर्तिः पङ्क्तिश्छन्वस्तवा स्मृतः । मातृकापीठशक्तिथ देवता परिकीर्तिता ॥१५६५॥ हलो बीजानि प्रोक्तानि स्वराः शक्तय ईरिताः। ग्रव्यक्तं कोलकमिति नियोगो देहशोधने ॥१५६६॥ अङ्गवलृप्ति मातृकावदथो ध्यायेत् समाहितः । सिताऽसितारुए। इयामहरित्पोतान्यनुक्रमात् ।।१५६७।। पुनः पुनः क्रमादेव पंचाशत्पीठसंचयः। पीठानि संस्मरेष् विद्वान् सर्वकामार्थसिद्धये ।।१५६८।। कामरूपस्तथा वाराग्सी नेपाल इत्यथ। पौंड्रवर्धनपुरस्थितौ कान्यकुब्जस्ततः स्मृतः ।।१५६६॥ पूर्णशैलोऽर्बुदाख्यश्च तथैवास्रातकेश्वरः । एकाम्रत्रिस्रोतसौ च कामकोटस्तथापरः ॥१५७०॥ कैलासो भृगुनगरकेबारी चन्द्रश्रीपुरी। श्रोंकारोऽपि तथा जालन्धरो मालवतस्तथा ॥१५७१॥ कुलान्तको देविकोटो गोकर्गो मारुतेश्वरः । ग्रहृहासंश्र विरजस्तथा राजगृहः स्मृतः ।।१५७२।। महापथः कोलापुरमेलापुरमतः परम्। कालेश्वरो जयन्ती च तथाचोज्जयिनी स्मृतः ॥१५७३॥ चरित्रापुरपोठश्च तथा स्यात् क्षीरपीठकः । हस्तिनापुरमुड्डीशप्रयागौ च ततः परम् ॥१५७४॥ षष्टीशश्च तथा मायापुरं चेव जलेश्वरम्। मलयाच्यं गिरि तद्वत् श्रीशैलं मेरनामकम् ॥१५७५॥ गिरिं गिरिवरं पश्चान्महेन्द्रगिरिपीठतः। स्याद् वामनपुरं तद्वत् हिरएयपुरसंज्ञकम् ॥१५७६॥ ॥ महालक्ष्मीपुरं तद्वदोड्याएां च ततः परम्। क्षायाक्षत्रपुरं तेयं पीठान्तं मातृकादिकम् ॥१५७७॥

ङेऽन्तं न्यसेन्मातृकोक्तस्यानेषु क्रमतः सुधीः । तत ऋष्यादिकं न्यासं कुर्यात् कल्पोक्तवत्मंना ॥१४७८॥ महेश्वरमुखाद् ज्ञात्वा यः साक्षात् तपसा मनुस्। संसाधयति शुद्धात्मा स तस्य ऋषिरीरितः ॥१५७६॥ गुरुत्वान्मस्तके चास्य न्यासस्तु परिकीर्तितः । सर्वेषां मन्त्रतत्त्वानां छादनाच्छन्द उच्यते ॥१४५०॥ म्रक्षरत्वात् पवत्वाच्च मुखे छन्दः समीरितम् । सर्वेषामेव जन्तूनां भाषगात् प्रेरगात् तथा ॥१५८१॥ हृदयाम्भोजमध्यस्था देवता तत्र तां न्यसेत्। ऋषिच्छन्दोऽपरिज्ञानाञ्च मन्त्रः फलभाग् भवेत् ॥१५६२॥ दौर्बल्यं याति मन्त्रारणां विनियोगमजानताम् । ऋषि न्यसेन् सूर्घन देशे छन्दस्तु मुखपङ्कुजे ॥१४८३॥ देवतां हृदये चैव बीजं तु गुह्यदेशके। शक्तिं तथा पादयोश्र सर्वाङ्गे कीलकं न्यसेत् ॥१५८४॥ इति । ऋष्यादयस्तु स्त्रस्वकल्पोक्ता एव । येषु येषु मन्त्रेषु ऋष्यादीनामभावस्त-'त्साङ्गत्वसिद्धये ऋष्यादिकल्पना कार्या।

#### तथाचोकं प्रयोगसारे-

चर्जुविधे बीजशक्ती सर्वमन्त्रेषु चिन्तयेत्।
परमेष्ठी समस्तस्य ऋषिरुक्तो मनीषिभिः ॥१४८४॥
तत् शक्तिरेव गायत्रीछन्दः सर्वत्र निश्चितम्।
ईश्वरो जगतां बीजमाद्यं ब्रह्म तदुच्यते ॥१४८६॥
तस्य माया समाख्याता शक्ति गुंग्णमयी तु सा।
स एव भगवान् देवो बुद्धिसाक्षी द्वितीयकम् ॥१४८७॥
बीजमत्र समाख्यातं बुद्धिः शक्तिरुदाहृता ।
उदानिश्चत्समायुक्तस्तृतीयं बीजमुच्यते ॥१४८६॥
शक्तिः कुग्डिलिनो तत्र सामान्यं त्रितयं त्विदम् ।
जातव्यं सर्वमन्त्रेषु बीजशक्ती ततो निजे ॥१४८६॥ इति ।

ऋषिच्छन्दो देवतानां विन्यासेन विना यतः। जप्यते साधकोऽप्येषस्तत्र तन्निष्फलं मवेत्। एवमृष्यादिकं न्यस्य कुर्यादङ्गानि देशिकः ॥१५६०॥ इति । गौतमेव षडंगकरणप्रयोजनमप्युक्तम्-ईज्यमानो हृदात्माऽयं हृदये स्याज्ञिदात्मकः । क्रियते तत्परत्वं तु हुन्मंत्रेग नृदेशिकः ॥१५६१॥ सर्वज्ञादिगुर्गोत्तुङ्गे संविद्र्पे परात्मनि । क्रियते विषयाहारः शिरोमन्त्रेण घीमता । ह्त्रिरोरूपचिद्धाम्न संयता भावना हुदा ॥१४६२॥ क्रियते निजदेहस्य शिखामन्त्रेण सादरम्। मन्त्रात्मकस्य देहस्य मन्त्रवाच्येन तेजसा ॥१५९३॥ सर्वतो बम्मं मन्त्रेण क्रियते तनुसंवृतिः। यद् ददाति परं ज्ञानं संविद्रूपे परात्मनि ॥१५९४॥ हृदयादिमयं तेजः स्यादेतन्नेत्रसंज्ञकम् । ग्राध्यात्मिकादिरूपं यत् साधकस्य विनाशयेत् ॥ श्रविद्याजातमस्त्रं तत् परघाम समीरितम् ॥१५६५॥ इति । मन्त्रमहोदघी-

श्रंगुष्ठादिस्वङ्गुलोषु करस्य तलपृष्ठयोः । श्रंगुष्ठाम्यां तर्जनीम्यां नम इत्यादिकं वदन् ॥१४६६॥ हृदयादिष्वयाङ्गानि जातियुक्तानि विन्यसेत् । स्वस्वमुद्राभिरघुना प्रोच्यन्ते जातयश्च ताः ॥१४६७॥ हृदयाय नमश्चेति शिरसे स्वाह्या युतम् । शिखायं वषडन्तं स्यात् कवचाय हुमित्यपि ॥१४६६॥ नेत्रत्रयाय वौषद् स्यावस्त्राय फडितोरितम् । जातिषद्कं द्विनेत्रे तु नेत्राम्यां बौषडश्चरेत् ॥१४६६॥ पश्चाङ्को नेत्रसंत्यागो मुद्राऽङ्कानामयोच्यते । प्रसारितमनङ्गुष्ठं तर्जन्यादिचतुष्ट्यम् ॥१६००॥ हृदि मूर्धनि चांगुष्ठहीना मुष्टिः शिखातले । स्कन्धमारम्य नाभ्यन्तं दशांगुल्यस्तु वर्मिए ॥१६०१॥ तर्जन्यादित्रयं नेत्रत्रये नेत्रहये हयस्। त्रसारिताम्यां हस्ताम्यां फृत्वा तालत्रयं सुधीः ॥१६०२॥ तर्जन्यंगुष्ठयोरग्रे स्फालयन् बंधयेद् दिशः। एषा मुद्रा तु श्रीविष्णोरंगमुद्रा प्रकीतिता ॥१६०३॥ हृद्यंगुलीत्रयं न्यस्येत् तर्जन्यादिद्वयं तु के। शिखाप्रदेशेऽथांगुष्ठं दशांगुन्यस्तु वर्मिए।।१६०४॥ हृद्वन्नेत्रं पूर्वमस्त्रं शक्तरंगस्य मुद्रिका । मुष्टीविनिर्गतांगुष्ठौ संयुक्तौ हृदि विन्यसेत् ॥१६०५॥ निस्तर्जनी ताहशौ तु शिरस्यथ शिखातले। निरंगुष्ठकनिष्ठौ तृ निरंगुष्ठप्रदेशिनी ॥१६०६॥ मुष्टी पृथक्कृतौ स्कन्धाद् ह्दन्तं वर्मिशा स्मृतौ । तर्जन्यादित्रयं नेत्रे तालास्फोटोऽस्त्र ईरितः ॥१६०७॥ शैवे वडंगमुद्रोक्ता वर्णन्यासमधाचरेत्। स्वस्वमूलवर्णन्यासमिति । जप्तापि विफला मंत्रा गदिता न्यासमंतरा। विद्यान्यासमधो कुर्याद् ध्यायन् देवमनन्यधीः ॥१६०८॥

मूहिन मूले च हृदये नेत्रागां त्रय एव च ।
श्रोत्रयोश्च नसो दें वि मुखे च भुजयोः पुनः ॥१६०६॥
पृष्ठे जानुनि नाभौ च विद्यान्यासं समाचरेत् ।
एवं न्यासे कृते देवि साक्षात् पशुपतिः स्वयम् ॥१६१०॥
प्रग्वं संपुटोकृत्य मूलेन व्यापकं चरेत् ।
पंचधा नवधा वापि चाष्टधा सप्तधा तथा ॥१६११॥
श्रीर्षादिपादपर्यन्तं पादादि च शिरोऽन्तकम् ।
हृदयादिमुखान्तं च व्यापकन्यासमाचरेत् ॥१६१२॥

नवरत्नेश्वरे-

प्राणायामं षडङ्गं च कृत्वा घ्यात्वा निजेश्वरम् ।
समाप्य भानसं यागं वहिर्यागमयाचरेत् ।।१६१३।।
यस्मिन् मंत्रे षडङ्गामावस्तत्रैयं कार्यम् । तथा च भैरवतंत्रेन्न
प्रङ्गन्यासकदन्यासौ मायया दीर्घया चरेत् ।
यद् बीजाद्यायया विद्या तव्बीजेनांगकत्यना ।।
कुर्यात् ष्रव्दीर्घयुक्तेन सर्वसाधारणो विधिः ।।१६१४।।
इति भीमदागमरहस्ये सस्तंत्रहे न्यासकवनं नाम दसमः पटनः ॥१०॥

# एकादशः पटलः।

प्रयानन्तरं मंत्रमालायंत्रादीनां संस्कारावश्यकत्वादेतानि लिख्यन्ते । प्रय मंत्रसंस्कारो यथा शारदायाम्-

छिन्नादिदुष्टा मंत्रा ये पालयन्ति न साधकम् । इति । भन्यत्रापि-

छिन्ना रुद्धाः कीलिताः स्तंभिता ये सुप्ता मत्ता मूर्च्छिता हीनयीर्याः । दग्धास्त्रस्ता शत्रुपक्षे स्थिता ये बाला बृद्धा गर्विता यौवनेन ॥१६१४॥ ये निर्वीया ये च सत्त्वेन हीना लग्डीभूताश्राङ्गमंत्रीवहीनाः । एते मुद्राबंधनेनैव योग्या मंत्राः सर्वे बीर्यवन्तो भवन्ति ॥१६१६॥ योनिमुद्रालक्षसं यथा योगशास्त्रे-

पार्क्णिभागात् तु संपीड्य योनिमार्गं तथा गुदम् ।

प्रापानमूर्ध्वमाकर्षेन्यूलबंधो निगद्यते ॥१६१७॥

गुदमेद्रान्तरं योनिस्तामाकुंच्य प्रबंधयेत् ।

गुवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबंधनात् ॥१६१६॥

योनिस्थानमुद्रणाद् योनिमुद्रात्वमस्य ।

सेयं मयोक्ता खलु योनिमुद्रा बंधश्च देवैरपि दुलंभोऽस्याः ।

प्रानेन वंभेन न साध्यते यन्नास्तद्वद् ये च प्राण्ररोधेऽप्यद्यक्ताः ।

तेषामर्थे संस्कृतिः पङ्क्तिकक्ता यस्मादेते वीर्यवन्तो भवन्ति ॥१६२०॥

ते संस्काराः पिङ्गलामते, शारदायां, गौतमीये च-

जननं जीवनं पश्चात् ताडनं बोधनं तथा।
प्रथाऽभिषेको विमलीकरणाप्यायने पुनः ॥१६२१॥
तर्पणं वीपनं गुप्ति दंशैता मन्त्रसंस्क्रियाः।
स्वर्णादिपत्रे संलिख्य मातृकायन्त्रमुत्तमम् ॥१६२२॥
काश्मीरचन्वनेनाथ भस्मना वाथ मुद्रते।
काश्मीरं शक्तिसंस्कारे चन्दनं वैद्यावे मनौ ॥१६२३॥
शीवे मस्म समाख्यातं मातृकायन्त्रलेखने।
मन्त्राणां मातृकामध्यादुद्वारो जननं स्युतम् ॥१६२४॥

तञ्च गान्धर्वतन्त्रे-

भूमौ योमयलिक्षायां विलिख्याद्वदलान्वितस् । चतुरस्रं चतुर्द्वारं तात्तीयं किंग्यकागतम् ॥१६२४॥ तार्तीयं सौरिति ।

काविमान्ताः पञ्चवर्गाः पूर्वाविक्रमतो न्यसेत् । याविवान्ताः साविहान्ताः लक्षमीशे प्रविन्यसेत् ॥१६२६॥ प्राणान् स्थाप्य प्रपूज्याथ ज्यायन् वेवमथोद्धरेत् । एतज्जननित्याहुरथो तज्जीवनं चरेत् ॥१६२७॥ पङ्क्तिक्रमेण् विधिना मुनिमिस्तन्त्रनिश्चितम् । प्रणवान्तरितान् कृत्वा मन्त्रवर्णान् जपेत् सुधीः ॥१६२८॥ प्रत्येकं शतवारं तु तज्जीवनमुदाहृतम् । मन्त्रवर्णान् समालिख्य ताडयेज्वन्वनाम्भसा ॥३६२६॥ प्रत्येकं वायुबीजेन पूर्ववत् ताडनं मतम् । पृथक् शतं वा दशवा बोधयेत् तं मनुं ततः ॥१६३०॥ विलिख्य मन्त्रवर्णास्तु प्रसूनैः करवीरजैः । तन्मन्त्रवर्णसंख्याके हृन्याद् रेफेण् बोधनम् ॥१६३१॥ सक्तन्मन्त्रोक्तविधिना श्रिभेषेकः प्रकीतितः । श्रयत्थपल्लवैः सिन्वेन्मन्त्री मन्त्रार्णसंख्यया ॥१६३२॥ शतथा वाष्ट्रधा तद्वत् प्रत्येकमभिषेचनम् । शुद्धोदकेन दुग्धेन श्रभिषेकमुदाहृतम् ॥१६३३॥

विज्ञलामते विशेषः-

मालतीकलिकाभिस्तु न्यस्याणुं करिंगकोपरि ।

ग्रिश्वत्थपह्नवैः शुद्धैस्तन्मन्त्राक्षरसिम्मतैः ।।

ग्रिभिषेकं प्रकुर्वीत स्वमन्त्रे विहितं यथा ।। १६३४।। इति ।

स्वमन्त्रकस्पीक्षमार्गेणित्यर्थः ।

विमलीकरणं कुर्यादथो वेशिकसत्तमः ।

सिञ्चन्त्र्य मनसा मन्त्रं सुषुम्णामूलमध्यतः ।।१६३४।।

ण्योतिमँत्रेण विधिविधिर्वहेत् तन्मलत्रयम् ।

तारं व्योमाग्निमनुगुक् वण्डी ज्योति मंनुमंतः ।।१६३६।।

तारं प्रण्वं, व्योम ह, ग्रग्नि र, मनुरीकारः, दण्डी ग्रनुस्वारः, तेन ॐ हीं इति।

एवं तं विमलीकृत्य चरेवाप्यायनं पुनः ।

गुशोवकेन जप्तेन प्रत्यर्णं प्रोक्षरणं मनोः ।

तेन भन्त्रेण विधिववेतवाप्यायनं मतम् ।।१६३७।।

तेन ज्योतिमँत्रेणेति केचन व्यापक्षते । तदयुक्तं ग्रन्वान्तर्रवरोधात् । तेन ग्रुलेनस्वर्थः ।

### पिकुलामते-

महोत्तरक्षता लब्धं विद्युद्धं कुक्षवारिए। । प्राप्यायितो भवेन्मन्त्रः प्रत्यएाँ प्रोक्षितो यदि ॥१६३८॥ एवमाप्यायनं कृत्वा कुर्याञ्च तर्पएां ततः । मन्त्रेण वारिए। मन्त्रे तर्पएां तर्पएां मतम् ॥१६३८॥ प्रमुकमन्त्रं तर्पवामि नम इत्यम्भता शतम् । मधुना शक्तिमन्त्रेषु वैष्एवे चेन्दुमज्जलेः ॥१६४०॥ शवे चृतेन बुग्धेन तर्पएां सम्यगीरितम् । एवं च तर्पएां कृत्वा मनोदींपनमाचरेत् । तारमायारमायोगात् मनो दींपनमुच्यते ॥१६४१॥ भनेवं विधि:-

तारं मायां रमामादी बत्वान्ते मूलमुञ्जरेत् । शतमष्टीत्तरेर्णंव दीपयेत् साधकोत्तमः ॥१६४२॥ जप्यमानस्य मन्त्रस्य गोपनं त्वप्रकाशनम् । एते च दशसंस्काराः मन्त्रदोषविनाशकाः ॥१६४३॥ इति ।

भ्रन्यत्र मन्त्रमहोद्घिश्रीक्रमसंहितादिष्वपरः प्रकारः-छिन्नत्वादिकदोषा ये पञ्चाननमन्त्रसंस्थिताः। ते देंषिः सकला व्याप्ता मनवः सप्तकोटयः। भ्रतस्तहोषशान्त्यर्थं संस्कारदशकं चरेत् ॥१६४४॥ 📊 भूजंपत्रे लिखेत् सम्यक् त्रिकोरां रोचनादिभिः। वारुएं कोरामारम्य सप्तधा विभजेत् समस् ॥१६४५॥ एवमीशाग्निकोर्गाभ्यां जायन्ते तत्र योनयः। नववेदमितास्तत्र विलिखेन्मातृकां क्रमात् ॥१६४६॥ मकाराविहकारान्तानीशाविवरुणाविध 🕽 वैवं तत्र समावाह्य पूजयेच्चन्दनादिभिः ॥१६४७॥ ततः समुद्धरेन्मन्त्रं जननं तद्दोरितम् । जपो हंसपुटस्यास्य सहस्रं दीपनं स्मृतम् ॥१६४८॥ नभोवह्नीन्द्युक्ताधींसम्प्रटस्य जपो मनोः। सहस्रपञ्चकमितो बोधनं तत् स्मृतं बुधैः ॥१६४६॥ सहस्रं तं जपेवस्त्रपुटितं ताडनं तु तत्। वाक्हंसतारै जंप्तेन सहस्रं पाथसा मनुस् ।।१६५०॥ श्रभिषिञ्चेत वागाद्यैरभिषेकीऽयमीरितः। हरिवल्लचिन्वतस्तारो वषडन्तो ध्रुवाविकः ॥१६५१॥ सहस्रं तत्पृटं अप्तवा विमलीकररां मनोः। स्वधायषट्पुटं जप्त्वा सहस्रं जीवनं मनोः ॥१६४२॥ क्षीराज्ययुत्रपाथोभिस्तर्पग्तैस्तर्पयेन्मनुम् । जपेन्मायापुटं मन्त्रं सहस्र' गोपनं हि तत्। बालातार्त्तीयबीजेन गगनाद्येन सम्प्रटम् ॥१६५३॥

सहस्रं प्रजपेन्मन्त्रमेतदाप्यायनं मतस् । संस्कारदशकं प्रोक्तं मनूनां दोषनाशकम् ॥१६१४॥ इति मन्त्रसंस्कारः । उभयोरप्येकतमः सम्प्रदायप्राप्तः साध्यः । एवं मन्त्रं तु संस्कृत्य मालां वं शोधयेत् ततः । सा ज्ञेया त्रिविधा माला मातृकाद्या ततो परा ॥ करमालेति विख्याता मिर्गमाला ततः परस् ॥१६५४॥

### त्य परारहस्ये-

मातृकामालिकां देवि शृणु वक्ष्यामि तस्वतः । माला शिवमयी प्रोक्ता सूत्रं शक्तिमयं च यत् ।।१६५६॥ वर्गाः शिवमयास्ते च स्वराः शक्तिमया यतः । पञ्चाशद्वीं एका प्रोक्ता सूत्रं शक्तिशिवात्मकस् । कुण्डलीग्रथिता शक्तिः कलान्ते मेरसंस्थितः ॥१६५७॥ धनुलोमविलोमेन मातृकानां शतं भवेत्। षकचटतपयञास्त्वष्टवर्गाः प्रकीतिताः ॥१६५८॥ प्रष्टवर्गं प्रकल्प्यान्ते प्रष्टोत्तरशती भवेत्। ष्रष्टोत्तरशतीमाला सर्वकार्यार्थसिद्धिदा ॥१६५६॥ मन्त्रेशान्तरितान् वर्णान् वर्णेनान्तरितान् मनून् । कुर्याद् वर्णमयीं मालां सर्वमन्त्रप्रकाशिनीम् ॥१६६०॥ चरमाएाँ मेरुरूपं लङ्कनं नैव कारयेत्। सबिन्दुं वर्णमुच्चायं पश्चान्मन्त्रं जपेत् सुधीः ॥१६६१॥ श्रीशिवाक्षरमालेयं वर्णिता स्नेहतो मया। षट्त्रिंशत्तत्त्वभि देवि योजयेत् सप्तभिग्रंहैः ॥१६६२॥ तत्त्वमालेयमाख्याता श्रीविद्याप्रीतिकारिशो। पञ्चषष्टचक्षरेश्रत्वारिशद्मि भैरवेस्तथा ॥१६६३॥ त्र्यधिक योजयेन्मालां भैरवीयमुदाहता । सुप्तकीलितसंख्दाः खिन्ना व्याकीर्एयोनयः ॥१६६४॥

धनी वैरी वीर्यहीनः कारणसङ्जावयोऽि वे । तेऽपि सिद्धा मवन्त्येव मातृकामालया तिवे ॥१६६५॥ गुरोः पञ्च गएोशस्य त्रयं च परिकीतितम् । शेषिमष्टाय संदद्यात् तेन सिद्धीश्वरी भवेत् ॥१६६६॥ त्रयं गुरी त्रयं देवि गरापे परिकोतितम् । न्यूनातिरिक्ते द्वितयं शेषमिष्टाय योजयेत् ।।१६६७।। प्रष्टोत्तरश्रतीभेदः कथितः, कथ्यतेऽपरः। रद्राराां तु शतं चैय भैरवाष्ट्रकयोजितम् ।।१६६८॥ कृत्वा मेरं महारुद्रं जपमालां च कारयेत । न हन्याद् भैरवान् रुद्रैः रुद्रांश्च भैरवेस्तवा ॥१६६६॥ भ्रन्यथा जपहानिः स्याद् रुद्रस्य वचनं त्विदम् । एतद् गुह्यतमं भद्रे तव स्नेहान्मयेरितम् ॥१६७०॥ मालारहस्यसर्वस्वं नाख्येयं यस्य कस्यचित् । करमालामयो वक्ष्ये सर्वमंत्रप्रबोचिनीम् ॥१६७१॥ नित्यं जपं करे कुर्याञ्च तु काम्यं कदाचन । काम्यमपि करे कुर्यान्मालाऽमावे प्रियंवदे ॥१६७२॥

तित्रयमो यथा-

करमालां च संशोध्य त्रिधा तद्विद्यया पुनः । जपेन्मंत्रं निर्विकल्पस्तद्विद्यामधुनोच्यते ॥१६७३॥ काली कामः कृपा कृंती करमाले हरं वनस् । मंत्रोऽयं करमालायाः शुद्धिवः सर्वसिद्धिवः ॥१६७४॥ हृदये हस्तमारोप्य तियंक् कृत्वा करांगुलीः । ग्राच्छाद्य वाससा हस्तौ दक्षिग्णेन सदा जपेत् ॥१६७४॥ प्रगुलीनं वियुञ्जीत किंचिवाकृंचिते तसे । ग्रंगुलीनां वियोगान छिद्रे च स्ववते जपः ॥१६७६॥

धंगुल्यग्रेरा यज्जप्तं यज्जप्तं मेरलंघने । पर्वसंधिषु यज्जन्तं तत् सर्वं निष्फलं भवेत् ।।१६७७॥ ग्रसंस्थातेन यज्जप्तमित्यपि पाठः। कनिष्ठामुलपर्वावि क्रमेर्ग करगाः सुराः । तान् शृणुष्व महादेवि यथावद् वर्ण्यते मया ॥१६७८॥ ईशानोऽग्नि निऋंतिश्च वायुरिन्दुर्यमस्तथा। वरुएश्च कुवेरश्च सूर्यः सोमो बुधो गुरुः ॥१६७६॥ सितमंबारराह्मन्ता ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः । जपसिद्धिकरा देवि सकलाः करदेवताः ॥१६८०॥ दिक्पालाश्र ग्रहाश्राष्ट्री शक्तिः घोडशपर्वस् । प्रलम्य पर्वत्रितये त्रयो देवाः सदा स्थिताः ॥१६८१॥ क्रूरग्रहौ च मंदारौ दिक्पालौ यमनिऋ ती। कुलिकश्चेति विख्यातो जपहानिकरो मतः ॥१६८२॥ कुलिकांशं त्यजेद् देवि मंत्री करजपे सदा । कुलिको मुद्गरो ज्ञेयो मुद्गरे तु महद्मयम् ॥१६८३॥ मुद्गरोल्लंघने शक्ति मंहारुद्रस्य केवलस्। कुलिकं तु महाकेतुं मेरुरूपं न लंघयेत् ॥१६८४॥ दिक्पालांशे प्रहांशे च कुलिकांशं परित्यजेत् । धनामिकाद्वयं पर्व कनिष्ठादिक्रमेरण तु ॥१६८४॥ तर्जनीमूलपर्यन्तं जपेद् दशसु पर्वसु । तर्जन्यग्रे च मध्ये च योजयेत् स तु पापकृत् ॥१६८६॥ ११: ७ व ५ ११ :

प्रत्यत्रापि-

प्रनायामास्त्रयं पर्वं किनिष्ठायास्त्रिपर्वकम् । मध्यमायास्त्रयं पर्व तर्जनीमूलपर्वशि ॥१६८७॥ प्रावक्षिण्यक्रमेर्णेव जपेद् दशसु पर्वसु । शक्तिमाना समास्थाता सर्वमन्त्रप्रदीपिका ॥१६८८॥ पर्वद्वयं तु तर्जन्याः मेरुं तद् विद्धि पार्वति । तर्जन्यग्रे तथा मध्ये यो जपेत् स च पामरः ॥ चत्वारि तस्य नश्यन्ति ग्रायुविद्यायशोधनम् ॥१६८॥

### श्रीविद्यायां विशेष:-

श्रनामामध्ययोश्रं व मूलाग्रं च द्वयं द्वयम् । किनिष्ठायाश्र तर्जन्यास्त्रयं पर्व महेश्वरि ॥१६६०॥ श्रनामामध्यमायाश्र मेरुः स्याद् द्वितयं शुभे । प्रवक्षिरणक्रमेर्गाव जपेत् त्रिपुरसुन्दरीम् ॥१६६१ दशांशं सञ्जपेद् देवि केवलं करमालया । श्रनामिकाद्वयं पर्व किनिष्ठादिक्रमेर्ग तु । तर्जनीमूलपर्यन्तं जपेद् द्वादशपर्वसु ॥१६६२॥

#### घयवा-

कितिष्ठा च चतुःपर्वाऽनामापर्वत्रयं तथा।

मध्यमापर्व देध्येकं तर्जन्याश्च चतुष्टयम् ॥१६६३॥

संयोज्य प्रजपेद् विद्यां मन्त्री द्वादशपर्वसु ।

शिक्षालयमाख्याता त्यक्त्वा पर्वचतुष्टयम् ॥१६६४॥

नवावृत्त्या जपेद् देवि सहस्राद्ययुताविष्ठ ।

प्रोक्तेयं करमाला त्वं मिण्मालामयो शृणु ॥१६६४॥

पद्मबोजादिभि मीला बहिर्यागेष्वयो भवेत् ।

रद्मक्षशंखपद्माक्षपुत्रजीवकमौक्तिकैः ॥१६६६॥

स्फाटिकै मिण्रिरत्नेश्च सौवर्णे वृद्धमस्तया ।

राजतेः कुशमूलेश्च गृहस्थस्याक्षमालिका ॥१६६७॥

पुत्रजीवै देशगुरणं ततः शुंखैः सहस्रकम् ।

प्रवालै मिण्यिरत्नेश्च दशसाहस्रकं स्मृतम् ॥१६६८॥

तदेव स्फाटिकैः प्रोक्तं मौक्तिकै लक्षमुच्यते ।

पद्माक्षे देशलक्षं स्थात् सौवर्णेः कोटिरुच्यते ॥१६६६॥

कुशग्रन्थ्या कोटिशतं रुब्राक्षैः स्यादनन्तकम् । सर्वे विरचिता माला नृत्यां मुक्तिफलप्रदा ॥१७००॥ इति । ग्रन्थत्रापि-

वैष्ण्ये तुलसीमाला गणेशे गजदन्तजा।
रहाक्षसम्भवा शम्भौ स्फाटिकी च तथा रवौ ॥१७०१॥
प्रथवा सर्वमन्त्रेषु शस्ता रहाक्षमालिका।
पद्माक्षमालिका तद्वत् सर्वमन्त्रप्रबोधिनी ॥१७०२॥
सौवर्णी मौक्तिको वाऽथ शंखजा वा प्रवालजा।
रक्तचन्दनबीजोस्था शक्तिमाला प्रकीतिता ॥१७०३॥
सौवर्णेऽष्टगुर्णं विन्दात् स्फाटिके च दश्सिकम् ।
स्याच्छतं शंखमिणिभिः प्रवालेश्च सहस्रकम् ।
अयुतं चन्दनैश्चेवानन्तं रुद्राक्षमालया ॥१७०४॥
कालिका छिन्नमस्ता च त्रिपुरा तारिग्णी तथा।
एता रद्राक्षमालाया जपे तोषं न यान्ति हि ॥१७०४॥
एतासां च जपं मन्त्री रद्राक्षमालया चरत्।
स्याधिमाप्नोति सततं निष्फलं तस्य तज्जपः ॥१७०६॥

#### विशेषोऽपि-

विवा नेव प्रजप्तव्यं रुद्राक्षमालया क्वचित् । शक्तिमन्त्रं महेशानि कृते तन्निष्फलं भवेत् ॥१७०७॥

## निष्फलत्वे हेतुमाह तन्त्रान्तरे-

शिवशक्तिसमायोगी रात्रावेव प्रकीर्तितः ।
रहाक्षे शिवरूपत्वं शक्तित्वं शक्तिमन्त्रके ॥१७०६॥ इति ।
द्वादश्यां वैष्णुबी मासा संस्कार्या सोपबासकैः ।
मन्त्रज्ञे विष्णुमन्त्रेण विवागागे प्रशस्यते ॥१७०६॥
चतुथ्यां च सऐशस्य सूर्यस्य सप्तमीतिथौ ।
प्रद्वम्यां वा नवम्यां दा चतुर्दश्यां तथैव च ।
शक्तीनामपि कर्तव्या रात्रावेव समाहितः ॥१७१०॥

त्रयोवश्यां तथा कुर्यात् शिवस्यापि सुरेश्वरि ।

प्रष्टोत्तरशतमिशाभि निर्मिता या तु मालिका ।।१७११।।

राज्यं वितनुते नुनं देहान्ते मोक्षदायिनी ।

पश्चिवशितिम मोंक्षं त्रिश्चद्गि र्थनिसिद्धिदम् ।।१७१२।।

चतुर्वशमयी मोक्षवायिनी भोगविद्धिनी ।

सर्वथा सप्तिवशत्या पञ्चदश्यभिचारके ।।१७१३।।

पश्चाशद्भिः कार्यसिद्धिस्तथा च चतुरुत्तरैः ।

यथालाभं साधकेन्द्रो ह्यक्षान्यादाय यत्नतः ।।१७१४।।

प्रन्योन्यसमह्पाशि नातिस्थूलकृशानि च ।

कोटादिमिरदृष्टानि तथा जीर्शानि सुन्दरि ।।१७१४।।

द्विजस्त्रीनिमितं सूत्रं कर्पासमवमुत्तम् ।

शुक्कं रक्तं तथा कृष्णं पहसूत्रमथापि वा ।।१७१६।।

शान्तिवश्याभिचारेषु मोक्षेश्वर्यजयेषु च ।

सर्वेषामेव वर्शानां रक्तं सर्वेष्यतप्रदम् ।।

प्राश्रमेषु तथा चैवं रक्तं सर्वसमृद्धिदम् ।।१७१७।। इति ।

ग्रन्यच हंसपारमेश्वरे-

उच्चाटने मार्कटमेव सूत्रं लोहस्य सूत्रं खलु मारेेें च । पट्टस्य सूत्रं तु महद्वजीये कर्पाससूत्रं खलु सर्वसिद्धपे ॥१७१८॥

17 9 77 6 1. 1. 10 1 6 7 -5 5 400 1

सनत्कुमारीये तु-

त्रिगुर्गं त्रिगुर्गोकृत्य ग्रंथयेत् शिल्पशास्त्रतः ।

एकैकं मातृकावर्गं सतारं प्रजपन् सुधीः ॥

मिर्गिमादाय सूत्रेरा ग्रंथयेन्मध्यभागतः ॥१७१६॥

ब्रह्मग्रंथिं विधायेत्थं मेरुं च ग्रंथिसंयुतम् ।

ग्रंथियत्वा पुरो मालां ततः संस्कारमाचरेत् ॥१७२०॥

ग्रंथियत्वा पुरो मालां ततः संस्कारमाचरेत् ॥१७२०॥

तथा च एकवीराकल्पे-

मावृकामंत्रतो पंथि विद्यमा का प्रकारयेत् ।
सुवर्णादिगुणै वीपि प्रंथयेत् साधकोत्तमः ।।१७२१।
सह्मप्रींथ ततो दद्याद्मागपाद्ममथापि वा ।
कवचेन च बघ्नीयान्मालां घ्यानपरायराः ।।१७२२।।
सर्वशेषे ततो मेर्ः सूत्रद्वयसमन्वितम् ।
ग्रंथयेत् तारयोगेन बघ्नीयात् साधकोत्तमः ।
सर्वस्माच्च स्थूलतरं मेरः कुर्यात् सजातिकम् ।।१७२३।।
मुखे मुखं तु संयोज्य पुच्छे पुच्छं च योजयेत् ।
गोपुच्छसदृशी माला यद्वा सर्पाकृतिः शुभा ।।१७२४।।
माद्यं स्थूलं ततस्तस्मान्न्यूनान्न्यूनतरं तथा ।
विन्यसेत् क्रमतस्तत्र सर्पाकारा हि सा यतः ।।१७२४।।

मुखपुच्छनियमस्तु स्वच्छन्दमाहेश्वरे-

रुद्राक्षस्योन्नतं प्रोक्तं मुखं पुच्छं तु निर्मलम् ।

कमलाक्षस्य सूक्ष्माशं सिबन्दुद्वितयं मुखम् ॥१७२६॥

सिबन्दुकस्य स्थूलांशं पृष्ठं सुक्ष्मामिति समृतम् ।

एवं ज्ञात्वा मुखं पुच्छं रुद्राक्षाम्भोरुहाक्षयोः ॥१७२७॥

तत् सज्ञातीयमेकाक्षं मेरत्वेनाग्रतो न्यसेत् ।

एकैकं मिरामादाय ब्रह्मग्रंथि प्रकल्पपेत् ॥१७२८॥

एकैकं मातृकावर्णं ग्रंथनादौ तु संजपेत् ।

त्रिवृत्तिग्रंथनैकेन तथाद्वेन विधीयते ॥१७२६॥

सार्धद्वयावर्तनेन ग्रंथि कुर्याद् यथा दृद्धम् ।

त्रिरावर्त्या मध्यमेन चार्धावर्त्या तु देशतः ॥

स्याद् ग्रंथि देक्षिरणावर्त्तस्तद् ग्रंथि बंद्धसंज्ञकम् ॥१७३०॥

ग्रंथिहीना न कर्तव्या साणि कुत्रापि युज्यते ।

कालिका त्वरितायाथ बज्याख्या षट्कभेवके ॥१७३१॥

तथा च वनवासिन्या वाराह्याश्च तथेश्वरि ।
चंडिकाया महेशानि गंथिहीनापि शस्यते ॥१७३२॥
एवं निर्माय मालां वं प्रतिष्ठां च तत्रश्वरेत् ।
ग्रप्रतिष्ठितमालाभि नित्यं जपित यो नरः ॥१७३३॥
सर्वं तिश्वष्ठलं विद्यात् कृद्धा भवित देवता ।
तस्मात् प्रतिष्ठां प्रोक्ते न कुर्यान्मागेंगा साधकः ॥१७३४॥
नित्यकर्म समाप्याथ प्रगम्य गुरुदैवतम् ।
ग्रश्वत्थपत्रनवकैः पद्माकारं तु कल्पयेत् ॥१७३४॥
तन्मध्ये स्थापयेन्मालां मातृकां मूलपुद्धरन् ।
क्षालयेत् पंचगव्येन सद्योजातेन सज्जलैः ॥१७३६॥

पंचगव्यनिर्माणं तु तन्त्रान्तरे-

गोसकृद् हिगुरां सूत्रं सिंप दंद्याञ्चतुर्गुराम् ।
क्षीरमष्टगुरां प्रोक्तं पंचगव्ये तथा दिव ॥१७३७॥
गायत्र्यादाय गोसूत्रं गंधद्वारेति गोमयम् ।
श्वाप्यायस्वेति च क्षीरं दिधकाम्रणऋचा दिध ॥१७३६॥
तेजोऽसि शुक्रमित्याज्यं देवस्य त्वा कुशोदकम् ।
वरुराश्चं व गोसूत्रे गोमये हव्यवाहनः ।
दिव्यायः समुद्दिष्टः सौमः क्षीरे घृते रिवः ॥१७३६॥ इति ।
चंदनागरुपुष्पाद्यं विमदेवेन घर्षयेत् ।
धूपयेत् तामघोरेरा लिपेद् तत्पुरुषेरा तु ॥१७४०॥
मंत्रयेत् पंचमेनैव प्रस्येकं तु शतं शतम् ।
सकृद्वािय तथा मेरुं तेनैव च शतं पुनः ॥१७४१॥
तेत पंचमेन ईशानेनेति ।
तत्रावाह्य यजेद् देवं यथाविभवविस्तरः ।
संस्कृत्येवं वुधो मालां तत्प्रारणांस्तत्र स्थापयेत् ॥१७४२॥
तत्प्रारणानाराध्यदेवताप्रारणान्। ।

ततो देवं प्रपूज्याय परिवारगर्गः सह । प्रनुलोमविलोमेन मातृकार्ग्गेन मंत्रयेत् ॥१७४३॥ ततः प्रेतेन समन्त्र्य तां नयेद् देवतात्मिकाम् । प्रेतेन प्रेतवीजेनेत्यर्थः । मूलमंत्रेश तां मालां पूजयेत् साधकोत्तमः ॥१७४४॥

## मूलमंत्रस्तु वाराहीतंत्रे-

अँ माले माले महामाले सर्वतत्त्वस्वरूपिए।

चतुर्वगंस्त्विय न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥१७४४॥

प्रगावादिद्विठान्तोऽयं सर्वमालाविशोधनः ।

विह्न सम्पूज्य विधिवदष्टोत्तरशतं हुनेत् ॥१७४६॥

हुतशेषं प्रतिहुतौ प्रदद्याद् देवताधिया ।

होमकर्मग्यशक्तश्चे द् द्विगुगां जपमाचरेत् ॥१७४७॥

इत्यं सा संस्कृता माला जपकर्मिएा सर्वदा ।

प्रयोक्तव्या साधकेन सर्वाभीष्टफलप्रदा ।

एवं संस्कृत्य मालां च गोमुख्यां स्थापयेद् बुधः ॥१७४८॥

### गोमुखीलक्षरां मायातंत्रे यथा-

मुंडलालातंत्रे-

चतुर्विशांगुलिमतं पट्टबस्नाविसम्मवस् । निर्मायाष्टांगुलमुखं ग्रीवां तत् षड्वशांगुलस् ॥१७४६॥ श्रेयं गोमुखयन्त्रं च सर्वतन्त्रेषु गोपितस् । तन्मुखे स्थापयेन्मालां ग्रीवामध्यगतः करः । प्रजपेद् विधिना गुह्यं वर्णमालाधिकं ग्रिये ॥१७५०॥ इति ।

गोमुले गोपयेन्मालां एवं सिध्यति साधकः । जपादौ पूजयेन्मालां तौयैरम्यच्यं यत्नतः । मालामुलेन देवेशि मूलमन्त्रेश साधकः ॥१७५१॥ मालामन्त्राः यामलेष्काः-

मालामन्त्रान् प्रवक्ष्येऽहं शृणुष्वावहितं प्रिपे। तारं तारात्रयं तारं वधुं तुलिस बैड्एवि ॥१७५२॥ वौषड् वनं महामन्त्रस्तुलसोशोधने मतः। तारमव्धिरमामायासिन्धं रुद्राक्षमालिनि ॥१७५३॥ शुद्धाभव वनं मन्त्रो देवि रद्राक्षशोधनः । तारमादौ समुद्धार्य सूर्याख्यं बीजमुत्तमम् ॥१७५४॥ धर्कमाले हरं नीरं मन्त्रः स्काटिकशुद्धिकृत्। तारं च वायुपूज्यां च तारं पद्माक्षमालिनि ॥१७५५॥ हरितं ठद्वयं मन्त्रो देवि पद्माक्षक्षोधनः । वेदाद्यं कमलां कुन्तीं वाग्बीजं कामशक्तिकम् ॥१७५६॥ सुवर्णमाले शक्क्याख्यो मन्त्रोऽयं स्वर्णशोधनः । तारं लज्जायुगं तारं मुक्तामालिनि मायुगम् । ठद्वयं मन्त्रराजोऽयं युक्तामालाविशोघनः ॥१७५७॥ तारं रमा रमा तारं शंखिनीति पदं बदेत् । तारं रमा तारमन्ते मन्त्रोऽयं शंखमालिकः ॥१७५६॥ सम्पूज्य च ततो मालां गृहीत्वा विक्षामी करे कि हत्समीपे समानीय न तु बामेन संस्पृशेत् ।।१७५€॥ मध्यमाया मध्यभागे स्थापयित्वा समाहितः। ग्रङ्गुष्ठमध्यभागेन चालयेज्ञ मर्गात् समात् । म्रक्षार्गां चालनेऽङ्गुष्ठे नान्यमक्षं तु संस्पृशेत् ॥१७६०॥ जपकाले सदा विद्वान् मेरुं नेव विलङ्गयेत्। परिवर्तनकाले च सङ्घट्टं नैव कारयेत् ॥१७६१॥ एवं सबं परिज्ञाय मालायां जपमाचरेत्। भङ्गुष्ठाग्रेस यज्जप्तं निष्फलं तद्धि पार्वति ॥१७६२॥ अञ्चि नं स्पृशेन्मालां करभ्रष्टां न कारयेत्। तर्जन्या न स्पृशेदेनां गुरोरपि न दर्शयेत् ॥१७६३॥

भुक्तौ मुक्तौ तथा पुष्टी मध्यमायां सदा जपेत्। ग्रंगुष्ठानामिकाम्यां तु यजेदुत्तमकर्मित्।।१७६४॥ श्रंगुष्ठामध्यमाभ्यां तु जपेदाकृष्टकर्मात्। तर्जन्यंगुष्ठयोगेन विद्वेषोज्ञाटने मतः ॥१७६४॥ म्रं गुष्ठमध्यमायोगान्मंत्रसिद्धिः सुनिश्चितस् । ज्येष्ठाकनिष्ठायोगेन शत्रूणां नाशनं मतम् ॥१७६६॥ एकेकं च मिंग देवि चालयन् प्रजपेदय । जपन् देवमनुष्यायन् भावयेदिखलान्मग्गीन् ॥१७६७॥ प्रदक्षिएां पुनः कृत्वा प्राम्बदेवं समाचरेत् । कासे धुते च जुंभायामेकमावर्त्तकं त्यजेत् ॥१७६८॥ प्रमादात् तर्जनीस्पर्शो मवेदावर्त्तकं त्यजेत् । अवीक्षितानां स्पर्झे च पुनः शोधनमाचरेत् ॥१७६६॥ न घारयेन मूर्ष्टिन कराठे कर्रों च जपमालिकाम् । ऊरूपोदाघरस्पृष्टा वामहस्तप्रचालिता ॥१७७०॥ भगुप्ता च तथा भूस्था पुनः संस्कारमहंति । जीर्गे सूत्रे पुनिष्ठञ्जे ग्रंथियत्वा ज्ञातं जपेत् ॥१७७१॥ प्रतिष्ठितायां तस्यां तु मंत्रं जप्यादनन्यधीः । एवं प्रतिष्ठितायां तु ग्रन्यं नैव जपेन्यनुम् ॥१७७२॥ येन प्रतिष्ठिता माला तमेव तु मनुं जपेत्। अन्यमंत्रजपाविद्धा न कार्या कहिचिद् बुधैः ॥१७७३॥ जपमाला मया देवि ! कथिता देवदुर्लभा । सदा गोप्या प्रयत्नेन यथा त्वं मम बल्लभा ॥१७७४॥ एवं कर्तुमशक्तक्चेदित्यं कुर्यादतन्द्रितः। भूतशुद्धचादिपूजान्तं समाप्य तत्र पूजयेत् ॥१७७५॥ गराभेशसूर्यविष्णवीशान् दुर्गामाबाह्य मंत्रवित् । पंचगव्ये ततः क्षिप्स्वा मूलमंत्रेण मंत्रवित् ॥१७७६॥ मंत्रेरा मालायूलमंत्रेरा । हेडांग्ड ह

तस्मादृत्तोल्य तां मालां स्वर्णपात्रे निधाय च । पयो दिध वृतं क्षौद्रं शर्कराद्येरनुक्रमात् ॥१७७७॥ तोयध्यान्तरः कृत्वा पंचामृतविधि बुधः । क्रमात् तत्रेव संस्थाप्य स्थापयेत् ज्ञीतले जले ।।१७७८।। ततः चंदनसौगंधकस्तूरीकुंकुमादिभिः। तामालिप्य प्रेतमंत्रमष्टोत्तरशतं जपेत् ॥१७७६॥ प्रेतमंत्रं हकारदन्त्यसकारचतुर्दशस्वरविसर्गयोगेन हसौरिति । तस्यां नवग्रहाँइचंव दिक्पालाँश प्रपूजयेत्। ततः संपूज्य च गुरुं गृह्णीयान्मालिकां शुमाम् ॥१७८०॥ एवं मालां च संस्कृत्य यंत्रसंस्कारमाचरेत् । विना यंत्रेरा पूजायां देवता न प्रसीदित ॥१७८१॥ सर्वेषामपि देवानां यंत्रे पूजा प्रशस्यते । देहात्मनी र्यथाऽभेदी मंत्रदेवतयोस्तथा ॥१७८२॥ तथा ग्रंत्रं संत्रमग्रं संत्रात्मा देवतेति च । कामक्रोधाविदोषोत्त्यसर्वदुःसनिवंत्ररणात्। यंत्रमित्याहरेतस्मिन् देवः प्रीर्णाति पूजितः ॥१७८३॥

## संहितायामपि-

यंत्रं मंत्रमयं प्राहुर्देवता मंत्ररूपिएगी । यंत्रेरणापूजितो देवः सहसा न प्रसीदित ॥१७६४॥ सर्वेषामपि देवानां यंत्रे पूजा प्रशस्यते । सौवर्रो राजते ताम्रे स्फाटिके वैद्वुमे तथा ॥१७६४॥ इति ।

#### तंत्रराजे-

रत्ने हेमिन रौप्ये वा ताम्रे दृषदि च क्रमात् । कृत्वा चक्रस्य निर्मागं स्थापयेत् पूजयेदिष ॥१७५६॥ दृषदि गंडकीशिलायाम् । तथा च यामले-

गंडकीभवपाषारा स्वर्णे रजततास्रयोः । विद्वमे रचिते यंत्रे पद्मरागेऽथवा प्रिये ॥ इन्द्रनीलेऽथ वैदूर्ये महामारकतेऽपि वा ॥१७८७॥ इति ।

श्रथ धातुविशेषे कालसंख्या लक्षसागरे-

यावज्जीवं सुवर्णे स्थात् रूपे द्वाविशतिः प्रिये । ताम्रे द्वावशकं वर्षं स्फाटिकादौ तु सर्वदा ॥१७८८॥ इति ।

भन्यञ्च-

सौवर्ण राजतं ताम्नं श्रेष्ठं मध्यं तथोत्तमम् । ताम्ने लक्षगुर्णं प्रोक्तं रौष्ये कोटिगुर्णं भवेत् । सौवर्णेऽनन्तफलवं स्काटिके च तथा समस् ॥१७८९॥

फलं च लक्षसागरे-

भूमी सिन्द्ररजसा रिवर्तं सर्वकामदम् ।
सुवर्णरिवर्तं यंत्रं सर्वराजयशंकरम् ॥१७६०॥
राजतेन कृतं यंत्रमायुरारोग्यकामदम् ।
ताम्रे तु रिवर्तं यंत्रं सर्वेश्वर्यप्रदं मतम् ॥१७६१॥
यंत्रं हि स्काटिकं देवि मनोऽभिक्तवितप्रदम् ।
माश्वियरिवर्तं यंत्रं राज्यदं भुक्तिदं मतम् ॥१७६२॥
गोमेवरिवर्तं यंत्रं सर्वेश्वर्यप्रदं मतम् ॥१७६२॥
क्लुप्तं मरकते यंत्रं सर्वेश्वर्यप्रदं मतम् ॥
सोहत्रयोद्भवं यंत्रं सर्वेश्वर्यप्रदं मतम् ॥
सोहत्रयोद्भवं यंत्रं सर्वेश्वर्यप्रदं परम् ॥१७६३॥

लोहत्रयस्य लक्षणं तत्रैव-

भागा दश सुवर्णस्य रजतस्य च षोडश । ताम्मस्य रिवभागेन पीठं कुर्यान्मनोहरम् ॥१७६४॥ चक्रेऽस्मिन् पूजयेव् यो हि स सौभाग्यमवाप्नुयात् । म्रिक्शिमाद्यष्टसिद्धीनामिष्यो जायतेऽचिरात् ॥१७६४॥ निषद्धधातवस्तत्रैव-

वंगेऽथ शीशके लोहे न कर्तन्यं कवाचन । प्रिक्ति स्थापयेल कदाचन ॥१७६६॥ कुलं वित्तमपत्यं च निर्मूलयति सर्वया ।

ग्रम प्रस्तारभेदेन त्रैविध्यं चक्रस्य तत्रैव-

त्रैविध्यं शृणु चक्रस्य भूप्रस्तारोध्यंमेरुकम् ॥१७६७॥
पातालवासिनां देवि प्रस्तारो निम्नरेलकः ।
ऊध्वंरेलं महेशानि मर्त्यलोकनिवासिनाम् ॥१७६८॥
स्वर्गलोकनिवासीनां यंत्ररारामेरुसंज्ञकः ।
भूपुरं तु समारम्य बैन्दवान्तं महेश्वरि ॥१७६६॥
क्रमात् समुभ्रतं सबै मेरुरूपं मयोदितम् ।
समोध्वंरेलं नवकमूर्ध्वरेलं प्रकीतितम् ॥१८००॥
नवकमिति केवलं श्रीचक्रे न त्वन्यत्र ।

एतस्मिन् विषये भूतभैरवे-

योऽस्मिन् यंत्रे महेशानि केशराशि प्रकल्पयेत् ।
योगिनीसहितास्तस्य हिंसां कुर्वन्ति भैरवाः ॥१८०१॥ इति ।
निम्नरेखा समायोगात् भूप्रस्तारो मयोदितः ।
एकतोलं द्वितोलं वा त्रितोलं पंचतोलकम् ॥१८०२॥
रसतोलं चतुस्तोलं सप्ततोलमयापि वा ।
पलप्रमाशं कर्तव्यमर्वाक्पीठं मनोहरम् ॥१८०३॥
प्राग्नरंगुलविस्तारं प्राक् प्रत्यग् दक्षिशोत्तरम् ।
यवार्थोच्चं प्रकुर्वीत चतुरस्रं समंततः ॥१८०४॥
चत्वारिधन्माषकाः पलम् । ग्रंगुलं तिर्थक्स्थापितैरद्दिप्रियंदैः । ऋजुस्मापितैः शालिभवां।

एतदुक्तं किपलपंचरात्रे-

विन्यस्तैस्तियंगद्यामि यंदै मीनान्तरांगुलम् । शालिमि वी ऋजुन्यस्तैस्निमि मीनान्तरं भवेत् ॥१८०४॥ इति । सौत्रामगाये-

ऋजुरेखा भवेह्नहमी वंक्ररेखा दरिद्रकृत् । ग्राग्नरंगुलविस्तारो यवार्थेनोच्छ्नित भंवेत् ॥१८०६॥ हेम्नश्च रजतस्याय मानं ताम्त्रस्य कीर्तितम् । मारिष्क्यपुष्परागादौ नीलादौ च यथेच्छ्नया ॥१८०७॥ सक्षमागरेऽपि-

यंत्रराजस्वरूपं ते मया स्नेहात् प्रकाशितम् ।
गोपनीयं त्वया मद्रे स्वगुद्धामिय संततम् ॥१८०८॥
ग्रथ प्रतिष्ठाकालो ज्योतिषशास्त्रतो बोध्यः ।
स्थापनं तु प्रवक्ष्यामि सर्वकामप्रसाधनम् ।
सर्वकाले प्रकर्तव्यं कृष्णपक्षे विशेषतः ॥१८०६॥
देव्याः शिवस्य शुक्के तु स्थिरांशे स्थिरलग्नके ।
सौम्यायने च देवानां तच्छक्तीनां च दक्षिणो ॥१८१०॥

भन्न किञ्चिद् विशेषो देवीपुरागो-

मातृभैरववाराहनरसिंहत्रिविक्रमाः । महिषासुरहन्त्री च स्थाप्या वै दक्षिग्गायने ॥१८१॥ प्रतिष्ठा तन्त्रराजे-

क्षोद्राज्यदुग्धः प्रथमं नारिकेलाम्भसा ततः ।

प्रभिषिच्याथं तोयेन क्वथितेनाक्षरौषधैः ॥१८१२॥

प्रावाह्याम्यच्यं सल्लग्ने चक्रे संस्थाप्य पूजयेत् ।

नित्यातत्त्वाप्तिकालोत्थिवद्ययाऽम्यच्यं तत् क्रमात् ॥१८१३॥
स्पृश्च जपेत् कराग्रेण श्रीचकं पूजयेदिष ।

एवं दिनत्रयं कृत्वा ततो नित्यक्रमं भजेत् ॥१८१४॥

गन्धैः पुष्पं धूपदीपं नवद्यंस्तर्पर्णस्तथा ।

त्रिरात्रं पूजयेद् देवीं योगिनीयोगिभिः समस् ॥

एवं देवि ! प्रतिष्ठायाः क्रमः सान्निष्यकारकः ॥१८१५॥

देवोमित्युपलक्षणम् । अक्षरोषधैरिति प्रज्ञाशद्वर्णीषधैः।

ता यथा कादिमते-

चन्दनागरुकर्प्रोशीररोगजलघु (१) कर्णाः ।
कञ्चोलजातीमांसीमुरचोरग्रन्थिरोचनापत्राः ॥१८१६॥
पिप्पलबित्वगुहाररणमृरणवत्कलबङ्गाकंकुम्भवन्दिन्यः ।
सौदुम्वरिकास्मरिकास्थिराङजदरपुष्पिकामयूरशिखाः ॥१८१७॥
प्रक्षाग्निमन्थिसिही कुञाह्वदर्भाश्च कृष्णदरपुष्पी ।
रोहिरणदुंदुकबृहतीपाटलिचित्रातुलस्यपामार्गाः ॥१८१८॥
श्रतमखलताद्विरेफाविष्णुकान्तामुश्रत्यथाञ्जलिनी ।
दूर्वाश्चीदेविसहे तथैव लक्ष्मी सदा मद्रे ॥१८१६॥
श्रादीनामिति कथिता वर्गानां कमादशौषधयः ।
केचितु ग्रक्षरौषधेरिति स्थाने सर्वोषधिजलैरिति पठन्ति ।
तन्मते सर्वोषधयस्त-

लाजा कुष्टं वला चैव प्रियंगुघनसर्षपाः ॥१८२०॥ हरिद्रादेवदास्थ्र पुंखा लोध्नं तथा जलम् । सर्वविद्नहरं चैव सर्वौषधमितीरितम् ॥१८२१॥ वर्णोषधयस्तु श्रीविद्यायामेव । ब्रन्यत्र सर्वोषधयः ।

श्रय कमः संमोहनतंत्रे-

यथा मंत्रस्य संस्कारस्तथा यंत्रस्य कल्पयेत् ।

प्रसंस्कृतौ मत्रयंत्रौ रोगकोक् भयत्रदौ ॥१८२२॥

कथितो मंत्रसंस्कारो दश्या सर्वतंत्रके ।

यंत्रसंस्कारमधुना घृणु देवि समाहिता ॥१८२३॥

चक्रराजं विनिर्माद तत्त्रसंस्कारमाचरेत् ।

प्रतिष्ठा विविना देवि ! तां गृणु त्वं समाहिता ॥१८२४॥

गुरोराज्ञां समावाय नित्यकृत्यं समाप्य च ।

प्रणवं तत्त्सदद्येति मासप्रसित्यीरिप ॥१८२५॥

प्रमुकोऽमुकगोत्रोऽहं पूजार्थं प्रीतये तथा ।

चक्रेऽस्मित्रमुकीदेव्याः प्राण्जीवेन्द्रियािण च ॥१८२६॥

प्रतिष्ठाकर्मशब्दान्ते करिष्ये प्रागुदङ्गुखः। ततो गुरुं च वृष्पुयात् वस्नालंकारचन्दनैः ॥१८२७॥ भूतशुद्धधादिन्यासान्तं मंत्रन्यासं समाप्य च । पञ्चगच्ये निजे मन्त्रैः शिवमंत्रेस मंत्रितम् ॥१८२८॥ तस्मिन् चक्रं क्षिपेन्मंत्री प्रशावेन विलोडयेत्। ततइचक्रं समुद्धृत्य स्थापयेत् तञ्च भाजने ॥१८२६॥ शंसतीयेन देवेशि ! तथा पूष्योदकेन च। वारिए। चन्दनेनाऽपि स्नापयेत् परमेश्वरि ॥१८३०॥ नारिकेलोटकैंडचैय सर्वीषधिजलैरपि। पञ्चामृतैः पञ्चगव्यैः स्नापयेत् परमेश्वरि ॥१८३१॥ नातितप्तं नातिशीतं कवोष्एां स्नपने मतम्। अत्युष्एां वस्रतुल्यं स्यादनुष्एां जाड्यकृद् भवेत् ॥१८३२॥ पृतं क्षीरं तथा नीरं शकरामधुसंयुतस्। पञ्चामृतमिदं ख्यातं प्रत्येकं तु पलं पलम् ।।१८३३।। एवं स्नाप्य ततो मन्त्री स्थापयेत् स्वर्णपीठके । तत्रैव पीठं संपूज्य चार्घ्यपात्रादिकं चरेत् ॥१८३४॥ स्पृष्ट्वा यन्त्रं कुशाग्रेख गायत्र्या चामिमन्त्रयेत् । प्रशेत्तरक्षतं देवि देवताभावसिद्धये ॥१८३४॥ प्ररावं यन्त्रराजाव विचाहे तदनन्तरम् । महायन्त्राय बीमहि तस्रो यन्त्रः प्रचोदयात् ॥१८३६॥ मावाह्य पश्चमुद्राभिः प्रारास्थापनमाचरेत् । वं बीजेनाऽमृतीकृत्य ततथ घेनुमुद्रया ॥१८३७॥ प्रारानयो प्रतिष्ठाप्य प्रारामन्त्रेरा देशिकः । स्वकल्पोक्तविधानेन पूजां कुर्यात् समाहितः ॥१८३८॥ उपचारैः वोडशभि देवीं च पूजयेत् क्रमात्। वेव्यङ्गे तत्परीवारान् पूजयेत् परमेश्वरि ॥१८३६॥

ततो जपेत् सहस्रं तु शतमष्टोत्तरं प्रिये। बलिदानं ततो बत्वा प्रसमेत चक्रराजकम् ॥१८४०॥ ष्रशेत्तरशतं होमं कुर्याञ्च साधकोत्तमः। मूलमन्त्रेग् देवेशि जुहुयाच्चक्रसिद्धये ॥१८४१॥ प्राहुत्यन्ते चक्रराजे सम्पाताज्यं विनिःक्षिपेत्। पूर्णाहुति ततो दत्वा तज्जलैरिमषेचयेत् ।।१८४२॥ मन्त्राभिषिक्तं चक्रन्तु सर्वेषां सिद्धिदायकम्। होमकर्मण्यक्षस्तक्ष्वेद् द्विगुर्गं जपमाचरेत् ॥१८४३॥ गुरवे दक्षिएां दद्याव् यथाविभवविस्तरैः। एवं दिनत्रये पुज्य घोडशैरुपचारकैः ॥१८४४॥ संहारमुद्रया देव्या विसर्जनमतःपरम्। ब्राह्मएगन् भोजयेत् सम्यक् प्रतिष्ठान्ते तु भक्तितः ॥१८४५॥ प्रतिष्ठयेञ्चक्रराजमनेन विधिना यदि । पुरश्रयाफलं तस्य भवेद् विधियुतस्य च ॥१८४६॥ गुरोराज्ञां समादाय यन्त्रशुद्धिमुपाचरेत्। एवं विशोध्य यन्त्रं तु गोपयेझ प्रकाशयेत् ॥१८४७॥ यन्त्रमन्त्रप्रकाशेन कुद्धा भवति देवता। निजमन्त्राभिषिक्तं तु गुरोरिषान दर्शयेत् ॥१५४६॥ प्रतिमापटयन्त्राणां नित्यं स्नानं न कारयेत । कारयेत् पर्वदिवसे तथा मलनिवारराम् ॥१८४६॥ अयने विषुषे जैव ग्रहणो चन्द्रसूर्ययोः। ग्रहरणं मन्त्रयन्त्रारणां शुभवं तत् प्रकोतितम् ॥१८५०॥

ईशानशिवेनाप्युक्तम्-

शक्तिं निजंक्योन तथैव चक्रे चित्रे पटे वा यजनं न भूमी । मोहावसौ स्थिषिडलगां यजेच्चेत् भ्रश्येत् त्रिवर्गादिष मन्त्रसिद्धः॥१८४१ यन्त्राभावे तु प्रतिमां कृत्वा देवस्वरूपिएगीस् । पूजयेत् तं प्रतिष्ठाप्याथवाऽन्यत्र प्रयूजयेत् ॥१८४२॥ लिङ्गस्या पूजयेद् देवीं पुस्तकस्यां तथैव च ।
मण्डलस्यां जलस्यां च शिसास्यां चा प्रपूजयेत् ॥१८५३॥
यत्राऽपराजितापुष्पं जवापुष्पं च विद्यते ।
करवीरं तथा रक्तं शुक्कं वा द्रोरापुष्पकम् ।
सत्र देवी वसेश्रित्यमस्मात् तेषु प्रपूजयेत् ॥१८५४॥

श्रीविष्णुपूजायां विशेषो नारदीये गौतमीये च
शालग्रामे मर्गी यन्त्रप्रतिमामण्डलेषु वा ।

तित्यपूजा हरेः कार्या न तु केवलभूतले ॥१८४४॥

शालग्रामशिलास्पर्शात् कोटिअन्माऽघनाश्चम् ।

कि पुनरर्चनं तत्र हरिसान्निष्यकारकम् ॥१८४६॥

बहुमि जन्मिभः पुण्यं यंवि कृष्ण्यशिलां लभेत् ।

गोपवेन तु चिह्ने न तेन न प्राप्यते जनुः ॥१८४७॥

श्रापोऽग्निह्वयं विष्णोश्चनं केत्रसमुद्गवम् ।

गरतं च प्रतिमास्यानमाधारत्वेन वै विभोः ॥१८४८॥ इति ।

श्री धीमशगमरहस्ये मल्य-माना-यत्त्रसंस्कारकवनं नाम एकाश्वः पटनाः ॥११॥

# द्वादशः पटलः।

इत्यं यन्त्रं तु संस्कृत्य पुरवर्षामयाचरेत् ।
पुरवरणसम्पन्नो सन्त्रो हि फसवायकः ॥१८४६॥
कि होमैः कि जपैदवेव कि मन्त्रन्यासविस्तरैः ।
रहस्यानां हि मन्त्राणां यवि न स्यात् पुरस्क्रिया ॥१८६०॥
पुरस्क्रिया हि मन्त्राणां प्रधानं जीवमुच्यते ।
वीर्यहीनो यथा वेही सर्वकर्ममु न क्षमः ॥१८६१॥
पुरवरणहीनोऽपि तथा मन्त्रः प्रकीतितः ।
प्रावी पुरस्क्रियां कर्तुं स्थाननिर्णय उच्यते ॥१८६२॥
पुर्यक्षेत्रं नदीतीरं गुहा पर्वतमस्तकम् ।
तीर्थप्रदेशाः सिन्ध्रनां सङ्गमः पावनं वनम् ॥१८६३॥

उद्यानानि विविक्तानि विल्वभूलं तटं गिरेः । नुलसीकाननं गोष्ठं मृषशून्यं शिवालयम् ॥१६६४॥ ग्रम्बत्थामलकीमूलं गोशाला जलमध्यतः । देवतायतनं कूलं समुद्रस्य निजं गृहम् ॥१८६५॥ गृहे शतगुर्गं प्रोक्तं गोष्ठे लक्षगुर्गं नवेत् । कोटि देवालये पुष्पमनन्तं शिवसिन्नधौ ॥१६६६॥

### वायवीयसंहितायामपि-

सूर्यस्याने गुरीरिन्दो दींपस्य ज्वलितस्य च । विप्रारणां च गवां चैव सन्निधी झस्यते जपः ॥१८६७॥ प्रथवा नियसेत् तत्र यत्र चित्तं प्रसीदति ।

तया-

म्लेच्छवुष्टमुगच्यालशङ्कातङ्कृ विर्वाजते ।
एकान्ते पावने निन्दारहिते भक्तसंयुते ॥१८६८॥
मुदेशे धार्मिके देशे मुभिक्षे निरुपद्रवे ।
रम्ये भक्तजनस्थाने निवसेन् न पराश्रये ॥१८६६॥
राजानः सचिवाः राजपुरुषाः प्रमवो जनाः ।
चरिन्त येन मार्गेण न वसेत्तप्र तस्ववित् ॥१८७०॥
जीर्णदेवालयोद्यानगृहवृक्षतलेषु च ।
मदीकूलाद्रिकुञ्जेषु भूच्छिद्रादिषु नो वसेत् ॥१८७१॥
एषामन्यतमं स्थानमाश्रित्य जपमाचरेत् ।
यत्र ग्रामे वसेन्मन्त्री तत्र कूमं विचिन्तयेत् ॥१८७२॥
पर्वते सिन्धुतीरे वा पुण्यारण्ये नदीतटे ।
यदि कुर्यात् पुरश्रयां तत्र कूमं न चिन्तयेत् ॥१८७३॥

# देवीयामलेऽपि-

कुरक्षेत्रे प्रयागे च गङ्गासागरसङ्गमे । महाकाले च काश्यां वा दीपस्थानं म जिन्तयेत् ॥१८७४॥ प्रामे वा यदि वा वास्तौ गृहे वा तं विचिन्तयेत्।
कूमंचक्रमविज्ञाय यः कुर्याच्क्रपयज्ञकम् ॥१८७५॥
तस्य यज्ञफलं नास्ति तथाऽनर्थाय कन्य्यते ।
पीठे क्षेत्रे पुरे वाषि ग्रामे च नगरे तथा ॥१८७६॥
कूमं विशोधयेन्मन्त्री वीषज्ञानपुरःसरम् ।
कादिनान्तं भवेत् क्षेत्रं ग्रामः स्याद् यादिमान्तकः ॥१८७७॥
यादिषान्तं पुरं सम्यक् प्रोक्तं देशिकसत्तमेंः ।
सहान्तं नगरं प्रोक्तमेतत् क्षेत्रस्य लक्षराम् ॥१८७६॥
ककारादिक्षकारान्ता वर्णाः स्यु वीपसंज्ञकाः ।
स्वराः वोडशपोठाल्या ज्ञातज्ञया मन्त्रिणां चरैः ॥१८७६॥ इति ।

एतच्च ब्रह्मयामले-

पीठसंज्ञा स्वराएगं च दीपाः स्यु व्यंज्जनानि हि ।
स्थानं दीपाक्षरं यस्मिन् कोष्ठे तिष्ठति तद् भवेत् ॥१८८०॥
दीपस्थानं तदेतत् स्यात् कूर्मचक्रे न संशयः ।
पूर्वापरायते रेखे द्वे रेखे दक्षिएगोत्तरायते ।
नवकोष्ठानि जायन्ते तत्र वर्णान् समालिखेत् ॥१८८१॥

तथा च ज्ञानास्वि-

वर्तुलं रचयेद् देवि कूर्माकारं मुलोचने ।
तन्मध्ये नवकोष्ठानि कृत्वा वर्णान् समालिखेत् ॥१८८२॥
पूर्वकोष्ठं समारम्य स्वरयुग्मक्रमेण् हि ।
प्रवर्गः कथितो देवि कवर्णादिकसप्तकम् ॥१८८२॥
पूर्वादिक्रमतो देवि कुवेरान्तं लिखेत्ततः ।
लक्षवर्णौ शम्भुकोण् विलिखेत् कूर्मसंज्ञके ॥१८८४॥
क्षेत्रपाला नवतेषु दीपेशा नवकोष्ठके ।
प्रमुतो वृषभः शैलराजो वासुकिरर्थकृत् ॥१८८५॥
शिल्पुः पद्मयोनिश्च महाझंद्मञ्च ते नव ।
च्छायाच्छत्रगर्णोपेताच् मध्यात् पूर्वादितो यजेत् ॥१८८६॥

यस्मिन् कोष्ठे क्षेत्रनाम मुखं तद् विद्धि पार्वति । ततः पार्थं द्वये हस्तौ तदधः कुक्षिमीरितम् ॥१८८७॥ ततः पादद्वयं विद्धि तदन्ते पृच्छमीश्वरि । मुखस्यो जमते सिद्धिं करस्यः क्लेशसञ्चयम् ॥१८८८॥ उदासीनः कुक्षिसंस्वः पादयो हानिमाप्नुयात् । पुच्छस्यः पोड्यते मन्त्री बन्धनोज्ञाटनादिभिः ॥१६६६॥ तस्मान्मूलं समाधित्य सर्वंकर्म समारभेत्। तदभावे करं वापि कूर्मस्यान्यं न संश्रयेत् ॥१८६०॥ स्थानसाधकयो निम्नोरित्वं यत्र विद्यते। तदक्षशास्त्रतो ज्ञात्वा तत्तत् स्थानं परित्यजेत् ॥१८९१॥ श्ररित्वमद्वयस्योक्तं गकारेशा परस्परस् । ऋद्वयस्य ठकारेगा ठकारस्य च ऋद्वयम् ॥१= १२॥ लुद्रयस्य पकारेरा पकारस्यापि लुद्रयस् । ब्रोद्वयस्य वकारेख वकारस्यौयुगेन व ॥१८६३॥ जकारस्य टकारेगा भकारस्य सकारतः। उकारस्य तकारेग फकारस्य घकारतः ॥१८१४॥ भकारस्य रकारेगा यकारस्य सकारतः। ग्ररित्वमेषां वर्णानामन्येषां मित्रभावना । कुमंचक्रे रिपुस्थानं साधको यत्नसस्त्यजेत् ॥१८६५॥

प्रयोदाहरसां तत्रैव-ः

यथा गर्गस्य वैरं स्यादट्टहासं महत्पुरस् ।
गयामरेश्वरस्यैवमाकाराद्येषु योजयेत् ।
ऋजुमद्रस्य ठकारं लृतकस्यापि पद्मकस् ॥१८६६॥
श्रोड्डियाएां वर्णमुद्धस्य श्रोड्रं वर्गुएगकस्य च ।
जयन्ती टंकरगस्यारिः खंघारं भंभरणस्य च ॥१८६७॥
आक्तेवस्य तारास्यं धर्मास्यं फंभकस्य च ।
मद्रस्य रम्यकं सोमनगरं यज्ञधर्मगाः ॥१८६८॥

एवं क्रमेण संशोध्य वैरिस्थानं त्यजेद् नुषः ।
तेषामाद्यान्वितं वर्णं पूर्वमागेंषु योजयेत् ॥१८६६॥
यवि तद् व्यंजनारूढं तदाद्यं पीठवींजतम् ।
नामाक्षराणि सर्वाणि पीठयुक्तानि वर्जयेत् ॥१६००॥
तदाविकानि मार्गेण तद् गृहीत्वा स्वरं त्यजेत् ।
प्रामनामाक्षरेष्वाविमध्यान्तार्णात् विहास च ॥१६०१॥
दितीयमक्षरं यत्र कोष्ठे तिष्ठति तन्युक्षम् । इति ।

धन्यत्रापि-

तत्तन्नामद्वितीयार्गो यत्र तिष्ठति तन्मुखम् ॥१६०२॥ इति । इदं तु स्वरादिनामविषयम् ।

नामादी संयोगाक्षरे सति विशेषमाह-

मक्षरित्रतयं यत्र प्रामनामादिषु कवित् ।
स्वरो मध्याक्षराक्रतो यत्र तिष्ठति तन्मुक्षम् ॥१६०३॥
मवतो यदि वर्णो द्वौ प्रामनामादिषु स्फुटम् ।
ग्राधस्वरो यत्र तिष्ठत्यको वदनमिष्यते ॥१६०४॥
क्षेत्रसाधकमंत्राणामेकनेवाद्यमक्षरम् ।
यदि स्यात् स श्रुवं मंत्रः सर्वसिद्धिपत्रक्षत्रवः ॥१६०४॥
मोक्षार्यं वदने कुर्याद् दक्षिणे त्विभिचारकम् ।
श्रीकामः पश्चिमे भूत्वा उत्तरे श्रान्तिको भवेत् ॥१६०६॥
ईशाने अत्रुनाक्षः स्यादाग्नेयः श्रमुवाहकः ।
नैत्राते शत्रुभीतिः स्याद् वायव्ये तु पत्तायनम् ॥१६०७॥
कूर्मचक्रमिदं प्रोक्तं साधकानाममीष्टदम् ।
कूर्ममेवं परिज्ञाय दीपस्थानसमाधितः ॥१६०८॥
ग्रासनं कल्पयेन्मंत्री यथायुक्तं विधानतः ।
ग्रासनं सर्वथा कार्यमभावे भानसं चरेत् ॥१६०६॥

तदाह गौरीयामले-

सिललस्थो यदा कुर्याज्ञपं पूजां च साधकः । कल्पयित्वाऽऽसनं सम्यगासीनो नोस्थितथरेत् ॥१६१०॥ रक्तासनोपविष्टस्तु लाक्षारुगगृहे स्थितः । मनःकित्पतरक्तो वा साधकः स्थिरमानसः ॥१६११॥ तृग्वित्कलवस्नागां सिह्ण्याद्रमृगाजिनम् । कित्पयेदासनं धीमान्न च कुर्यादनास्तृते ॥१६१२॥ कौशेयं वाथ चामं वा चैलं तार्गम्यापि वा । श्राग्जं पत्रजं वापि तूलं कम्बलदारुजी ॥ कृष्णाजिनं भवेत् तद्भत् सर्वसिद्धिप्रदायकम् ॥१६१३॥ कृष्णाजिन गृहस्थातिरिक्तमधकपरम् ।

तथा च ब्रह्मसंहितायाम्-

नादीक्षितो विशेद् यत्तु कृष्णसाराजिने गृही। विशेद् यति वंनस्थश्च बह्यचारी तथा मुने ॥१६१४॥ वस्नासने व्याधिनाशः कम्बले दुःखमोचनम्। यत् - 'वस्त्रासनं अपध्यानतया हानिकरं मतम् ।' तच्च केवलं वस्त्रमात्रम् । सर्वसिद्धये व्याध्रचर्म ज्ञानसिद्धये मृगाजिनम् ॥१९१५॥ बस्नासनं रोगहरं वेत्रजं श्रीविवर्धनम्। कौशेयं पौष्टिकं प्रोक्तं काम्बलं दुःखमोचनम् ॥१६१६॥ म्रभिचारे कृष्णवर्णमारक्तं वश्यकर्मिण । शांतिके धवलं प्रोक्तं चित्रकं सर्वकर्मस् ॥१६१७॥ स्तम्भने गजवर्म स्यान्मारणे माहिषं तथा। मेषीचर्म तथोचाटे खड्मजं बश्यकर्मिए।।१६१८॥ विद्वेषे जाम्बुकं प्रोक्तं भवेद् गोचर्मशान्तिके । वंशासने च दारिद्रघं, दौर्भाग्यं दारुकासने वाश्रश्रा धरएयां दुः ससंभूतिः, पाषाएं व्याधिसंभवः। नुर्णासने यशोहानिः, पल्लबे चित्तविभ्रमः। इष्टिकायामयाधिः स्यादेतत् साधारखे जपे ॥१६२०॥

मतम तन्त्रे-

वंशाश्मधरणीदाच्तृणवस्कलनिर्मितम् । वर्त्रयेदासनं धीमान् दारिव्रचन्याचिद्रःखदम् ॥१६२१॥ मन्यच-

श्राम्निम्बकदम्बानामासनं सर्वनाज्ञनम् । वकुलं किंशुकञ्चेव पनसं च विभीतकस् । वर्जयेदासनं मन्त्री दारिद्वचव्याधिदुःखदम् ॥१६२२॥ शस्तं तिलकजं दावं रक्तचन्दनजं तथा। गामरोनिर्मितं शस्तमम्यद् दावं विवर्जयेत् ॥१६२३॥ चतुर्विशांगुलं दीर्घमेवं काष्ट्रासनं भदेत्। घोडशांगुलविस्तीर्गमुच्छ्रायं चतुरंगुलम् ॥१६२४॥ काम्बलं चार्मजं शैलं महामायाप्रपूजने। प्रशस्तमासनं प्रोक्तं कामाख्यायास्तथेव च ॥१६२४॥ त्रिपुराया रक्तवस्त्रं विष्णोश्चेव कुशासनम्। शैवे व्याघ्राजिनं शस्तं रोमजं सर्वतृष्टिकृत् ॥१६२६॥ कुशाजिनाम्धरेणाढ्यं चतुरस्रं समन्ततः। एकहस्तं द्विहस्तं वा चतुरंगुलयुच्छ्रितम् ।।१६२७।। श्रासनं च तया कुर्याञ्चातिनीचं न चोच्छितम् । तत्र स्थित्वा जपेन्मंत्री बद्धपद्मासनादिकः ।।१६२८।। पद्मासनं स्वस्तिकारूयं भद्रं बज्जासनं तथा। वीरासनमिति प्रोक्तं क्रमादासनपञ्चकम् ॥१६२६॥ सञ्यपादमुपादाय दक्षोपरि ग्यसेत्रतः। तथैव दक्षिएां सम्पस्योपरिष्टाइ विधानवित् ॥१६३०॥ पद्मासनमिति त्रोक्तं जपकर्मसु शस्यते । जानुनोरन्तरे सम्यक् कृत्वा पादतले उमे ॥१६३१॥ ऋजुकायो विशेन्मन्त्री स्वस्तिकं तत् प्रचक्षते । गुल्फो च वृषरगस्याघः सीवन्याः पार्श्वयोः क्षिपेत् ॥१६३२॥ पार्थे पादौ च पारिएम्यां हढं बध्वा सुनियलस् । भद्रासनं मवेदेतत् सर्वव्याधिवनाशनम् ॥१६३३॥

-AN Zue,

मेढ्रादुपरि निक्षित्व सञ्चगुल्फं तथोपरि ।
गुल्फान्तरं च निक्षित्व बज्जासनमितीरितम् ॥१६३४॥
एकपादमधः कृत्वा विन्यस्योरी तथेतरम् ।
ऋजुकायो विशेन्मन्त्रो वीरासनमितीरितम् ॥१६३४॥
ऊध्वंपादस्थितो देवि । शिरोऽधः परिकीतितः ।
सर्वासनानां श्रेष्ठोऽयं देवैरिप सुबुक्तरः ॥१६३६॥
न गुक्तमन्यवा पादवर्शनं सुरपूजने ।
नित्यं नैमित्तिकं काम्यं त्रिविधं पूजनं स्मृतम् ॥१६३७॥
नित्यार्चनरतो मन्त्री कुर्यान्तैमित्तिकार्चनम् ।
नैमित्तिकार्चने सिद्धे कुर्यात् काम्यमतन्द्रितः ॥१६३६॥
यत् कुर्यादनिशं नित्यं नैमित्तिकमतःपरम् ।
पर्वोत्सवादिकं चान्यत् काम्यं कामकृतं हि यत् ॥१६३६॥
शिवपूजा दिवा शस्ता शक्तिपूजा निशास्विप ।
दिवारूपी शिवः साक्षाकिशा स्यात् शक्तिरूपिणी ॥१६४०॥
श्वित्युपलक्षस्यं पुंदेवतामात्रपरम् ।

शक्तिपूजायां विशेषो यामले-

रात्रौ पूजां सदा कुर्यात्तत्र सिद्धि नं संशयः । सकला रजनीपूजा दिवापूजा च निष्फला ॥१६४१॥ शक्तिमन्त्रं जपेद् रात्रौ दिवापि पूजनं शुच्चः । विशेषतो निशीथे तु तत्रातिफलदो जपः ॥१६४२॥

बृहत्ते तिलातन्त्रे-

निशायां योऽर्ज्ञयेत् कालीं तारां च भैरवीं तथा । श्रासमुद्रक्षितीशामां श्रेष्ठी नवति साधकः ॥१९४३॥

अन्यत्रापि-

मातङ्गीं च तथा बाला चामुण्डां छिन्नमस्तकाम् । भद्रकालीं तथा दुर्गी जयदुर्गी तथैव च ।।१९४४॥ भ्रासां जपश्च पूजा च राजौ चेत् क्रियते यदा । भुक्त्या भोगानशेषांस्तु सोऽवदयं याति दव्रताम् ॥१६४५॥ समयातन्त्रे-

विवा प्रपूजनं देवि ययोक्तफलवं भवेत् ।
पूजनं लक्षणुरितं निवि नीरजलोचने ! ॥१६४६॥
प्रधंरात्रात् परं यश्च मुहूर्त्तद्वयमेव हि ।
सा महारात्रिरुद्दिष्टा कृत्वा तत्राक्षयो भवेत् ॥१६४७॥
गते तु प्रथमे यामे तृतीयप्रहरावधि ।
निक्षायां च प्रजस्त्यं रात्रिक्षेषे जपेश्च हि ।
प्रकटे वाक्तिमन्त्रे तु हानिः स्यादुत्तरोत्तरम् ॥१६४८॥
शिवधर्मोत्तरे-

सर्वेवामेय यज्ञानां जपयज्ञो विशिष्यते । जपेन देवता शोद्धां प्रत्यक्षमुपयाति हि ॥१६४६॥ प्रसन्ना विपुलान् भोगान् बद्धान्मुक्ति च शासतीस् । यक्षरक्षःपिशाचात्र प्रहाः सर्पात्र भीषर्णाः । जापिनं मोपसर्पन्ति भयभीताः समन्ततः ॥१६५०॥

म्रन्यत्रापि-

यावन्तः कर्मयञ्चाः स्युः प्रविद्यानि तपांति च ।
सर्वे ते जपयज्ञस्य कलां नाहंन्ति चोडशीय ॥१६५१॥
जपः स्यादक्षरावृत्ति र्मानतोपांशुवाचिकैः ।
धिया यदक्षरभेशीं वर्णस्वरपदात्मिकाम् ॥१६५२॥
उञ्चरेवर्थमुद्दिय मानसः स जपः स्मृतः ।
जिह्वोऽद्यो जालयेत् किचित् देवतागतमानसः ।
किचित् श्रवशयोग्यः स्यादुपांशुः स जपः स्मृतः ॥१६५३॥

विशुद्धे थरे-

निजकर्णागोचरस्तु मानसः कषितो बुधैः। उपांशु निजकर्णस्य गोचरः परिकीर्तितः ॥१९५४॥ निगदस्तु जनै वेंद्यस्त्रिविधो जप ईरितः। वाचा समुद्वरेन्मन्त्रं वाचिकः स जपः स्मृतः ।।१६४४॥ माहात्म्यं वाचिकस्यैव जपयज्ञस्य कीर्तितस्। तस्मात् शतगुरगोपांशः सहस्रो मानसः स्मृतः ॥१९५६॥ मानसः सिद्धिकामानां पृष्टिकामैरुपांशुकः। वाचिको मार्गो चैव प्रशस्तो जप ईरितः ॥१६४७॥ जिह्वाजपः स विज्ञेयः केवलं जिह्वया बुधेः। मनः संहृत्य विषयान् मन्त्रार्थगतमानसः ॥१६५८॥ 🐪 मन्त्रमुद्धारयेन्मन्त्री ईषदोष्ठं प्रचालयेत् । संध्यायन्नक्षरश्रेणीं वर्णात् वर्णं पदात् पदम् ॥१६५६॥ ध्यानमन्त्रसमापुक्तः दीष्ठः सिद्धचति साधकः । म्रतिह्नस्वो व्याधिहेतुरतिदीर्घो वसुक्षयः ॥१६६०॥ ग्रक्षराक्षरसंयुक्तं खपेन्मोक्तिकहारवत् । शनैः शनैरविस्पष्टं न द्वतं न विलम्बितम् । क्रमेरगोच्चारयेद् वर्गानाचन्तक्रमयोगतः ॥१६६१॥ मनसा यः पठेत् स्तोत्रं बचसा यो मनुं जपेत् । उभयं विफलं देवि भिन्नभाण्डोदकं यथा ॥१६६२॥ १ यस्य यस्य च मन्त्रस्य उद्दिष्टा या च देवता। चिन्तयित्वा तदाकारं मनसा जपमाचरेत् भावनादक्षरश्रेएया ब्रह्म साक्षान्न संशयः ॥१९६३॥ ग्रक्षरे द्रष्यां नास्ति शप्तादि कमलानने । दूषरां यत् कृतं देवि हृदये भावय प्रिये ॥१६६४॥ गोपनार्थं हि देवानां शिवः शप्तादिकं स्थान् । पामरा क्ले शियष्यन्ति देवानर्थपराः प्रिये ॥१६६५॥ शप्तं न हि शिवे ! विद्धि कीलितं न हि सुन्दरि । सन्देहं त्यज देवेशि मन्त्रमात्रे ममाज्ञया ॥ जपात् सिद्धि जंपात् सिद्धि जंपात् सिद्धि विधानतः ॥१६६६॥ कुलार्णवे-

तित्रष्ठस्तद्गतप्रागस्ति चित्तस्तत्परायगः। तत्पदार्थानुसन्धानं कुर्वन्मन्त्रं जपेत् प्रिये ॥१६६७॥

रुद्रयामले-

कथं मन्त्राश्च सिद्धचन्ति मन्त्रार्थज्ञानिनां प्रिये मन्त्रार्थं मन्त्रदेवतयोरमेदज्ञानम् ।

तच्च यामले-

मन्त्रार्थं देवतारूपं चिन्तनं परमेश्वरि । मन्त्रात्मकस्य देहस्य मन्त्रवाच्येन देवता ॥१६६८॥ वाच्यवाचकभावेन अभेदं मन्त्रदेवयोः। बेवता वाच्य इत्युक्तो मन्त्रो हि वाचकः स्मृतः ॥१६६६॥ वाचके विधिना जाते वाच्य एव प्रसीवति । ध्यानेन परमेशानि यदूपं समुपस्थितम् ॥१६७०॥ तदेव विद्धि मन्त्रार्थं येन सिद्धचित वै मनुः। मन्त्रार्थं मन्त्रचैतन्यं योनिमुद्रां न वेत्ति यः ॥१६७१॥ शतकोटिजपेनापि तस्य सिद्धि नं जायते। मन्त्रार्थं तम्यसहिताः सर्वसिद्धिकराः स्मृताः ॥१६७२॥ चैतन्यरहिता मन्त्राः फेवलं वर्गंरूपिराः। फलं नैव प्रयच्छन्ति कल्पकोटिशतैरपि ॥१६७३॥ लुप्तबीजा भवन्मन्त्राः न दास्यन्ति फलं प्रिये। स्थानस्या वरदा मन्त्राः घ्यानस्थाश्च वरप्रदाः ॥१६७४॥ ध्यानस्थानविनिर्मुक्ताः सुसिद्धा ग्रपि वैरिएाः। मन्त्रस्थानं प्रवक्ष्यामि सावधानाऽवद्यारय ।।१६७५॥ सकलं निष्कलं सूक्ष्मं तथा सकलनिष्कलम् । कलाभिन्नं कलातीतं षोढा मन्त्रं शिवोऽब्रवीत् १९७६॥ सकलं ब्रह्मरन्ध्रस्यं तदधो विद्धि निष्कलम् । मानसं सूक्ष्मनामानं हुत्स्थं सकलनिष्कलम् ॥१६७७॥

बिन्द्स्थितं कलाभिन्नं कलातीतं तद्र्घ्वंतः। षट्स्त्रानसंस्थिता मन्त्राः स्थानस्थाः परिकोतिताः ॥१६७६॥ एवं स्थानं निगदितं चैतन्यस्य क्रमं शुणु । चैतन्यरहितं मन्त्रं यो जपेत् स तु पापकृत् ॥१६७६॥ चैतन्यं सर्वमन्त्राणां शुणुष्य कमलानने । सौषुम्गाध्वन्युच्चरिता प्रभुत्वं प्राप्नुवन्ति ते ॥१६८०॥ मन्त्राक्षराणि चिच्छक्तौ प्रोतानि परिभावयेत्। सा चैव परमध्योग्नि परमानन्दबृंहिते ॥१६८१॥ दर्शयत्यात्मसद्मावं पूजाहोमादिभि विना । इत्येतत् कथितं देवि मन्त्रचैतन्यमुत्तमम् ॥१६८२॥ सौरे गारापते शैवे शक्तिमन्त्रेऽय वैष्रावे। मन्त्रार्थं मन्त्रचैतन्यं योनिमुद्रामुपाचरेत् ॥१६८३॥ उपविक्यासने मन्त्री प्राङ्मुखो बाप्युवङ्मुखः । षट्चक्रं चिन्तयेद् देवि प्रागायामपुरःसरः ॥१६८४॥ पार्विएमागात् सुसम्पीड्य योनिमागं तथा गुरम्। अपानमूलमाकृष्य मूलबन्धं विधाय च ॥१६८४॥ चतुर्दलं स्यादाधारं स्वाधिष्ठानं तु वड्दलस् । मिरापूरं दशदलं द्वादशारमनाहतम् ॥१६८६॥ विशुद्धं वोडश्रदलं भ्रूमध्यं द्विदलं तथा । सहस्रारं बहारन्ध्रं सदाशिवपुरं स्मृतस् ॥१६८७॥ शिवशब्देन स्वोपास्यदेवस्थानम् । ग्राधारकन्दमध्यस्यं त्रिकोरामितसुन्दरम् । त्रिकोरामध्ये देवेशि कामराजं मुलक्षराम् ॥१६८८॥ कामबीजोद्भवं तत्र स्वयंभूतिङ्गमुत्तमम्। तस्योपरि पुन ध्ययित् चित्कलां हंसमाधिताम् ॥१६८६॥

ध्यायेत् कुण्डलिनीं देखीं स्वयम्मूलिक्नवेष्टिताम् । चित्रतां कुण्डलिमीं च तेओस्पां जगम्मयीम् ॥१६६०॥ मन्त्रस्वरूपिएगिं सर्ववेदकपप्रकाशिनीस् । हंसेन मनुनोत्त्याच्य शिल्वा बक्रांशि देशिकः ॥१८६१॥ बहारन्ध्रं नयेद् योगी सुषुम्साःबर्त्मनाः ततः । सदाशिवेन संयोज्य सामस्त्यं विभावयेत् ॥१६६२॥ ततस्तु परमेशानि ग्रक्षमालां विचिन्तपेत्। विचित्रविसतन्त्वाभा बह्मनाडीगतान्तरा ॥१६६३॥ तया संग्रथितां व्यायेत् साक्षाज्जाग्रत्स्वरूपिएगीम् । अनुलोमविलोमेन मन्त्रवर्णविभेदतः ॥१६६४॥ मन्त्रेगान्तरितान् वर्गान् वर्गोनान्तरितान् मनुत् । जपेल्लयपरो धीमान् यावत् चित्तं समासते ॥१६६४॥ सामरस्यामृतं तत्र जायते जतुसिक्रभम् । तेनामृतेन देवेशि तर्पयेत् परदेवताम् ॥१६६६॥ षट्चक्रदेवतास्तत्रं सन्तप्यमृतघारया । भानयेत् तेन मार्गेए मूलाघारं पुनः सुवीः ॥१६६७॥ योनिप्रबन्धनाद् देवि योनिमृद्वेयमीरिता । तय स्नेहान्महेशानि कविता देवदुर्लमा ॥१९६८॥ शुणु मन्त्रशिक्षां देखि मन्त्रचैतन्यरूपिशास् । येन विज्ञानमात्रेग क्षिप्रं सिद्धधित मन्त्रसट् ॥१६२६॥ मूलकन्वे तु वा देवी भुजगाकारकविर्गी। तद्भ्रमावर्त्तवातो यः प्रारण इत्युच्यते बुधैः ॥२०००॥ भिल्ली चाव्यक्तमधुरा पूजन्ती सततोत्थिता। गच्छन्ती बहुःरम्धं सा प्रविज्ञान्ती स्वकेतनम् ॥२००१॥ यातायातक्रमेर्गंव कुर्वातत्र मनोलयम्। तेन मन्त्रशिखायाता सर्वमन्त्रप्रदीपिका ॥२००२॥

तमःपूर्णगृहे यद्वन्न किञ्चित् प्रतिभासते। शिलाहीनस्तथा। मन्त्रो न सिद्धचित कदाचन ॥२००३॥ शिलोपदेशः सर्वत्र गोषितः परमेश्वरि । तस्मान् त्वयापि मिरिजे गोपनोयः प्रयत्नतः ॥२००४॥ प्रयो संकेतदशकं जपयज्ञविधौ शृणु । यमकृत्वा नरो देवि सिद्धिं प्राप्नोति वै जपात् ॥२००५॥ मनोऽन्यत्र शिवोऽन्यत्र शक्तिरन्यत्र सारुतः । न सिद्धचित वरारोहे कल्पकोटिजपादिप ॥२००६॥ संकेतदशकं विद्धि सुतकद्वयमोचनम्। ततथ कुल्लुकां सेतुं महासेतुं वरानने ॥२००७॥ निर्वाएां मन्त्रचैतन्यं मन्त्राएां च नवांकदाम् । वासनाश्च मनूनां हि मन्त्रतत्त्वविमर्शनम् ॥२००८॥ सामरस्यं च मन्त्राणां संकेतदशकं त्विदम्। मुख्युद्धिस्तथैवात्र कीतितेकादशोऽपरः ॥२००६॥ एतज्ज्ञानं विना भद्रे जपयज्ञं करोति यः। बृधा अमेरा कि तस्य सिद्धि नैंव च नैव च ॥२०१०॥ शाक्ते सौरे तथा शंवे वैष्एावेऽन्ये तथा मनी। संकेतदश संयुक्तो जपन् सिद्धिमवाप्नुयात् ॥१०११॥ तत्क्रमेऐह गिरिजे कथयामि समासतः। मन्त्रोच्चारणबेलायां सम्भवेज्जातसूतकम् ॥२०१२॥ समाप्ती च तथा देवि सम्भवेन्मृतसृतकम् । सुतकद्वयसंयुक्ती यो मन्त्रः स न सिद्धचित भ२०१३॥ तस्मात् परमेशानि मृतकद्वयमोजनम्। कृत्वा जपेद् वरारोहे मन्त्रं स्वाभीष्टसिद्धये ॥२०१४॥ प्ररावान्तरितं कृत्वा सप्तवारं जपेन्मनुम् । प्रावाकते भवेद् देवि सूतकद्वयव्जितः ।।२०१५।।

सूतकद्वयसंत्यक्तो मन्त्रः सर्वसमृद्धिवः । चतुर्दशस्वरं पुषयं दीर्घप्ररावमुच्यते ॥२०१६॥ .... तस्मात् सर्वत्र शूद्रस्तु बीर्घप्ररावयुग् जपेत् । कुल्लुकां शृषा देवेशि मन्त्रसिद्धिप्रदायिनीम् ॥२०१७॥ एनां जपेन्मूर्घन देशे दशघा साधकोत्तमः। वाग्भवं पूर्वमुद्धत्य मन्मयं तदनन्तरम् ॥२०१८॥ भृगुबोजं समुद्धृत्य भृगुबोजयुतं कुरु । बालात्रिपुरसुन्दर्याः कुल्लुकेयं महेश्वरि ॥२०१६॥ कामधेनुं समुद्धत्य लोकवन्द्यां ततः परम्। बामनीयकबोजं तु पुनरुद्धत्य सुन्दरि ॥२०२०॥ इदं बीजत्रयं भद्रे भैरवीकुल्लुका मता। तारायाः कुल्लुका देवि महानीलसरस्वती ॥२०२१॥ पञ्चाक्षरो कालिकायास्तदुद्धारं शुणु प्रिये। काली कूचे वधूमायाफडन्ता परमेश्वरि ॥२०२२॥ छित्रायाथ महेशानि कुल्सुकाद्याक्षरी मता। वज्रवरोचनीये च ततो वर्म प्रकीतितम् ॥२०२३॥ सम्पत्प्रदायाः प्रथमं भैरच्याः कुल्लुका मता । श्रोमत्त्रिपुरसुन्दर्याः कुल्लुका द्वादशाक्षरी ॥२०२४॥ वाग्भवं प्रथमं बीजं कामराजमनन्तरम्। लजाबीजमयोच्चार्य त्रिपुरेति प्रकीर्तयेत् ॥२०२४॥ ततः स्याद् भगवतिषदमन्ते ठद्वयमुद्धरेत् । मायाबीजं च भुवना कुल्लुका परिकीतिता ॥२०२६॥ सरस्वत्या धाग्भवं तु प्रानन्दाया प्रनङ्गकम् । भाद्यन्ते परमेशानि कूर्चबीलद्वयं कुरु। महिषघ्न्यास्तदा देवि ! कुल्लुका मवति त्रिये ॥२०२७॥ तथान्यासां तु विद्यानां सर्वासां च महेश्वरि । मायाबीजं च देवेशि कुल्लुका परिकीर्तिता ॥२०२८॥ श्रीकृष्णस्य च सम्प्रोक्ता कुल्लुका कामबीजकम् । श्रीरामे हनुमन्मन्त्रो द्वादशार्ग्य कुल्लुका ॥२०२६॥ वायुसूनोश्च रामस्य मन्त्रराजः षडक्षरः । नमो नारायगायेति प्रग्रवाद्या च कुल्लुका ॥२०३०॥ विष्णुमन्त्रे द्वादशार्गो सः स्यादष्टाक्षरे मनौ । शिवे प्रासादबीजं तु मञ्जुघोषे षडक्षरम् ॥२०३१॥ शरभे तु नृसिहस्य नृसिहे शरभस्य च। गएोशे कुल्लुका प्रोक्ता बीजं तस्यैव भामिनि ॥२०३२॥ सावित्री सूर्यमन्त्रे तु कुल्लुका परिकीर्तिता। भ्रपराएगं च देवानां मन्त्रमात्रं प्रकीतितम् ॥२०३३॥ भ्रादावन्ते जपस्याथ कुल्लुकामनिशं शिवे। मूर्ध्नि हस्तं समाधाय जपेवेनामतन्द्रितः ।।२०३४।। ग्रज्ञात्वा कुल्लुकां देवि महामन्त्रं जपेत् यः। चत्वारि तस्य नक्ष्यन्ति ब्रायुविद्या यशो धनम् ।।२०३४।। ग्रयातः सम्प्रवध्यामि तच्छुणुस्व प्रियंववे । यस्याज्ञानेन विफलं जपस्तोत्रादिकं भवेत् ॥२०३६॥ जपादी च जपान्ते च दशकृत्वः सदा जपेत्। विप्रारणां प्ररणवः सेतुः क्षत्रियारणां तथैव च। वैश्यानां तु फडर्गः स्यान्मामा शूद्रस्य कथ्यते ॥२०३७॥ स्रवत्यरुद्धः पूर्वे हि परस्ताच्च विशीर्यते । निःसेतुः सलिलं यद्वत् क्षर्णान्निम्नं प्रसर्पति ॥२०३८॥ मन्त्रस्तर्थेव निःसेतुः क्षर्णात् क्षरति जापिनम्। ग्रजप्त्वा हृदि देवेशि यो वै मन्त्रं समुच्चरेत् ॥२०३६॥ न तस्य जायते सिद्धिः कालेनापि महेश्वरि । ष्ट्रादौ जपेन्महासेतुं ततः सेतुं ततो मनुस् ॥२०४०॥

महासेतुश्च देवेशि सुन्दर्या भुवनेश्वरी। कालिकायाः स्वबीजं तु तारायाः कूर्चमुच्यते ॥२०४१॥ भ्रन्यासां च वधूबीजं गोपालेऽनङ्गबीजकम् । ग्लौं बीजं गजवक्त्रे स्यान्नारसिंहे नृसिहकम् ॥२०४२॥ श्रीरामे रामबीजं च शिवे प्रासादमम्बिके। सूर्यादौ भुवनेशीति महासेतु वंरानने ॥२०४३॥ महासेतुं विना देवि न जप्तव्यं कदाचन । सेतुविद्या महेशानि साक्षाद् ब्रह्मस्वरूपिर्गी ।।२०४४।। पार्श्व थोः सेतुमादाय जपकर्म समाचरेत् । शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सुन्दर्याः सेतुमुत्तमम् ॥२०४५॥ मायाबीजं समुद्धृत्य सौभाग्यं च ततः परम्। पुनर्मायां समुद्धत्य विद्येयं त्र्यक्षरी परा ॥२०४६॥ सुन्दरीविषये सेतुः कथितः परमेश्वरि । भ्रथ वक्ष्ये महेशानि भैरब्याः सेतुमुत्तमम् ॥२०४७॥ श्राकाशबीजमुद्धत्य सकारं च ततः परम्। श्रोदर्यसंयुतं कृत्वा बिन्द्वर्घ संयुतं कुरु ॥२०४८॥ इयं विद्या बरारोहे भैरव्याः सेत्रुरूपिगा। प्ररावं पूर्वमुचार्य हल्लेखां तदनन्तरम् ॥२०४६॥ एषा च द्वाचक्षरी विद्या तारायाः सेतुरुच्यते । ऐश्वर्यं बीजमुद्धत्य बिन्द्वर्धसंयुतं कुरु ॥२०५०॥ कुर्चबीजं ततो देवि पुनरैश्वर्यमुद्धरेत्। सेतुरेषो महेशानि श्यामायाः परिकोतितः ॥२०५१॥ भुवनायाश्च प्रगावं हल्लेखां तदनन्तरम्। ततश्च परमेशानि प्ररावद्वयमुद्धरेत्। भुवनेशीं विह्नजायां सर्वसेतौ नियोजयेत् ॥२०५२॥ ग्रथवा देवदेवीषु प्ररायं सेतुरूपिराम् । सर्वेषां शूद्रजातीनामौकारः सेतुरुच्यते ॥२०५३॥

यत्र यत्र विनिर्दिष्टं सेतुमन्त्रं शुचिस्मिते ।
तन्मन्त्रं त्रिगुर्गं कृत्वा सेतुमन्त्रं क्रुष्ठ प्रिये ॥२०४४॥
सेतुः स्यात् कवचादीनां मन्त्रत्वेन महेश्वरि ।
सेतुं विना महेशानि कवचादीन् पठेच्च यः ॥२०४४॥
स भक्ष्यो जायते देवि योगिनीनां शुचिस्मिते ।
वैष्णवे गारापत्ये च शंवे शाक्ते महेश्वरि ।
ग्रादावन्ते महासेतुं दत्त्वा स्वकवचं पठेत् ॥२०४६॥
ग्रथ वक्ष्यामि निर्वागं महासिद्धिकरं शिवे ।
प्ररावं पूर्वमुच्चार्यं मातृकार्गान् समुच्चरेत् ॥२०४७॥
ततो मूलं महेशानि ततो वाग्भवमुच्चरेत् ।
मातृकार्गान् समुच्चारं पुनः प्ररावमुच्चरेत् । ॥२०४८॥ इति श्रीकुले

कालीकुले तु-

प्रणवं मातृकां कूर्वं मायां लक्ष्मीं ततो मनुस् ।
प्रणवं मातृकां कूर्वं मायां लक्ष्मीं च सप्तधा ।
एवं पुटितमन्त्रं तु प्रजपेन्मरिणपूरके ॥२०६६॥
प्रयं निर्वाण उदितः साक्षान्निर्वाणदायकः ।
चैतन्यं संप्रवक्ष्यामि मन्त्राणां परमेश्वरि ॥२०६०॥
हृदयेऽष्टदलं चिन्त्य तन्मध्ये मूलदेवताम् ।
ध्यानोक्तरूपां सञ्चित्त्य मानसः पूज्य तां नमेत् ॥२०६१॥
प्राज्ञामादाय देवेशि मूलाधारं ततो यजेत् ।
तत्रस्थां परमां देवीं कुण्डलीं मन्त्रमातरम् ॥२०६२॥
गत्वोत्त्थाप्य स्वयं गच्छेद् ब्रह्मरन्ध्रे तया सह ।
कुण्डलिन्या समास्त्रिष्टं पूज्यपादं प्रणम्य च ॥२०६३॥
ब्रह्मरन्ध्रं समासाद्य संविशेत् साधकतत्तमः ।
ब्रह्मरन्ध्रं समासाद्य संविशेत् साधकतत्तमः ॥२०६४॥
ब्रह्मरन्ध्रं समासाद्य संविशेत् साधकसत्तमः ॥२०६४॥
ब्रह्मरन्ध्रं समासाद्य संविशेत् साधकसत्तमः ॥२०६४॥
ब्रह्मनिस्पन्दिनर्धृतान्यक्षराणि मनोः प्रिये ।
प्रक्षालितानि मत्या तु चिच्छक्तौ प्रथितानि वै ॥२०६४॥

सहस्रदलतो मूलं मूलादाबहारन्ध्रकम्। सुषुम्एामध्यगान्येव घ्यात्वा सप्तावृतीर्नरः २०६६॥ जपेत् स्वस्थमना बुद्धचा गुरुमएडलगः सुधीः। ग्रनेन क्रमयोगेन मन्त्रश्चेतन्यगो भवेत् ॥२०६७॥ नवाङ्कनं तु मन्त्राराां संकेतगहनं शिवे। त्रेयं पूज्यमुखाम्भोजात् लिखितुं नैव शक्यते ॥२०६८॥ देवताभेदती नानामन्त्रास्तेषां तु वासनाः। प्रर्थाः श्रीनायतो बोघ्याः सर्वसाधारम् शृणु ॥२०६८॥ उच्यते देवदेवेशि मन्त्रतस्वविवेचनम्। यद् ज्ञात्वा साधकश्रेष्ठो मन्त्रतत्त्वमवाप्नुयात् ॥२०७०॥ यतोऽक्षराद् यदुत्पन्नं तत्त्वं तत्त्वनिभाक्षरम् । भूतशुद्धिविधौ प्रोक्तं ताहक् ध्येयं मनोरमे ॥२०७१॥ तेजोरूपास्ततो वर्णा विभाव्यास्तदनु प्रिये। तत्तेजोभिः समुद्भूतं स्वेष्टदेवाकृतिं स्मरेत् ॥२०७२॥ एवं मन्त्रं दशावृत्त्या जपादौ मावयेत् प्रिये । इति ते कथितं देवि मन्त्रतस्वविवेचनम् । यत् कृत्वा मन्त्रविद् देवि लभते मन्त्ररूपताम् ॥॥२०७३॥ प्रयोज्यते महेशानि सामरस्यं मनोः शिवे। यद् विधाय नरा यान्ति कैवल्यपदमुत्तमम् ॥२०७४॥ उपास्य देवताकारं प्रथमं वर्णमम्बिके ॥२०७५॥ ध्यात्वा तेजोमयो भूत्या विचिन्तेविप्रमाक्षरम् । द्वितीयमपि चार्वञ्जि ! स्बेष्टरूपं विभावयेत् ॥२०७६॥ तेजो भूत्वा ततो देवि प्रविशेदग्रिमाक्षरम्। एवमन्त्यान्त्यमबले भाव्यं साधकसत्तमेः ॥२०७७॥ तेजो भूत्वा समग्राएगं वर्णानां वरविंगिनि !। प्रविष्टं निषदेहे तदिति मत्वा विशालघी: ॥२०७८॥

चिन्तयेद् देवताबीजाकारं देवि कलेवरम्। तदनन्तरतो भद्रे स्वकीयं विग्रहं पुनः ॥२०७६॥ स्वेद्रहरूपसमानाभं घ्यात्वा साधकसत्तमः। म्रनुकलं जपेन्मंत्रं तत्रेदं शुणु पार्वति ॥२०८०॥ श्रनेकमिहिराभासमुद्धारानुपदं शिवे। निःसरेत् प्रथमं कान्तेऽक्षरं स्वीयमुखाम्बुजात् ॥२०८१॥ एवमेव द्वितीयं च तृतीयं च चतुर्थकम्। म्रत्याविध वरारोहे दासभावेन भामिति ॥२०८२॥ भार्यं जप्त्वा विशेषेरा मन्त्रार्थगतचेतसा । मन्त्रास्ते स्वामिभावत्वं सामरस्यमिदं समृतम् ॥१०८३॥ फवचाम्यां पुटोकृत्य मन्त्रार्थगतमानसः । मन्त्रमावर्तयेश्वित्यमिचराद् देवतामियात् ॥२०६४॥ इति ते कथितं देवि रहस्यातिरहस्यकम्। जननीजारवद् मद्रे ! नो वक्तव्यं कदाचन ॥२० = ४॥ लोभान्मोहात् कामतश्च नाशिष्येषु विनिदिशेत्। देवताशापमाप्नोति दत्ते त्वनधिकारिएो ॥२०६६॥ लीनं स्वाद्दके यद्वल्लवरां हि तथा गुरौ। शिष्यो लीनं भवेत् देवि सोऽधिकारी न चापरः ॥२०५७॥ मुखशोधनकं देवि वक्ष्ये शुएा समाहिता। यदकृत्वा महेशानि जपयागादिकं वृथा ॥२०८८॥ शाक्तो वा वैदलवो वापि गारापः सौर एव वा। शैवो वा त्वन्यभक्तो वा मुखशोधनमाचरेत्। मुखशोधनमात्रेग जिह्नाऽमृतमयी भवेत् ॥२०५६॥ **ग्रन्यथादुषिता जिह्ना मिध्यासम्भाषराादिभिः।** भक्ष्याभक्ष्यंश्र कलहैरतः संशोधनं चरेत् ॥२०६०॥ दशवारजपेनास्य जिह्नाऽसृतमयी भवेत्। लक्ष्मीं च प्राावं चैव त्रिधोच्चार्य महेश्वरि ॥२०६१॥

इदं षडक्षरं मन्त्रं सुन्दरीविषये स्मृतम् । वाग्भवं च तथा मायां वाग्मवं त्र्यक्षरीविधौ ॥२०१२॥ प्ररावं प्रेतबीजं च पुनः प्ररावमुद्धरेत्। त्र्यक्षरोऽयं समुद्दिष्टो भैरवीमुखशोधने ॥२०६३॥ कुन्तीत्रयं तथा तारत्रयं कुन्तीत्रयं तथा। एषा नवाक्षरी विद्या क्यामामुखविक्योधने ॥२०१४॥ मायात्रयं महेशानि विद्धि तारास्यशोधने। वाग्मवत्रयमीशानि भुवनामुखशोघने ॥२०१४॥ श्रंकुशं च तथा वारगीमंकुशं त्र्यक्षरो मनुः। मातङ्कोप्रीतिजनकः कथितो मुखशोधनः ॥२०१६॥ वाग्मवं च तथा मायां वाग्भवं ङेयुतं तथा। दुर्गापदं वनं मायां वाग्भवद्वयमुच्चरेत् ॥२०१७॥ इयं दशाक्षरी विद्या दुर्गामुखविशोधिनी। प्ररावं च तथा लक्ष्मी धनदामुखशोधनः ॥२०६८॥ प्ररावद्वयगं धं च प्रोक्तो धृमावतीविधौ। ग्रन्यदेवेषु सर्वेषु देवीषु च वरानने ॥२०६६॥ दशघा प्रग्रवं चोक्त्वा मुखशोधनमाचरेत्। देवो यदि जपेन्मन्त्रमकृत्वा मुखशोधनम् ॥२१००॥ सर्वं तस्य वृथा देवि मन्त्रसिद्धि नं जायते । ग्रथान्यदिप किञ्चित् ते रहस्यं कथयामि ह ॥२१०१॥ जपकाले यदा मन्त्रो निद्धितो भवति प्रिये। तदा तद्बोधनं कर्म कृत्वा जपमथारभेत् ॥२१०२॥ शक्तिमन्त्रः सदा शेते दक्षनाड्यां निशासु च। पुंदेवमन्त्रो दिवसे शेते चन्द्रसमाश्रितः ॥२१०३॥ एषा ते कथिता देखि निद्राया लक्षरणं प्रिये। प्रजपेद् यदि निद्रायां वृथा तस्य परिश्रमः ॥२१०४॥

ग्ररण्यरोदनिमव तज्जपं हि भवेत् सित !।
तस्मात् कामकलाबीजपुटं मन्त्रं तवा जपेत् ॥२१०५॥
विनिद्रश्च भवेन्मन्त्रस्तत्क्षरणादेव पावंति ।
इयं कामकलायोनि नित्र कार्या विचाररणा ॥२१०६॥
योनिमन्त्रं मनो दंत्त्वा ग्राचन्ते परमेश्वरि ।
सप्तवारं जपेन्मन्त्रं वीपिनीयमुदाहृता ॥२१०७॥
तुर्यस्वरं बिन्दुयुतं नादेन परिपूरितस् ।
एतत् कामकलामन्त्रं गुह्याद् गुह्यतरं शिवे ॥२१०६॥
एवं तु मन्त्रसंकेतमज्ञात्वा यः समाचरेत् ।
जपयज्ञं वृथा तस्य श्रमोऽनर्याय कल्प्यते ॥२१०६॥

इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे पुरश्चरणविधावासनजपसंकेतकवनं नाम द्वादश: पटन: ।।१२।।

# त्रयोदशः पटलः।

भव पुरखरणाम्।

म्रगस्त्यसंहितायाम्-

ग्रथ वक्ष्ये महादेवि पौरश्वरिएकं विधिम् । विना येन न सिद्धः स्थान्मन्त्रो वर्षशतैरिप ॥२११०॥ तत् पुरश्वरएां नाम मन्त्रसिध्यर्थमात्मनः । यथोक्तनियमं कृत्वा स्वकल्पोक्तजपस्य हि । करएां द्विजयागान्तं प्रोक्तं देशिकसत्तमैः ॥२१११॥ इति ।

तत्रादी भक्ष्यादिनियमः गौतमीये-

पुरश्वरएकुन्मन्त्री भक्ष्याभक्ष्यं विवर्जयेत् । मन्यथा मोजनाद् दोषात् सिद्धिहानिः प्रजायते ॥२११२॥ भस्तासं च समश्रीयान्मत्रसिद्धिसमीह्या । तस्मात् सर्वप्रयत्नेन शस्तास्राशी मदेस्ररः ॥२११३॥ ग्रगस्त्यसंहितायाम्-

विध क्षीरं घृतं गव्यमैक्षवं गुडर्वाजतम् ।
तिलाश्चेव सितामुद्धाः कन्वः केमुकर्वाजतः ॥२११४॥
नारिकेलफलं चैव कदली लवली तथा ।
ग्राम्प्रमामलकं चैव पनसं च हरीतकी ॥२११५॥
तितिगी जीरकं चैव नागरङ्गकमेव च ।
ग्रतेलपववं मुनयो हविष्याम्नं प्रचक्षते ॥२११६॥
वतान्तरप्रशस्तं च हविष्यं मन्यते बुधः ।
भुञ्जानो वा हविष्याम्नं शाकं यावकमेव वा ॥२११७॥
पयोमूलं फलं वापि यत्र यच्चोपलभ्यते ।
नेन्द्रियागां यथा बृद्धिस्तया भुञ्जीत साधकः ॥२११८॥

म्रन्यत्र,विहितशाकान्ते यथा-

कलायकं गुनीवारा वास्तुकं हिलमोचिका । हैमन्तिकं सितास्विम्नं धान्यं मुद्रयवास्तिलाः । मूलं केमुकॉकदूनां वर्जयन् विहितं परम् ॥२११६॥ यत् योगिनीतन्त्रे—

चिञ्चां च नालिकाशाकं कलायं लकुचं तथा ।
कदम्बं नारिकेलं च व्रते कूष्माण्डकं त्यजेत् ॥२१२०॥
इति तूपवासस्पव्रतान्तरे बोध्यम् ।
प्रवेष्णवमसभ्यं च यत् प्रशस्तं व्रतान्तरे ।
त्याज्यमैवात्र तत् सर्वं यदीच्छेत् सिद्धिमात्मनः ॥२१२१॥ इति ।

भय वज्यांगि-

वर्जयेन्मधुकं क्षारलवर्णं तैलमेव च ।
ताम्बूलं कांस्यपात्रं च दिवा भोजनमेव च ॥२१२२॥
मांसं च गुञ्जनं चापि वर्जयेन् नियमस्थितः ।
गुञ्जनिर्मित लहसुन इति प्रसिद्धः। यञ्च राजनिष्ठण्टी-'गुञ्जनं स्यात् रसोनक इति ।
माषाढकीमसुरांश्च कोद्ववांश्चराकानिष ॥२१२३॥

ताम्बूलं च हिभुक्तं च दुःसंवासं प्रमत्तताम् ।
श्रुतिस्मृतिविरुद्धं च जपं रात्रौ च वर्जयेत् ॥२१२४॥
कौटिल्यं क्षौरमम्यंगमिनवेदितभोजनम् ।
ग्रसङ्कल्पतकृत्यं च वर्जयेन्मर्दनादिकम् ॥२१२५॥
स्नायाच्च पञ्चगव्येन केवलाऽऽमलकेन वा ।
मन्त्रजप्तान्नपानीयैः स्नानाचमनभोजनम् ॥२१२६॥
कुर्याद् यथोक्तविधिना त्रिसन्ध्यं देवतार्चनम् ।
ग्रपवित्रकरो नग्नः शिरसि प्रावृतोऽपि वा ।
प्रलपन् प्रजपेद् यावत् ताविन्निष्फलमुच्यते ॥२१२७॥

कुलार्णवे-

यस्यात्रपानपुष्टाङ्गः कुरुते धर्मसञ्चयम् । भ्रन्नदातुः फलस्यार्धं कर्तुरर्धं न संशयः ।।२१२८।। तस्मात् सर्वप्रयत्नेन परान्नं वर्जयेत् सुधीः । पुरश्ररएकाले तु सर्वकर्मसु शांभवि ! ॥२१२६॥ जिह्वा दग्धा पराम्नेन हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात्। मनो बग्धं परस्त्रीमिः कथं सिद्धि वरानने ॥२१३०॥ परान्नं भिक्षेतरपरम्। वैदिकाचारयुक्तानां शुचीनां श्रीमतां सताम्। सत्कूलस्थानजातानां भिक्षाशीलाग्रजन्मनाम् । ॥२१३१॥ इत्युक्ते भिक्षाया न निषेघः। विहाय विह्न न हि वस्तु किञ्चिद् ग्राह्यं परेम्यः सित संभवेऽपि। ग्रसंभवे तीर्थबर्हिवशुद्धाद् याचेत यावाङ्गः नमात्रभक्षात् । गृह्णाति रागादधिकं न सिद्धिः प्रजायते कन्पशतरमुख्य ॥२१३२॥ सकृद्चरिते शब्दे प्रगावं समुदीरयेत्। प्रोक्ते पामरशब्देऽपि प्रारणायामं सकुञ्चरेत् ॥२१३३॥ बहुप्रलापे चावश्यं न्यस्याङ्गानि ततो जपेत्। क्षुतेऽप्येवं तथास्पृत्रयस्थानानां स्पर्शने तथा ॥२१३४॥

एवमादींश्र नियमान् पुरश्वरणकृच्चरेत् । विष्मुत्रोत्सर्गशङ्कादियुक्तः कर्म करोति यः ॥२१३४॥ जपार्चनादिकं सर्घमपवित्रं भवेत प्रिये। मलिनाम्बरकेशादि मुलदौर्गन्ध्यसंयुतः ॥२१३६॥ यो जपेत् तं बहत्याशु देवता गुप्तसंस्थिता । मार्जारं कुक्कुटं क्रीञ्चं स्नानं शूद्रं कपि लरम्।।२१३७॥ हष्ट्राऽऽचम्य जपेत् दोषं स्पृष्टा स्नानं विधीयते । म्रालस्यं ज्म्भएं निद्रां क्षुतं निष्ठीवनं मयम् ॥२१३८॥ नीचाङ्गस्पर्शनं कोपमधोवायं विवर्जयेत्। जपकाले भवेद् दैवादाचम्य प्रारासंयमम् ॥२१३६॥ षडङ्गं प्रविधायाशु पुनर्जपमुपारभेत् । एवमुक्तविधानेन विलम्बं त्वरितं विना ॥२१४०॥ उक्तसंख्यं जयं कुर्यात् पुरश्वरणसिद्धये। देवतागुरुमन्त्राराामंक्यं संभावयन् घिया ॥२१४१॥ जपेदेकमनाः प्रातःकालान्मध्यं दिनावधि । यत्संख्यया समारब्धं तत् कर्तव्यं दिने दिने ॥२१४२॥ यदि न्यूनाधिकं कुर्याद् व्रतभ्रष्टो भवेन्नरः। न्यूनाधिकं न कर्तव्यमासमाप्ति सदा जपेत् ॥२१४३॥ न्यूनातिरिक्तकर्मािए न फलन्ति कदाचन । यथाविधि कृतान्येव तत्कर्माणि फलन्ति हि ॥२१४४॥ कृते जपस्तु कल्पोक्तस्त्रेतायां द्विगुग्गो जपः । द्वापरे त्रिगुराः प्रोक्तश्रतुर्गुराजपः कलौ ॥२१४५॥ मन्त्रं साधयमानस्तु त्रिसन्ध्यं देवमचंयेत्। द्विकालमेककालं वा न मन्त्रं केवलं जपेत् ॥२१४६॥ भूशय्या ब्रह्मचारित्वं मौनचर्यानसूयता । नित्यं त्रिषवरास्नानं क्षुद्रकर्मविवर्जनम् ।।२१३७

नैमित्तिकार्चनं चैव विश्वासो गुरुदेवयोः ।
नित्यपूजा नित्यदानं देवतास्तुतिकीर्तनम् ॥२१४६॥
सत्येनापि न भाषेत जपहोमार्चनादिषु ।
ग्रसद्भाषरामत्यथं वर्जयेदन्यपूजनम् ।
वाङ्मनःकर्ममि नित्यं निस्पृहो वनितादिषु ॥२१४६॥
मैथुनं तत् कथालापस्तद्गोष्ठीः परिवर्जयेत् ।
ग्रन्थथानुष्ठितं सर्वं भवत्येव निर्थंकम् ॥२१५०॥
पुरश्वरराकाले तु यदि स्थान्मृतसूतकम् ।
तथापि कृतसंकल्पो जपं नैव परित्यजेत् ॥२१५१॥

## योगिनीहृदयेऽपि-

शयीत कुशशय्यायां शुचित्रतघरः सदा। प्रत्यहं क्षालयेत् शय्यामेकाकी निभंयः स्वपेत् ॥२१५२॥ ग्रसत्यभाषणं वाचं कुटिलानां विवर्जयेत्। वर्जयेत् गीतवाद्यादिश्रवरां नृत्यदर्शनम् ॥२१५३॥ प्रभ्यंगं गन्धलेपं च पुष्पधाररामेव च। त्यजेद्दणोदकस्नानं सुगन्धाऽऽमलकादिकम् ॥ ११५४॥ क्षिरोङ्गं पञ्चगव्येन पावयेद् बहिरन्तरम्। नैकवासा जपेन्मंत्रं बहुवस्त्राकुलोऽपि वा ॥२१५५॥ उपर्यधोविपर्यासे वस्त्रे विघ्ना भवन्ति हि। मनःसंहरएां शौचं मौनं मंत्रार्थचिन्तनम् ॥२१५६॥ ग्रव्यप्रत्वमनिर्वेदो जपसम्पत्तिहेतवः। प्रारम्भो विहिते कालेऽविहितं परिवर्जयन् ॥२१५७॥ चन्द्रतारानुकूले च शुक्कपक्षे शुभेऽहिन । ब्रारभेन्मकरादौ च हरौ सुष्ते न चाचरेत् ॥२१५८॥ कार्तिकाश्चिनवैशालमाघेषु म।र्गशीर्षके। फाल्गुने श्रावणो चैव पुरश्चर्या प्रशस्यते ॥२१५६॥

ग्रहणो च महातीर्थे न कालमवधारयेत्। ज्येष्ठावाढी भाद्रपदं पौषं तु मलमासकम् ॥२१६०॥ ग्रङ्गारं शनिवारं च व्यतीपातं च वैषृतिम्। म्रष्टमीं नवमीं षष्ठीं चतुर्थीं च त्रयोदशीम् ।।२१६१।। चतुर्दशोममावास्यां प्रदोषं च तथा निशि। यमाग्निरुद्रसर्पेन्द्रवसुश्रवरएजन्मभम् ।।२१६२॥ मेषकर्कतुलाकुम्भान् मकरालिकलग्नकम्। सर्वाएयेतानि वर्ज्याणि पुरश्वरणकर्माण ॥२१६३॥ शस्तान्यन्यानि सततं जपयशे निरन्तरम् । म्रारम्मात् प्राक् चतुर्येऽह्नि कृत्वा क्षौरादिकं मुघीः ॥२१६४॥ निरामिषमेकवारं भुक्त्वा रात्रौ यथाविधि। हस्तो पादो च प्रक्षाल्याचम्य प्रारणसंयमम् ॥२१६५॥ कृत्वा शयीत शय्यायां कुशमय्यां जपनमनुम् । ॐ भगवन् देव देवेश शूलभृद् वृषवाहन। इष्टानिष्टे समाचक्ष्व मन सुप्तस्य शाश्वत ॥२१६६॥ तारो हिलिद्वयं ज्ञूलपाराये द्विठ ईरितः। स्वप्नमारावमंत्रोऽयं शम्भुना परिकोतितः ॥२१६७॥ नमोऽजाय त्रिनेत्राय पिंगलाय महात्मने। बामाय विश्वरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः ॥२१६८॥ स्वप्ने कथय मे तथ्यं सर्वकार्येष्वशेषतः। क्रियासिद्धं विधास्यामि त्वत्प्रसादान्महेश्वर ! ॥२१६६॥

मंत्रतंत्रप्रकाशे—
ॐ हृत्सकललोकाय विष्णवे प्रमविष्णवे ।
विश्वाय विश्वरूपाय स्वप्नाधिपतये नमः ॥
स्वप्नमाणवमंत्रोऽयं कथितो नारवादिभिः ॥२१७०॥

नारदीये--

परब्रह्मस्वरूपस्त्वमन्तश्ररिस विश्वधृक् । शुभाशुभगति देव ! स्वप्ने मे विनिवेदय ॥२१७१॥ म्रान्यत्रापि--

देवि दुर्गे नमस्तुम्यं सर्वकायंत्रविश्वित ।
सिद्धि कार्यस्य वासिद्धि सत्यं स्वप्ने प्रदर्शय ॥
मायाद्यः स्वप्नमंत्रोऽयमभोष्टस्य प्रकाशकः ॥२१७२॥

योगिनीतंत्रे-

यज्जाग्रतो दूरमुदेति दैवं ऋचं जपेद् यः प्रयतो निशायाम् । लब्ध्वैकभुग् दक्षिरापाद्दशायी स्वप्नं परीक्षेत तथा निशान्ते ॥२१७३॥

एषु किम्यन्ति यथोपदेशेन साध्यः।

मंत्रं जप्त्वा नमस्कुर्याज्ञानुम्यामवनीं गतः।

प्रसन्नो वाग्यतस्तिस्मन् शयोतेष्टं विचिन्तयन् ॥२१७४॥

त्रिविधं दर्शनं तस्य यथार्थमयथार्थकम्।

ग्रापाक्तं यत् स्वस्थानां संयतानां हि दर्शनम् ॥२१७४॥

यथार्थमयथार्थं तदस्वस्थानां विकारजम्।

ग्रापाकजं मानसं च यथार्थकलमुच्यते ॥२१७६॥

फलमागमसिद्धान्ते--

म्राद्ये वर्षात् वत्सरार्धाद् द्वितीये यामे पाको यो हि हष्टस्तृतीये । मासैः रामैश्चैकतस्तुर्ययामे सद्यः पाको यो विसर्गेषु हष्टः ॥२१७७॥

स्वप्नं हुण्टं निश्चि प्राप्त गुरिषे सिन्नवेदयेत् ।
तमन्तरेगा मंत्रज्ञः स्वयं स्वप्नं विचारयेत् ॥२१७६॥
स्वप्ने पश्यति देवेशं निजेष्टं सर्वतोमुखम् ।
गुरुं प्रसादसुमुखं निर्मलं चन्द्रमण्डलम् ॥२१७६॥
गङ्गां भागीरयीं भानुं लिगिनं लिगमैश्वरम् ।
प्राप्तां तत्र विजानीयात् सिद्धि स्वप्ननिवर्शने ॥२१६०॥
क्षितिलाभं च क्षतज्ञाविधतरग् चाग्निपूजनं ।
होमश्च ज्वलिते वह्नो संग्रामविजयस्तथा ॥
हंसकाकमयूराग्णं रथारोहग्णमेहने ॥२१६१॥

### नारदपंचरात्रेऽपि-

कन्यां क्षत्रं रथं दीपं प्रासादं कमलं नदीस्। कुंजरं वृषभं मात्यं समुद्रं फलिनं द्रुमस् ॥२१८२॥ पर्वतं च हयं मेध्यमाममांसं सुरासवम्। एवमाबीन सर्वां हुष्ट्रा सिद्धिमवाप्नुयात् ॥२१८३॥ यदा कर्मसु काम्येषु स्त्रियं स्वप्नेषु पश्यति । समृद्धि तत्र जानीयात् तस्मिन् स्वप्ननिदर्शने ॥२१८४॥ नदीसमुद्रतरएामाकाशगमनं तथा। भास्करोदयनं चैय प्रज्वलन्तं हुताशनम् ॥२१८४॥ ग्रहनक्षत्रताराणां चन्द्रमग्डलदर्शनम्। हर्म्यस्यारोहरणं चैव प्रासाविश्वरसोऽपि वा ॥२१८६॥ नागावबबुषभेन्द्राणां तरुशंलाग्ररोहराम् । विमानगमनं चैव सिद्धमंत्रस्य दर्शनम् ॥२१८७॥ स्वप्ते तु मदिरापानमाममांसस्य मोजनम्। कृमिविष्ठानुलेपं च रुधिरेगाभिषेचनम् ॥२१८८॥ मोजनं दिधभक्तस्य श्वेतवस्त्रानुलेपनम् । सिहासनं रथं यानं ध्वजं राज्याभिषेचनम्। रत्नान्याभरणादीनि हृङ्गा स्वप्ने प्रसीदति ॥२१८१॥

#### नारदपंचरात्रे-

गुरु देंबो द्विजः फन्या गोगजाइबाइच केसरी ।
दर्पणं शंसभेयों च तंत्रीवाद्यं च रोचनाम् ॥२१६०॥
ताम्बूलभक्षणं चेव तथा द्याभियन्दनम् ।
सिद्धान्नमाममांसश्च मद्यसीमदिरारसाः ।
छत्रं यानं सितं वस्त्रं तथान्यत् इवेतचन्दनम् ॥ २१६१ ॥
माल्यं मुक्ताफलै हीरः पूर्णः समुदितः शशी ।
प्रचएडिकरणः सूर्यो निम्मगाऽच महोदिधः ॥ २१६२ ॥

प्रकुल्लपादपः शालिरोचनाकुं कुमं मधु । लाजाः सिद्धार्थकाबीजं नवभाराडं च पायसम् ॥ २१६३ ॥ उपसन्नोऽथवाचार्यो गायत्रीवरसंयुता । सर्वे स्वप्नाः शुभाः प्रोक्ताः सिद्धिमोक्षफलप्रदाः ॥ २१६४ ॥

#### नारदीये --

गहनं तु पुरंध्रीरगामगम्यागमनं तथा । दंशनं श्वेतनागेन बन्धनं शृंखलादिभिः ॥ २१६५ ॥ रोदनं ताडनं चैव धावनं चांगघातनम् । मृल्लोहत्रपुकांस्यस्य सीसकस्याप्यकुत्सितात् ॥ २१६६ ॥ धातो लांभस्तथा पुष्पफलरत्नभुवामि । व्यजनं स्वयमन्येन धमनं च विभावसोः ॥ २१६७ ॥ एवमादीनि चान्यानि शुभान्याहु मंनीषिरगः । एवमादीनि सर्वाणि दृष्ट्या सिद्धिमवाप्नुयात् ॥ २१६६ ॥

#### ग्रवाशुभा:-

श्रतोऽन्ये विपरीता ये मनसः सेदकारकाः ।
गर्हिता लोकविद्विष्टाः स्वप्नास्ते ह्यशुभा मताः ॥ २१६६ ॥
धाएडालं करभं काकं गर्तं श्रून्यममङ्गलम् ।
तंलाम्यंगं नरं नग्नं शुष्कवृक्षं सकण्टकम् ॥ २२०० ॥
प्रासादमतुलं हष्ट्वा नरो रोगमवाप्नुयात् ।
भक्षणं मधुमांसस्य कर्णनासादिकर्त्तनम् ॥ २२०१ ॥
वेष्टनं कृष्णसपेंण रक्तमाल्येन वेष्टनम् ।
ग्रालिगनं च कुस्त्रीर्णां हसनं नर्तनं तथा ।
स्वरोष्ट्रमहिषार्णां च दर्शनाऽऽरोहरणं तथा ॥ २२०२ ॥
यातनावेशनाम्यङ्गः दक्षिरणाशागमं तथा ।
समनं रुधिरादीनां लाभस्तेषां तथैव च ॥ २२०३ ॥
ग्रंगभंगोऽथ निद्रा च यमिककरदर्शनम् ।
दिव्यमौमान्तरिक्षारणामुत्पातानां च दर्शनम् ॥ २२०४ ॥

नृपगोगुरुविप्राणां मर्त्सनं विषभक्षराम् । वर्शनं भीमसर्पाणां पुंसि मैथुनमेव च ॥ २२०५ ॥ एवमावीनि स्वप्नानि गहितानि विदुर्बुधाः । दृष्ट्वा दुःस्वप्नकं चैव होमात् सिद्धिमवाप्नुयात् ॥ २२०६ ॥

पिगलामते-

शुभे शुभं भवेत् तस्य हुतात् स्यादशुभे शुभम् । एवं समाचरेद् होमं दंतकाष्ठोदिते मुने । केवलेनायवाऽऽज्येन सिंहमंत्रे ए। शान्तये ॥ २२०७ ॥

सिंहमंत्रस्तु निबन्वे--

वेदादि वंज्ञनस्तः पदं वंष्ट्रायुधाय च । सिंहाय वर्म चास्नान्ते हृदयं समुदीरयेत् ॥ २२०८ ॥ सिहमंत्रोऽयमाख्यातो होममेतेन कारयेत्। शतं सहस्रं जुहुयादष्टोत्तरमनन्यधीः ॥ २२०६ ॥ गुरुस्तत्प्रतिकाराय सहस्रं प्रजपेन्मनुम् । तिलैः सहस्रं जुहुयादतः शान्तिभंवेद् श्रुवम् ॥२२१०॥ तदग्रिमदिने स्नात्वा संध्याकर्म विधाय च। भूमेः परिग्रहं कुर्यात् परिमाएां विधाय च ॥ २२११ ॥ ग्रामे क्रोशमितं स्थानं नद्यादौ स्वेच्छ्या मितम् । नगरादाविप क्रोशं क्रोशयुग्ममथापि वा ॥ २२१२ ॥ भ्राहारादिविहारायं तावतीं भूमिमाक्रमेत्। म्रादावमुकमंत्रस्य पुरश्वरणसिद्धये ॥ २२१३ ॥ मयेयं गृह्यते भूमि मंन्त्रो मे सिद्धचतामिति । भूमेः परिग्रहं कृत्वा परिमाएां च सर्वज्ञः ॥ २२१४ ॥ दीपस्थानं समाश्रित्य वातातपसहां कुटीम्। निर्माय विधिवत् तत्र जपयज्ञं समाचरेत् ॥ २२१५ ॥

कुटीलक्षरां हठयोगे-

प्रत्यद्वारमरन्ध्रगर्त्तिपठरं नात्युच्चनीचायितं
सम्यग् गोमयसान्द्रिलिप्तविमलं निःशेषजन्त् जिभतम् ।
बाह्ये मंडपवप्रकूपसिहतं प्राकारसंबेष्टितं
प्रोक्तं योगमठस्य लक्षग्रामिवं सिद्धं हंठाम्यासिभिः ॥ २२१६ ॥
प्रातः म्नानादिकं कृत्वा कीलानादाय साधकः ।
कुटोनिकटमागत्य कुर्यात् तंत्रोदितां क्रियाम् ॥ २२१७ ॥
क्षीरवृक्षोद्भवान् कीलानस्त्रमंत्राभिमंत्रितान् ।
निखनेद् दशदिग्भागे तेष्वस् च प्रपूजयेत् ॥ २२१८ ॥
प्रस्त्रमन्त्रस्तु तत्तदङ्गभूतः, न केवलफट्कारस्य इति संप्रदायिवदः ।
क्षेत्रे तु कीलिते मंत्री न विष्नः परिभूयते ।
प्रश्वत्थोदुम्बरण्लक्षवटाइच क्षीरशाखिनः ॥
क्षेत्रपालं पूजियत्वा बाल वद्याद् विष्यानतः ॥२२१६॥

अत्र विशेषस्तु प्रयोगसारे—

भेवा एकोनपंचाशत् क्षेत्रपालस्य कीतिताः ।

मातृकाबीजभेदेन संमिन्ना नामभेदतः ॥ २२२० ॥

ग्रजरश्चापकुम्मश्च इन्द्रसूतिस्ततोऽपरः ।

ईडाचारश्चोक्षसंत्र ऊष्माद ऋषिसूदनः ।

ऋमुक्तो लृप्तकेशश्च लृपकश्चेकदंष्ट्रकः ॥ २२२१ ॥

ऐरावतश्चोव्यबन्धुरोषधिष्टनस्तथेव च ।

ग्रंजनश्चास्त्रबाहुश्च कंषलः खरखानलः ॥ २२२२ ॥

गोमुखश्चेव घर्षटादो ङर्गानश्चंडचाररगः ।

छटाटोपो जटालाख्यो भंकारोऽथ ङाठश्चरः ॥ २२२३ ॥

टंकपार्गिस्तथा चान्यष्ठारगबन्धुश्च डामरः ।

ढंकारवोरगकर्गश्च तिद्धदाहः स्थिरस्तथा ॥ २२२४ ॥

दन्तुरो धनदश्चाथ नित्कान्तः प्रचंडकः ।

फट्कारो वीरसन्धश्च भृङ्गाख्यो मेघमासुरः ॥ २२२४ ॥

युगान्तो रौरवश्राय लंबोष्ठो वसवस्तवा । शुकनदः षडालाल्यः सुनामा हंध्रकस्तया ॥ २२२६ ॥ एते भेदाः समाख्याता मातृकाक्षरयोनिजाः। नामपद्यस्य वर्गानां यो वर्गो मातृकान्तरे ॥ २२२७ ॥ हश्यते प्रथमं यत्र तत्रायं क्षेत्रपालकः । यत्र तत्र विशिष्टाश्च भेदैरेतै व्यंवस्थिताः ॥ २२२८ ॥ ततो विशिष्टो यष्टव्यः क्षेत्रपालस्तु सर्वतः। क्षेत्रपालमसम्पूज्य यः कर्म कुरुते क्वचित् ॥ २२२६ ॥ तस्य कर्मफलं इन्ति क्षेत्रपाली न संशयः। बर्गान्त्यमौ विदुयुक्तं क्षेत्रपालाय हुन्मनुः ॥ २२३० ॥ ताराद्यो वसुवर्गोऽयं क्षेत्रपालस्य कीर्तितः। ऋषि ब्रंह्मा भवेदस्य गायत्रं छंद ईरितम् ॥ २२३१ ॥ क्षेत्रपालो देवता स्यात् क्षों बीजं लायशक्तिकम् । सर्वविघ्नविनाञार्थे रक्षार्थे विनियोगकः ॥ २२३२ ॥ ऋष्यादींश्र यथास्थाने न्यस्यांगान्यस्य विन्यसेत् । षड्दीर्घमाजा बीजेन देवं घ्यायेत् समाहितः ॥ २२३३ ॥

नीलांजनाद्विनिभमूर्घ्वंपिसंगकेशं वृत्तोग्रलोचनमुपात्तगदाकपालम् । आशाम्वरं भुजगभूषरामुग्रवंष्ट्रं क्षेत्रेशमञ्जुततनुं प्ररामामि देवम् ॥२२३४॥

एवं घ्यात्वा जपेन्मंत्रं भक्तचा संपूज्य मानसैः ।
ततो जपं समर्प्यास्मे बाह्यपूजामथारभेत् ॥२२३४॥
भूमावष्टदलं पद्मं भूपुरैकं लिखेदथ ।
मंडूकादोन् यजेत् तत्र परतत्त्वान्तमीरितान् ॥२२३६॥
शैवे पीठे यजेद् देवं क्षेत्रपालं समाहितः ।
वामा ज्येष्ठा तथा रौद्री काली कलपदादिका ॥२२३७॥
विकिरिएयाह्वया प्रोक्ता बलाद्या विकिरिण्यपि ।
बलप्रमथनी पश्चात् सर्वभूतदमन्यथ ॥२२३६ ॥

मनोन्मनीति संप्रोक्ताः शैवपीठस्य शक्तयः। नमो भगवते पश्चात् सकलादि वदेत् पुनः ॥२२३६॥ गुर्गात्मशक्तियुक्ताय ततोऽनन्ताय तत्परम्। योगपीठात्मने भूयो नमस्तारादिको मनुः ॥२२४०॥ म्रनेन मनुना दद्यादासनं क्षेत्रस्वामिनः। मूर्ति संकल्प्य मूलेन यजेद् रक्तोपचारकः ॥२२४१॥ ग्रङ्गानि परितोऽम्यर्थ्यं ततः पत्रे क्रमाद् यजेत् । म्रनलाख्यमग्निकेशं करालं तदनन्तरम् ॥२२४२॥ घंटारवं महाकोपं पिशिताशनसंज्ञकम्। पिंगलाक्षमूर्ध्वकेशं पत्रेषु परितो यजेत् ।।२२४३।। प्रधानमूत्तिप्रतिमान् नानालंकारवन्धुरान् । लोकपालान् तदस्त्राणि यथापूर्वं च भ्रुपुरे ॥२२४४॥ एवं पूज्य बॉल तत्र माषमक्तं दिशेत् ततः। तस्मे सपरिवाराय मनुनानेन साधकः ॥२२४५॥ पूर्वमेहिद्वयं पश्चाद् विदुषि स्यात् पुरुद्वयम्। भंजयद्वितयं भूयो नतंयद्वितयं पुनः ॥२२४६॥ ततो विध्नपदद्वनद्वं महाभैरवतत्परम्। क्षेत्रपालवॉल गृह्मदृयं पादकसुन्दरी ॥२२४७॥ बलिमन्त्रोऽयमाख्यातः सर्वकामफलप्रदः। सोपदंशं बृहत्पिग्डं कृत्वा रात्रिषु साधकः ॥२२४८॥ स्मृत्वा यथोक्तं क्षेत्रेशं तत् करस्ये कपालके। बद्यादनेन सन्तुष्टः क्षेत्रपालः प्रयच्छति ॥२२४६॥ कान्तिमेधाबलारोग्यतेजःपुष्टियशःश्रियः । बलि बत्वा प्रार्थयेत् तं बद्धाञ्जलिख्दारधीः ॥२२५०॥ तीक्शादंष्ट्र महाकाय कल्पान्तदहनोपम । भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां बातुमहंसि ॥२२४१॥

इत्यनुज्ञामुपादाय दिक्पतीन् कीलकस्थले । माषमक्तवलि दद्यात् पूज्य लब्धोपचारकैः ।। २२५२॥ वास्त्वीशं पूर्ववन्मध्ये पूज्य तस्मै समर्प्य च। बर्लि सम्प्रार्थयेन्मन्त्रैस्तत्रस्थान् देवतागरणान् ॥२२५३॥ ये रौद्रा रौद्रकर्मागो रौद्रस्थाननिवासिनः। मातरोऽप्युग्ररूपाथ गर्गानामधिषाथ ये ॥२२५४॥ विघ्नभूतास्तथा चान्ये दिग्विदक्षु समाधिताः। सर्वे ते प्रीतिमनसः प्रतिगृह्णन्त्वमं विलम् ॥२२५५॥ भूतानि यानीह वसन्ति भूमौ बलि गृहोस्वा विधिवत्प्रयुक्तम् । अन्यत्र वासं परिकल्पयन्तु क्षमन्तु तान्यत्र नमोऽस्तु तेभ्यः ॥२२५६॥ प्ररावाद्या इमे मन्त्राः कीर्तिता वलिप्रार्थने । ततोच्चरेदिमं मन्त्रं दश्चिष्ठु स्फुटाक्षरैः ॥२२५७॥ ये चात्र विघ्नकर्तारो दिवि भुव्यन्तरिक्षगाः। विघ्नभूतास्तथा चान्ये मम मन्त्रस्य सिद्धिषु ॥२२५८॥ मयैतत् कीलितं क्षेत्रं परित्यज्य विदूरतः। ग्रपसर्पन्तु ते सर्वे निर्विच्ना सिद्धिरस्तु मे ॥२२४६॥ एवं प्रार्थ्य शुभे स्थाने निशायां शयनं चरेत्। ततो निशान्ते सम्बुद्धच प्रातःकृत्यादिकं तथा ॥२२६०॥ स्नानसम्ध्यादिकं कर्म कृत्वा वेदोक्तवत्मंना । ज्ञाताज्ञातस्य पापस्य क्षयार्थं प्रथमं ततः ॥२२६१॥ सावित्रीं प्रजपेद् विद्वानयुतं वा तदर्घकम्। त्रिसहस्रं सहस्रं वा जपेदष्टोत्तरं सुधीः ॥२२६२॥ तद्दशांशं प्रजुहुयात् तिले गोंघृतसंग्लुतैः । वित्रान् संभोजयेत् पश्चात् परमान्नश्च दक्षिगाम् ॥२२६३॥ बत्त्वा विसर्जयेत् तांस्तु गुरुं संशीरायेत् ततः। स्वयं हविष्यं भुञ्जीत ध्यायन् देवमनाकुलः ॥२२६४॥

निशां व्यतीय मतिमान् प्रातर्बुद्ध्वा समाप्य तत्। क्रियां च कृतशोचादिः स्नात्वा तीर्थे विधानतः ॥२२६५॥ सन्ध्यादिकं समाप्याय गृहीत्वा जलकुम्भकम् । यागभूमिमथागत्य धौतपादादिकः सुधीः ॥२२६६॥ दिक्पालांश्र प्रराम्यादौ सामान्याघं विघाय च । गाोशं पूजयेदादौ सर्वविष्नविनाशनम् ॥२२६७॥ ततो यजेद् द्वारपांश्च जपस्थानं प्रविश्य तु । बीक्षरां मूलमन्त्रेरा द्वारेग प्रोक्षरां मतम् ॥२२६८॥ तेनैव ताडनं दभें वंमंगाम्युक्षणं ततः। कुर्यात् प्रतिज्ञां मतिमान् यथावदिभिधीयते ॥२२६९॥ ततः कुशाक्षतजलान्यादाय प्रागुदङ्मुखः। प्रग्वं तत्सवद्येति मासपक्षतियोरिप। प्रमुकोऽमुकगोत्रोऽहं मूलमुद्यायं तत्परम् ॥२२७०॥ सिद्धिकामोऽस्य मन्त्रस्य इयत्संख्याजपस्ततः। दशांशं हवनं होमात् दशांशं तर्पणं ततः । दशांशं मार्जनं तस्मात् दशांशं विप्रभोजनम् ॥२२७१॥ पुरश्वररामेवं हि करिक्ये प्रागुदङ्मुखः । गुरून् गर्गोशं नत्वादौ स्वकल्पोक्तविधानतः ॥२२७२॥ भूतशुद्धि विधायाय प्रार्णायामं समाचरेत्। ऋष्यादिकं ततः कृत्वा कन्योक्तन्यासमाचरेत् ॥२२७३॥ ततः संक्षेपविधिना सम्पूज्य निजदैवतम् । मुखशुद्धि विधायाथ चिन्त्य सेतुं च कुल्लुकाम् ॥२२७४॥ महासेतुं च निर्वार्गं कामबीजं ततो मनुस्। जपेन्मालां च सम्पूज्य घ्यानस्थोऽनन्यभावनः ॥२२७५॥ द्यानः शनैरविस्पष्टं न द्रुतं न विलम्बितम् । क्रमेग्गोच्चारयेद् वर्गानाद्यन्तक्रमयोगतः ॥२२७६॥ देवतां चित्तगां कृत्वा तथा च हृदयं स्थिरम्। म्रामध्याह्नं जपं कुर्यादुर्पाशुर्वाय मानसम् ॥२२७७॥

यामले---

गरणनाविधिमुल्लंध्य यो जपेतु जपं यतः ।
गृह्णिन्त राक्षसास्तेन गरणयेत् सर्वथा बुधः ॥२२७६॥
नाक्षते हंस्तपर्वे र्वा न धान्ये नंच पुष्पकैः ।
न चंदने मृं त्तिकया जपसंख्यां तु कारयेत् ॥२२७६॥
लाक्षां कुशीतं सिन्दूरं गोमयं च करीषकम् ।
एमि विलोड्य गुटिकां कृत्वा संख्यां तु कारयेत् ॥२२६०॥
कुशीतं रक्तवन्दनम् ।
ग्रासनं प्रोक्षयेन्नित्यं जपादुत्थाय साधकः ।

यच्च तंत्रान्तरे-

श्रप्रोक्षिते जपस्थाने शुको हरति तज्जपम् ।

ग्याहृत्या च विलोमेन तिलकं प्रोक्ष्य कारयेत् ॥२२८१॥

हविष्यं निशि भुं जीत त्रिःस्नाय्यम्यंगर्वीजतः ।

ग्यग्रताऽऽलस्यनिष्ठीवक्रोधपादप्रसारणम् ॥२२८२॥

श्रन्यभाषां त्यजेत् क्षुच्च जपकाले सदा सुधीः ।

स्त्रीशूद्रभाषणं निन्दां ताम्बूलं शयनं दिवा ॥२२८३॥

प्रतिग्रहं नृत्यगीते कौटिल्यं वर्जयेत् सवा ।

भूशय्यां ब्रह्मचर्यं च त्रिकालं देवतार्चनम् ॥२२८४॥

नैमित्तिकार्चनं देवस्तुति विश्वासमाश्रयेत् ।

प्रत्यहं प्रत्यहं तावक्षेव न्यूनाधिकं चरेत् ।

एवं जपं समाप्यान्ते दशांशं हवनं चरेत् ॥२२८४॥

इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे पुरश्चर्याविधि नीम त्रयोदशः पटलः ॥ १३ ॥

चतुर्दशः पटलः।

म्रथो होमविधि वक्ष्ये सर्वतंत्रानुसारतः।

यदकरेो व्यंगतोक्ता पिंगलामते-

नाच्यातो नार्चितो मंत्रः सुसिद्धोऽपि प्रसीदित ॥२२८६॥

नाजप्तः सिद्धिदानेच्छुर्नाहुतः फलदो भवेत् । पूजां घ्यानं जपं होमं तस्मात् कर्मचतुष्टयम् । प्रत्यहं साधकः कुर्यात् स्वयं चेत् सिद्धिमिच्छति ॥२२८७ इति । त्व चिदंबरे- मा महाअवस्थार क्रिकार क्राय महारा त रक्त कुंडे वा स्थंडिले वापि यथोक्तविधिना चरेत्। तत्तत्कल्पोदिते र्द्रव्येस्तद्विधानमुदीर्यते ॥२२८८॥ प्रारणायामं षडंगं च कृत्वा मूलेन मन्त्रवित्। कुंडे वा स्थंडिले कुर्यात् संस्काराएगं चतुष्टयम् ॥२२८६॥ मूलेनेक्षरामस्त्रेरा प्रोक्षरां ताडनं कृशैः। वर्मगा मुष्टिनासिच्य लिखेद् यन्त्रं तदन्तरे ॥२२६०॥ वह्निकोराषडस्राष्टवलभूमन्दिरात्मकम्। मध्ये तारपुटां मायां लिखित्वा पीठमर्चयेत् । मंडूकथाथकालाग्निरुद्र द्याघारशक्तियुक् ॥२२६१॥ कूर्मो धरा मुघासिन्धुश्चेतद्वीपसुराङ्कियाः। मिंग्हिम्यं हेमपीठं घर्मों ज्ञानं विरागता ॥२२६२॥ ऐश्वर्यं धर्मपूर्वास्तु चत्वारस्ते नञ्जादिकाः। धर्मादयः स्मृताः पादाः पीठगात्राणि चेतरे ॥२२६३॥ मध्येऽनन्तं तत्त्वपद्ममानन्दमयकन्दकम्। सम्बिन्नालं ततः प्रोक्ता विकारमयकेसराः ॥२२६४॥ प्रकृत्यात्मकपत्राशा पञ्चाशद्वर्शकश्चिकाः । सूर्यस्येन्दोः पावकस्य मंडलित्रतयं ततः ॥२२९४॥ सत्त्वं रजस्तमः पश्चादात्मायुक्तोऽन्तरात्मना । परमात्माऽय ज्ञानात्मा तत्त्वे मायाकलाविके ॥२२६६॥ विद्यातत्त्वं परं तत्त्वं पीठशक्ती जंयादिकाः। जयाख्या विजया पश्चादजिता चापराजिता। नित्या विलासिनी बोग्धी झघोरा मंगलान्तिमा ॥२२६७॥

वागीशीवागीश्वरयो योंगपीठातमने नमः। मायादिकः पोठमन्त्रस्तयोस्तेनासनं दिशेतु ॥२२६८॥ यजेत् तौ तारमायाभ्यां गन्धाखेरुपचारकैः। लक्ष्मीनारायणावर्चेद् वैष्णवे होमकर्मिण ॥२२६६॥ सूर्यकान्तादरिएतः श्रोत्रियागारतोऽपि वा। पात्रेरा पिहितं पात्रे विह्नमादापयेत् ततः ॥२३००॥ ग्रस्त्रेगादाय तत्पात्रं वर्मगोद्घाटयेच्च तस् । प्रस्त्रमन्त्रेण नैऋ त्ये कव्यादांशं ततस्त्यजेत् ॥२३०१॥ मूलेन पुरतो धृत्वा संस्काराच् चतुरश्चरेत्। वीक्षरणाद्यान् पुरा प्रोक्तानल्पं प्रोक्षरणमाचरेत् ॥२३०२॥ परमात्मनाऽनलेनाथ जाठरेगापि वह्निना। स्मरन्नैक्यं वह्निजीवाच्चं तन्यं योजयेत् ततः ॥२३०३॥ तारेण चाभिमन्त्र्यानि सुध्या धेनुमुद्रया । श्रमृतोकृत्य संरक्षेदस्त्रमन्त्रे ए। मन्त्रवित् ॥२३०४॥ मुद्रया त्ववगुण्ठिन्या कवचेनावगुंठयेत्। कुंडोपरि ततो वह्नि भ्रामयेत् त्रिर्धुवं पठन् ॥२३०४॥ शय्यागतां ऋतुस्नातां नीलेन्दीवरधारिग्गीम् । बेवेन भुज्यमानां तां स्मृत्वा तद्योनिमण्डले ॥२३०६॥ ईशरेतोधिया बह्ति स्थापयेदात्मसंमुखम्। मूलं नवार्गं च पठन् जानुस्पृष्टधरातलः ॥२३०७॥ रेफार्घोशेन्द्रसंयुक्तं गगनं वह्निचै ततः। तन्याय हृदयान्तोऽयं नवार्गोऽग्निनिघापने ॥२३०८॥ विश्राएयाचमनं देवीदेवयोज्यालयेद् वसुम्। चतुविशतिवर्णेन घृतेन धयगादिभिः। चित् पिगल हनद्वन्द्वं दहयुग्मं पचद्वयम् ॥२३०६॥ सर्वज्ञाज्ञापय स्वाहा मंत्रो वेदभुजाक्षरः । प्रवश्यं ज्वालिनीं सुद्रामुत्त्याय विहिताञ्चलिः ॥२३१०॥ श्लोकरूपेगा मंत्रेगा उपतिष्ठेद हताशनम्। ग्राग्नि प्रज्वलितं बंदे जातवेदं हताशनम् ॥२३११॥ सुवर्णवर्णममलं समिद्धं विश्वतोमुखम्। ग्रथाग्निमन्त्रं विन्यस्येत् तद्विधानमुदीर्यते ॥२३१२॥ वैश्वानरान्ते जातेति वेदांते स्यादिहावह। लोहिताक्षपदात् सर्वकर्माण्यन्ते तु साघय ॥२३१३॥ विह्निप्रियान्तो मंत्रोऽयं षड्विंशत्यक्षरान्वितः। ऋषिदछन्दो देवतास्य भृगुगायत्रिपावकाः ॥२३१४॥ रं वीजं ठद्वयं शक्ति हंवने विनियोजनम्। लिंगे पायौ मूहिनं वक्त्रे निसनेत्रेऽखिलांगके। वह्ने जिंग्हा स्वबीजाद्या न्यसेत् ङेन्ता नमोऽन्विताः ॥२३१५॥ दोपिकानलवायुस्थाः साद्या वर्गा विलोमतः। सेन्दवः सप्तजिब्हानां क्रमाद् वै वीजतां गताः ॥२३१६॥ जिव्हास्ताखिवधाः प्रोक्ता गुराभेदेन कर्मसु । हिरएया गगना रक्ता कृष्णान्या सुप्रभा मता । वहरूपातिरक्ता च सात्विक्यो यागकर्मसु ॥२३१७॥ पद्मरागा सुवर्णान्या तृतीया भद्रलोहिता ॥२३१८॥ लोहिता च तथा श्वेता ध्वीमनी च करालिका। राजस्यो रसना वह्ने विहिता काम्यकर्मसु ॥२३१६॥ विश्वमूर्तिस्फुलिगिन्यौ धूम्रवर्गा मनोजवा ॥ लोहितान्या करालाख्या कालोतामस्य ईरिताः ॥२३२०॥ एताः सप्त नियुज्यन्ते क्रूरकर्मसु देशिकैः। स्वस्वनामसमानाः स्युजिव्हाः कल्यारगरेतसः ॥२३२१॥ गीर्वारापितृगंधर्वयक्षनागपिशाचकाः । राक्षसभे ति जिब्हानां देवतास्तत्स्थले न्यसेत् ॥२३२२॥ न्यासेऽर्चने व्युत्क्रमः स्यात् वहरूपातिरक्तयोः। नेत्रेऽतिरक्ता न्यस्तव्या सर्वाङ्गे बहुरूपिका ॥२३२३॥

वह्ने रंगमनून न्यस्येत् तनाबुक्तेन बर्त्मना । सप्ताचिषेति हृदयं स्वस्तिपूर्णाय मस्तकम् ॥२३२४॥ उत्तिष्ठ पुरुषायेति शिखामन्त्रोऽयमीरितः। धूमान्ते व्यापिने वर्म सप्तजिह्वाय नेत्रकम् ॥२३२४॥ ग्रस्त्रं धनुर्धरायेति जात्याङ्गानि समाचरेत्। मूर्घ्न वामांसके पाइवें कटौ लिंगे कटौ पुनः ॥२३२६॥ दक्षपारवांसके न्यस्येन मूर्तीरच्टौ विभावसोः। ताराग्नये पदाद्यास्तु चतुर्थी हृदयान्तिकाः ॥२३२७॥ जातवेदाः सप्तजिह्वो हव्यवाहन इत्यपि । श्रव्योवरजसंज्ञोऽन्यस्तथा वैश्वानराह्वयः ॥२३२८॥ कौमारतेजाः स्याद् विश्वमुखदेवमुखावि । ततो न्यसेन्निजे देहे पीठं हाटकरेतसः ॥२३२६॥ विद्वामग्डलपर्यन्तं मग्डूकादि यथोदितम् । पीता क्वेतारुए।कृष्णा धूम्रा तीव्रा स्फुलिंगिनी ॥२३३०॥ रुचिरा ज्वालिनी चेति कृशानोः पीठशक्तयः। रं बह्नचासनायेति हृदन्तः पीठमन्त्रकः। एवं विन्यस्य पीठान्तं पावकं चिन्तयेत् तनौ ॥२३३१॥ त्रिनेत्रमारक्ततनुं सुशुक्कवस्त्रं सुवर्णस्रजमग्निमीडे । वराभयं स्वस्तिकशक्तिहस्तं पद्मस्थमाकल्पसमूहयुक्तम् ॥२३३२॥ एवं ध्यात्वार्चनं कुर्यान् मानसं विधिवद् वसोः। परिषिचेत् ततस्तोयैः कृएडं स्थंडिलमेव वा ॥२३३३॥ दर्भेः परिस्तरेद्धांन प्रागग्ने रुदगग्रकैः । प्रत्यग्दक्षिर्णसौम्यामु न्यसेत् त्रीन् परिघीन् क्रमात् ॥२३३४॥ पालाशिबल्बखदिरांस्तेषु ब्रह्मविष्णुशिवान् कजेत्। वह्नौ तत् पीठमम्यर्च्याऽऽवाहयेत् स्वहृदोऽनलम् ॥२३३४॥ गन्धादिभिः समभ्यच्यं पूजयेत् पावकावृतीः। षट्मु को एोषु मध्ये च जिह्नास्तद्देवताः यजेत् ॥२३३६॥

ईशानादिषु वाय्वन्तकोऐोषु षट् समर्चयेत्। हिरएयाद्यतिरिक्ता ता मध्ये तु बहुरूपिएगीस ॥२३३७॥ केसरेष्वङ्गपूजा स्याद् दलेष्वष्टसु मूर्तयः। मातरोऽष्टौ दलान्तेषु भैरवाः स्युस्तदग्रतः ॥२३३८॥ घरापूरे तु शकाद्या वज्राद्यायुधसंयुताः । एवमावररंपं युंक्तं सप्तमिः पावकं यजेत् ॥२३३६॥ प्रसितांगो रुरुश्रण्डः क्रोध उन्मत्तसंज्ञकः । कपाली भीषस्रश्चे व संहारश्चाष्टभेरवाः ॥२३४०॥ वामे कृशानथास्तीयं तत्र वस्तुनि निःक्षिपेत् । प्राणीताप्रोक्षणीपात्रे ग्राज्यस्थालीं स्रुचं स्रुवम् ॥२३४१॥ प्रधोमुलानि चैतानि होमद्रव्यं घृतं कुशान्। सिमधः पञ्चपालाञीरन्यदप्युपयोगि यत् ।।२३४२।। कृत्वा पवित्रे मूलेन प्रोक्षेत् तानि शुभाम्भसा । उत्तानानि विधायाथ प्रशीतां पूरयेज्जलैः ॥२३४३॥ तीर्थमन्त्रेग तीर्थानि शृण्या तत्राह्वयेत् सुधीः। पवित्रेष्वक्षतांस्तत्र निःक्षिष्योत्पवनं चरेत् ॥२३४४॥ ग्रथोदीच्यां निषायैतां प्रोक्षिएयां तज्जलं क्षिपेत् । हवनीयं द्रव्यजातमुक्षेत् तोयैः पवित्रगैः ॥२३४५॥ मुलेन मुलगायत्र्या यद्वा हृदयमन्त्रतः। दक्षिणे पीठमासाद्य तत्र ब्रह्मारणमाह्नयेत् ॥२३४६॥ श्रिणमाद्याः सिद्धयोऽष्टौ ब्रह्मराः पोठदेवताः । तारहृत्पूर्वको इन्तो बह्यामन्त्रोऽस्य पूजने। हस्ताभ्यां हुक्स्नुवौ धृत्वा तापयेत् त्रिरधोमुखौ ॥२३४७॥ वामहस्तेन तौ धृत्वा दर्भे दंक्षेण माज्येत्। संप्रोक्ष्य प्रोक्षर्गीतोयैः प्रताप्य पूर्ववत् पुनः ॥२३४८॥ न्यस्याग्नौ मार्जनान् दभाँस्तयोः शक्तित्रयं न्यसेत् । इच्छाज्ञानक्रियासंज्ञं चतुर्थी नमसान्वितम् ॥२३४६॥

दीर्घत्रयेन्दुयुग्व्योमपूर्वकं स्थानकत्रये । हृदा स्नुचि न्यसेत् शक्ति स्नुवे शम्भुं ततस्तु तौ ॥२३५०॥ सूत्रत्रयेगा संवेष्ट्य सम्यूज्य कुसुमादिभिः। कुशोपरि न्यसेद् दक्षे तयोः संस्कार ईरितः ॥२३५१॥ ग्रस्नोक्षितायामाज्यस्य स्थाल्यामाज्यं विनिःक्षिपेत् । वीक्षरणादिकसंस्कारसंस्कृतं मूलमन्त्रतः ॥२३५२॥ गोमुद्रयामृतीकृत्य षट्संस्काराँस्ततथरेत्। कृएडोद्धते वायुकोरास्थितेंऽगारे विनिःक्षिपेत् ॥२३५३॥ हृदेति तापनं प्रोक्तं दर्भयुग्मं प्रदीपितम् । श्राज्यं क्षिप्त्वा हृदा बह्नौ पवित्रीकरणं स्विदम् ॥२३५४॥ ग्राज्यं नीराजयेद् दीप्तदर्भयुग्मेन वर्मगा। ग्रभिद्योतनमुक्तं तद्दीप्तं दर्भत्रयं घृते ॥२३५५॥ दर्शयेदस्ने गोद्योतो गृहीत्वा घृतपात्रकम्। संयोज्याग्नौ तदंगारं सलिलं संस्पृशेत् सुधीः ॥२३५६॥ ग्रङ्गुष्ठानामिकाम्यां तु दर्भानादाय निःक्षिपेत् । त्रिरग्निसम्पुखं त्वाज्यमस्र गोत्पवनं चरेत् ॥२३५७॥ हृदात्मसम्मुखं तद्वदाज्याक्षेपस्तु संप्रवम्। नीराजनादिसंस्कारेष्वग्नौ दर्भाव् विनिःक्षिपेत् ॥२३५८॥ दर्भद्वयं ग्रन्थियुतं घृतमध्ये विनिःक्षिपेत् । वामदक्षिरायोः पक्षौ स्मृत्वा नाडोत्रयं स्मरेत्। दक्षिगाद् वामतो मध्याद् हृदादाय घृतं सुधीः ॥२३५६॥ ग्रग्नयेऽग्निप्रिया सोमाय स्वाहेत्यग्निनेत्रयोः। जुहुयादग्निसोमाभ्यां स्वाहेत्यक्ष्मा तृतीयके ॥२३६०॥ पातयेदाहुतेः शेषमाहुतिग्रहणस्थले । भूयो हृदा दक्षभागादादायाज्यं मुखं यजेत् ॥२३६१॥ ग्रग्नये त्विष्टकृते तदास्यस्योद्घाटनं मतम्। नर्रासहं विना विष्णुमन्त्रे नेत्रद्वयं यजेत् ॥२३६२॥

नरसिहाविदेवेषु बह्ने नेंत्रत्रयं स्मृतस्। महाव्याहृतिभि व्यस्तसमस्ताभिश्चतुष्टयम् ॥२३६३॥ बाहुतीनां त्रयं विद्वमन्त्रेश च ततश्ररेत्। घृताहुतिभिरहाभिरेकेकां संस्कृति चरेत् ॥२३६४॥ घोमस्याग्ने घमुं संस्कारं करोम्यनलवल्लभा । इत्थं मनुं जपेद् गर्भाघानं पुंसवनं ततः ।।२३६५॥ सीमन्तोन्नयने जातकर्म कृत्वा ततथरेत्। बह्नौ पंचसमिद् होमान्नालापनयनं वसोः ॥२३६६॥ कुर्याद् देवानिधानेन पूर्ववन्नामशुष्माएः। नामानन्तरमेतस्य पितरौ स्वेऽपंयेद् हृवि। प्रम्नप्राशं तथा चौलोपनयौ बारयोजनम् ॥२३६७॥ संस्काराः स्यु विवाहान्ताः मृत्य्वन्ताः क्रूरकर्माण । एककामाहृति कुर्याद् बह्लेजिह्वांगसूर्तिभः ॥२३६८॥ इन्द्राविभिश्र वज्राचेद्विठान्तं जुंहुयात् ततः । स्र्वेरणाज्यं चतुर्वारं निधाय स्र्चितं सुधीः ॥२३६१॥ प्रपिधाय स्रुवेशीव गृह्णीयात् करयुग्मतः। तिष्ठन् मूलं तयोर्नामौ कृत्वाग्नौ निःक्षिपेत् समय् ॥२३७०॥ वामस्तनान्तं तन्यूलं कृत्वाग्निमनुना सुधीः । जुहुयाद् वौषडन्तेन संपत्त्ययंगतित्रतः ॥२३७१॥ महागणोशमन्त्रेग व्यस्तेन दशधा ततः। जुहुयाच्य समस्तेन चतुर्वारं घृताहुतीः ॥२३७२॥ पूर्वपूर्वयुतं बीजषट्कं बागाध सायकाः। मुनयो मार्गेर्णाइचेति विमागस्तन्मनोः स्मृतः ॥२३७३॥ तारो लक्ष्मी गिरिसुता कामो भू गैरानायकः। चतुर्ध्यन्तो गरापति वंरान्ते वरदेति च ॥२३७४॥ सर्वान्ते जनमित्युक्तवा मेवशान्ते तु मानय । स्वाहान्तो वसुयुग्मार्गो महागरापते मंतुः ॥२३७५॥

एवं कृत्वाग्निसंस्कारं पोठं देवस्य योजयेत् । तत्रेव्दवेवमावाह्य मुद्रा आवाहनादिकाः ॥२३७६॥ ः प्रदर्श वह्निरूपस्य देवस्य वहने पुनः । मूलेन जुहुयात् अंचनेत्रसंख्या वृताहुतीः ॥२३७७॥ 🔑 🦠 इष्टदेवस्यावृतोनामेकैकाहुतिमावरेत् । ततस्तु मूलमन्त्रेग्। दशधाः ब्रुहुयाद् भृतम् ॥२३७५॥ ततः कल्पोक्तद्रव्येग्। दशांशं जुहुयाज्यपात् । , होमं समाप्य विधिवत् कुर्यात् पूर्णाहुति सुघीः ॥२३७८॥ होमावशिष्टेनाज्येन पूरियत्वा स्नुचं सुधीः। फलं पुष्पं निधायाप्रे स्रुवैगााच्छाद्य तं पुनः ॥२३८०॥ उत्थितो वौषडन्तेन मूलेन जुहुयाद् वसौ । तद्द्रव्येगावृतीनां च जुहुयादाहुति पृथक् ॥२३८१॥ देवं विसृज्य स्वहृदि वह्ने जिह्नांगमूर्त्तिभः ॥ जुहुयाद व्याह्नती हुंत्वा प्रोक्षेत् तं प्रोक्षग्रीजलैः ॥२३६२॥ संप्रार्थ्यानेन मनुना नत्वा तं विसृजेद् हृदि । गुन्मी भो वृह्वे महाशक्ते सर्वकर्मप्रसाधक ॥२३६३॥ कर्मान्तरेऽपि संप्राप्ते साम्निध्यं कुढ सावरम् म्हाराज्या वह्नौ पवित्रे निःक्षिप्य प्रसोताम्बु भूवि क्षिपेत् ॥२३८४॥ विधि विसृज्य सकुजान परिधीन बिन्यसेड् बसी । एवं होमं समाप्यान्ते तपयेद् देवतां जलः ॥२३८४॥ ग्रथवा हेमपात्रादौ यंत्रं कृत्वा ततः परम् । पूजमित्वा स्वेष्टवेबं परिवारगराान्वितम् ॥२३६६॥ तपंयेत् तं प्रं देवं तत्प्रकारसिहोच्यते । तपंथित्वा गुरूनादी मूलदेवं च तपंथेत् ॥२३८७॥ मूलान्ते नाम चोञ्चायं तयंवामि ततः परम्। स्वाहान्तं तर्पयेनमन्त्री होमसंख्यादशांशतः ॥२३६८॥ 🤫

योगिनोहदये-

तर्पणं च प्रकुर्वीत द्वितीयान्तमयोद्यंरन् । एकैकमञ्जलि कृत्वा संतर्प्य रिक्सकृत्वकम् ॥२३८६॥

तर्पग्रद्रव्यं विशुद्धे स्वरे, कुलाखिव च-

जले देवं समाबाह्य पाद्याद्यैरवकात्मकः । सम्पूज्य विधिवद् भक्तया परिवारसमन्वितस् ॥२३६०॥ एकंकमञ्जलि तोयं परिवाराम् प्रतपंथेत् । ततो होमदशाशेन तपंथेत् परवैवतम् ॥२३६१॥ तपंगं चेन्दुमत् नोयैस्तीर्थतोयस्तथा पुनः । गुरूपदिष्टविधिना मधुना याऽय तपंथेत् ॥२३६२॥ अ

तंत्रान्तरे-

तीर्थंतीयेन दुग्धेन सिंपषा मधुनापि था ।
गंधोदकेन या कुर्यात् सर्वत्र साधकोत्तमः ॥२३६३॥
कालागरुद्रवोपेतं वंशयेरुजगदादिकम् ।
सचन्दनेन तोयेन सौभाग्यं लगते नरः ॥२३६४॥
तोयैः कु कुममिश्रंथ स्तम्भयेदिक्तलं जगत् ।
सितामिश्रिततोयेन युहस्पतिसमो भवेत् ॥२३६४॥
कपू राक्तजलेनैव सर्वानाकर्षयेद् ध्रुवम् ।
रोचनायुक्ततोयेन युच्यते सर्वदुर्गहात् ॥२३६६॥
ध्यात्वा देवं मुखे तस्य तर्पगां च समाचरेत् ।
सर्वशास्त्रेषु कथितं तर्पगां युभवामकम् ॥२३६६॥
एवं तु तर्पगां कृत्वाभिषेकं तद्दशाशतः ।
ग्रात्मानं देवता युद्धचा सम्पूज्य तन्मयः सुधीः ॥२३६६॥
नमोऽन्तं मूलमुद्धायं तदन्ते देवताभिधाम् ।
द्वितीयान्तमहं पश्चादिभिषचाम्यनेन तु ।
ग्रामिष्ठचेत् स्वसूर्धानं तोयैः कुस्भाख्यमुद्धया ॥२३६६॥

शक्तिविषये---

मूलविद्यां समुद्यायं तदन्ते देवताभिधाम् । तदन्ते चाभिविचामि नमोऽन्तमिषेचनम् ॥२४००॥ 'तर्पणे मार्जनेऽपि स्यात् नमसोऽन्ते पुन नंमः ।

इति शक्तिसंगमनवनात् नमोऽन्तेषु मंत्रेषु पुनर्गम इति योजनीयम् ।
स्वमूर्ध्नीत्यं जिन्तियित्वा यन्त्रमध्यमतां पराम् ॥२४०१॥
तर्परास्य बशांशेनाभिषिचेञ्च जगन्मधीम् ।
ततो नानाविधैरन्नंस्तपंयेद् द्विजसत्तमान् ॥२४०२॥
इष्टरूपान् समाराध्य तेम्यो द्वाञ्च बक्षिर्णाम् ।
न्यूनं सम्पूर्णतामेतिज्ञाह्मरणाराधनान् नृर्णाम् ।
देवताञ्च प्रसीदन्ति सम्पद्यन्ते मनोर्थाः ॥२४०३॥

माह्यणात् मोअयेद् देवि तथा चैव कुमारिकाः।
साधकः पशुतामेति कुमारीभोजनाहते ॥२४०४॥
तत्तन्मन्त्रयुतात् विष्रात् भोजयेद् देवताधिया।
ततः सम्पूजयेद् भक्तधा सद्भावं विविधं गुं रुम् ॥२४०४॥
विक्षणां गुरवे दद्याद् यथाविमवविस्तरैः।
सिद्धमन्त्रो भवेन्मन्त्री नात्र कार्या विचारणा ॥२४०६॥
विभवे सति यो मोहात् न कुर्याद् विधिवस्तरम्।
नैतत् फलमवाप्नोति देवद्रोही स उच्यते ॥२४०७॥

मुण्डमालायाम्-

यामले-

यद्यदंगं विहीयेत तत् तस्य द्विगुर्गो जपः ।
कर्तव्यः साङ्गिसद्वययं तदशक्तेन मक्तितः ॥२४०८॥
होमकर्मर्ययशक्तानां विष्रारगां द्विगुर्गो जपः ।
इतरेषां तु वर्गानां त्रिगुरगादि समीरितः ॥२४०६॥
वैष्णविषये गीतमीये-

होमाभावे जपः कार्यो होमसंख्या चतुर्गु शा । विप्राशां कत्रियाशां च रससंख्याभिधीयते ॥२४१०॥ वैश्यानां वसुसंख्याकमेषां स्त्रीरणामयं विधिः। तावत्संख्या जपेनैव बाह्यरणाराधनेन च। ग्रद्याहता भवेत् सिद्धि नीत्र कार्या विचाररणा ॥२४११॥

ग्रन्यच संहितायाम् शिववाक्यम्-

न गृही ज्ञानमात्रेग परत्रेह च मङ्गलम्। प्राप्नोति चन्द्रवदने दानहोमादिभि विना ॥२४१२॥ गृहस्थो यदि दानादि दद्यान् न जुहुयादिप । पुजयेद् विधिना नैव कः कुर्यादेतदन्वहम् ॥२४१३॥ न ब्रह्मचारिरगो दातुमधिकारोऽस्ति भामिनि । गुरुम्योऽपि च सर्वेम्यः को वा दास्यत्यपेक्षितम् ॥२४१४॥ नारएयवासिनां शक्ति नं ते सन्ति कलौ युगे। परिवाट् ज्ञानमात्रेग दानहोमादिभि विना ॥२४१५॥ सवंदु:खपिशाचेम्यो मुक्तो भवति नाम्यथा। परिवाडविरक्तश्र विरक्तश्र गृही तथा ॥२४१६॥ कुम्भीपाकेषु सज्जेते द्वाबुभौ कमलानने । पुरा याः स्त्रियो गृहस्थाश्र मङ्गलै मङ्गलाचिनः ॥२४१७॥ पूजोपकरएाः कुर्युं दंद्यु दीनानि चाईएगाम् । वानप्रस्थाश्च यतयो यद्येवं कुर्युरन्वहम् ॥२४१८॥ संसारान्न निवर्तन्ते विध्यन्ति क्रमदोषतः। ग्रारूढपतिता ह्ये ते भवेयु दुं:खभाजनम् ॥ २४१६॥ इति । ग्रय वक्ष्ये महादेवि होमकर्मसु सिद्धिदम्। ग्रग्निचकं वरारोहे सर्वतन्त्रेषु गोषितम् ॥२४२०॥ नित्ये नैमित्तिके दुर्गाहोमादौ न विचारयेत्। नवग्रहमयो विद्वस्ते च विद्वमया ग्रहाः ॥२४२१॥ ग्रतस्तेषां स्थिति ज्ञात्वा वह्नौ होमं समाचरेत् । शान्तिके पौष्टिके वृद्धौ क्रूरेष्विम च कर्ममु ॥२४२२॥

तेषां स्थितिक्रमं वक्ष्ये नक्षत्रेषु यथाविधि ।

सूर्यों बुधो भृगुइचैव शिनश्चन्द्रो महोसुतः ॥२४२३॥
जीवो राहुश्च केतुश्च नवैते देवि खेचराः ।
श्रीशा त्रीशा च ऋक्षाशा क्रमात् तेषु निधापयेत् ॥२४२४॥
सूर्यमाचन्द्रभं यावद् गरायेच्च महेश्वरि ।
श्रादित्ये च भवेत् शोको बुधे चैव धनागमः ॥२४२४॥
शुक्रे लाभं विजानीयात् शनौ पीडा न संशयः ।
चन्द्रे लाभः कुजे बन्धो गुरौ धनसमागमः ।
राहौ हानिस्तथा केतौ मृत्युरेवं फलं भवेत् ॥२४२६॥
सौम्यग्रहमुखे सौम्यं होमं कूरेऽध कूरकम् ।
कुर्यादेवं महेशानि काम्यहोमं समाहितः ॥२४२७॥
श्रन्यथा क्रियमाणो तु नैष्फल्यं चात्मनाशनम् ।

ग्रवापरः प्रकारो गरोशविमशिन्याम्-

नवकोष्ठं समालिस्य क्रमादीशानरक्षसोः।
वारुएयैन्द्रचो विधुवन्ह्नचो देक्षिणोत्तरयो न्यंसेत् ॥२४२८॥
सूर्यादीन् मध्यकोष्ठे तु केतुं न्यस्य फलं दिशेत्।
द्यादित्ये च मवेत् शोको बुधे धनसमागमः ॥२४२६॥
शुक्रस्थानेऽथंलाभः स्यात् शिनकरो भवेत्।
चन्द्रे लाभं विजानीयाद् मौमे च वधबन्धनम् ॥२४३०॥
गुरावर्थस्य लाभः स्याद् राहु हीनिकरो मतः।
केतुना मृत्युमान्नोति विह्नचक्रेष्वयं क्रमः ॥२४३१॥
त्रयं त्रयं च ग्रायेत् सूर्यक्षाद् दिनभाविध।

| सू-  | बु.   | बु.  | হা. | चं.   | भो.        | गु. | रा. | के. |
|------|-------|------|-----|-------|------------|-----|-----|-----|
| ग्र. | रो.   | पुन. | 耳.  | ₹.    | वि.        | मू. | 料.  | q.  |
| म.   | मृ.   | g.   | ą.  | चि.   | <b>₩</b> . | पू. | ध.  | ਤ.  |
| æ.   | भ्रा. | इले. | ਰ.  | स्वा. | ज्ये.      | ਰ.  | श.  | ₹.  |

| ई०  | रवि          | बुध           | गुक              | ग्र●     |
|-----|--------------|---------------|------------------|----------|
|     | ग्र० भ० कु०  | म॰ पू॰ उ॰     | वि० म्रनु॰ ज्ये० | 1        |
| उ०  | राहु         | , केतु        | হানি             | द०       |
|     | শ্বৰত হাত্   | पूर्व उर् रे  | ू सू० पू० उ॰     |          |
|     | गुरु         | भीम . र 🕞     | हन्य चंद्र       |          |
| वा॰ | ह० चि० स्वा० | पुन० पु० ऋ े० | रो० मृ॰ ग्रा०    | _<br>नै॰ |

do hin h in war hall

ग्रथ विद्विस्थिति वक्ष्ये काम्यहोमसु सिद्धये ॥२४३२॥ म्बर्गलोके च पाताले भूमौ तिष्ठति हब्यवाट्। तत्प्रकारमहं वक्ष्ये साधकानां शुभावहम् ॥२४३३॥ संघृतिस्तिथिवारांश्च तथाष्टाविशति भवेत् । संपिण्ड्य त्रिहंरेद् भागमेकशेषे च स्वगंके ॥२४३४॥ द्विके पातालगों विह्नः श्रुन्ये भूमध्यगो भवेत्। उत्पातः स्वर्गलोकस्थे पातालस्थे धनक्षतिः ॥२४३५॥ मर्त्यलोकस्थितो विह्न होंमेऽभोष्टफलप्रदः। इत्थं विज्ञाय मंत्रज्ञो होमकर्म समाचरेत् ॥२४३६॥ वह्ने जिह्वासु देवानां तत् तत् कार्यसमाप्तये। जुहुयाद् वाञ्छितां सिद्धि दद्युस्ता देवता मताः ॥२४३७॥ रुद्रेन्द्रविह्नमांसादवरुगानिलमध्यके । हिरएयाद्या स्थिता वह्ने रसनाः सप्त कीर्तिताः ॥२४३८॥ त्रिशिखा मध्यमा जिल्ला बहुरूपा समाह्नया। फलं तु कामनाभेदे क्रमादासामुदीयंते ॥२४३६॥ वश्याकर्षरायोराद्या गगना स्तंभने मता। विद्वेषमोहयो रक्ता कृष्णा मारणकर्मि ॥२४४०॥ सुप्रभा शांतिके पृष्टौ सुरक्तोञ्चाटने मता। एकैव वहुरूपा तु सर्वकामफलप्रदा ॥२४४१॥

एधांसि च हिरययायां गगनायां चर्च घृतम् । सिद्धार्थं बहुरूपायां रक्तायां तु यवास्तथा ॥२४४२॥

कृष्णायां तु हुनेल्लाजा सुप्रभायां तु सक्तुभिः । तिलांश्चेवातिरक्तायां कनकायां तु सर्वदा । सर्वद्रव्याणि जुहुयात् साधकः सर्वकर्मसु ॥२४४३॥

म्राग्निज्वालने विशेषः, मन्त्रतन्त्रप्रकाशे-

जुह् षुश्च हुताग्निश्च पाशिशूर्यस्नुवादिभिः । न कुर्यादग्निधमनं न कुर्याद् व्यजनादिना ॥२४४४॥ मुखेनैव धमेद् विद्व मुखादेषो ह्याजायत । नाग्नि मुखेनेति तु यत् नौकिके योजयेन्तु तत् ॥२४४४॥ प्रव द्वाराण केरकारिस्मोतन्त्रे-

श्रय द्रव्याणि वश्यामि तत्तत्कर्मानुह्रपतः ।
शान्तिके तु पयः सिंपस्तिलाः क्षीरद्वमेथिकाः ॥२४४६॥
श्रमुताख्या लता चैव पायसं तत्र कीर्तितम् ।
पौष्टिके विल्वपत्रेश्व जातिपुष्पं नृ पो मवेत् ॥२४४७॥
कन्यार्थी जुहुयाल्लाजैः श्रीकामः कमलैस्तथा ।
दक्ष्मा च श्रियमाप्नोति ग्रन्तैरम्नं घृतप्लुतैः ॥२४४६॥
क्षीरेण सिंपषा वापि कमलै मेंधुरप्लुतैः ।
समृद्धौ जुहुयान् मन्त्री महानैर्धन्यशान्तये ॥२४४६॥
लक्षहोमाल्लभेत् शान्ति घृतै विल्वदलै निधिम् ।
शाक्षंणो तु लवणं प्रियंगुं विल्वजं फलम् ॥२४५०॥
जातीपलाशकुसुमैः सर्वेरेकैकमेव वा ।
राजीलवण्यकै वंश्यं पौष्टिकं वश्यकोबितैः ॥२४४१॥

वश्यार्थी जातिकुसुमैराकृष्टी करवीरजैः। कार्पासबीजैस्तकाक्तं नंरकेशैरवापि वा ॥२४५२॥ एकीकृत्य हुनेन्मन्त्री शत्रुमारएकाङ्क्षया। जुहुयात् सार्षपैस्तेलैरववा शत्रुमारएो ॥२४५३॥ रोहीबीजैस्तिलोपेतैहत्सादे जुहुयात् नरः । मुखकरुटकसंयुक्तं बींजैः कार्पासिकैरिप ॥२४४४॥ सर्वपैस्तिलसंमिश्रं हुंनेत् सर्वाभिचारके । काकोल्कु कच्छदैः कूरैः कारस्करविमीतकैः ॥२४४४॥ मरिचैः सर्वपैः शुद्धैरकंक्षीरैः कटुत्रयैः । कटुतैलैः स्नुहोक्षीरैः कुर्यान्मारएकर्मिए ॥२४४६॥

### वनदुगकिल्पे-

ग्रायुष्कामो वृततिलं दूर्वाभिश्राम्रपल्लवेः। पयोक्तराम्रपत्रैश्च ज्वरं सद्यो विनाशयेत् ॥२४५७॥ गुडूची मृत्युञ्जयने तथा शान्ती गनासयोः। गौरेस्तु सर्वपे हुंत्वा सद्यो रोगं हरेज्ज्वरी ॥२४५८॥ पुष्टिकामो वेतसीसिमद्भिः पत्रकस्तथा। हत्वा पुष्टिमवाप्नोति पुत्रजीवैस्तु पुत्रकम् ॥२४५६॥ घृतगुग्गुलुहोमेन वाक्पतित्वं प्रजायते। मल्लिकाजातिकुसुमै र्नागपुंनागसम्भवैः ॥२४६०॥ पुष्पैः सरस्वतीसिद्धिस्तया सर्वार्थसाधनम् । पयसा लवर्ण वीपि हुनेद् बृष्टिनिवाररणे ॥२४६१॥ रक्तपुष्पैरपामार्गेरङ्कोलैश्व सुभद्रकैः । त्रिमि मंधुरसंयुक्तं मंन्त्रो कुर्याच्च वश्यकम् ॥२४६२॥ वातोद्धूतैः शुष्कपत्रैः काष्ठेरशनिपातितैः। उष्टास्थ्ना च वचाङ्गारैः दात्रोदञ्चाटनं भवेत् ॥२४६३॥ . द्वीगुडू बोद्रक्वेस सीवषा तिलतण्डुलेः । भ्रन्नैः समिद्भिः पालाशैः शान्ति कुर्याद् विवक्षाः ॥२४६४॥

### गरोशविमशिष्याम्-

घृतहोमे घनावाप्तिः सिद्धार्थैः कीर्तिरुत्तमा । किंशुकेः सर्वकामाप्तिः फलहोमे सुसं नदेत् ।

गुडेन प्रियता प्रोक्ता बम्पकः पाटलं रमा। पुत्रजीवे सुतावाप्तिः करवीरेः खियो वशाः ॥२४६५॥ ब्रायुःकरी भवेद् दूर्वा गुडूची रोगशान्तिदा। तिला ग्रप् तथा श्रोक्ता सीमाग्यं गंधहोमतः ॥२४६६॥ श्रीफले विल्वपत्रेश्च तथा जलरुहैरपि। भ्रष्टराज्यस्य राज्याप्ति मंह्रिका कीर्तिदा मता ॥२४६७॥ करिएकारैः किंशुकैश्व भवेषु विबुधा वशाः । काशमदें र्नु पा वश्याः कृतमाले विशो वशाः ॥२४६८॥ शूद्राः स्युः पाटलै वंश्याः नीलपर्यं भंवेद् रमा । जातिपुष्पे भवेद् वागी मधुरेरिष्टसम्पदः ॥२४६६॥ ग्रयत्योदुम्वरप्लक्षसमिद्भि विञ्छताप्तयः। विशीर्गा द्विदला ह्रश्वा वक्राः स्थूलाः कृशास्तथा ॥२४७०॥ कृमिदष्टाश्च बीर्घाश्च वित्वचो दुः सकारकाः। सक्षीरा नाधिका न्यूनाः समिघः सर्वकामदाः ॥२४७१॥ प्राद्रंत्वचं समच्छेदां तर्जन्यंगुलिवर्त्तुलाम् । ईहशीं होमयेत् प्राज्ञः प्राप्नोति विषुलां श्रियम् ॥२४७२॥ श्रौते स्मार्ते च तन्त्रोक्ते समिधः परिकीर्तिताः । क्लेब्मान्तकपिशाचोत्थं त्यक्त्वान्येम्यः समाहरेत् ॥२४७३॥ इष्ट्रव्ये भंवेदिष्टं यवैश्व वीहिमिस्तया । मावैररीगां मुक्त्यं कोद्रवै व्याधिसम्भवः ॥२४७४॥ कलायहोमतोऽरीएां भीतिः स्यान्महती ध्रवम् । विभोतकसमिद्भिः स्यादुन्मलं द्विषतां कुलम् । शाल्मलीसिमधा शत्रुपक्षनाशो भवेद् ध्रुवम् ॥ २४७४॥ श्रयात्र होमद्रक्यारणां प्रमारणमभिष्ठीयते । कर्षमात्रं घृतं होने शक्तिमात्रं पयः स्मृतम् ॥२४७६॥

उक्तानि पञ्चगव्यानि तत्समानि मनीविभिः। तत् समं मधुदुग्बान्नमक्षमात्रमुदाहृतम् ॥२४७७॥ 🖖 🔻 दधिप्रसृतिमात्रं स्याल्लाजाः स्यु मुंष्टिसम्मिताः। पृथुकास्तत्त्रमारगाः स्युः सक्तवोऽपि तथा मताः ॥२४७८॥ गुडं पलार्थमानं स्यात् शर्करापि तथा मता । प्रासार्वं चरुमानं स्यादिक्षुः पर्वाविध मंतः ॥२४७६॥ एकंकं पत्रपुष्पारिए तथापूरानि कल्पयेत्। कदलीफलनारङ्गफलान्येकैकशो विदुः ॥२४८०॥ मातुलुङ्गः चतुःखराडं पनसं दशधा कृतम् । ष्प्रष्ट्या नारिकेलानि द्विधा तालं विदु र्वु**धाः ॥२४**८१॥ त्रिधाकृतं फलं वैल्वं कपित्यं खण्डितं त्रिधा । 🐩 उर्वाहकफलं होमे चोदितं खिएडतं त्रिधा ॥२४८२॥ फलान्यन्यान्यखण्डानि समिषः स्युर्दशांगुलाः । दूर्वात्रयं समुद्दिष्टं गुडूची चतुरङ्गुला ॥२४८३॥ खराडत्रयं तु सूलानां सूक्ष्मारिए पंच होमयेत् । कन्दानामष्टमं भागं सतानामंगुलद्वयस् ॥२४८४॥ 🦠 ब्रीहयो युष्टिमात्राः स्यु मुंद्रा मावा यवा ग्रपि । तगडुलाः स्युस्तवद्धांशाः कोद्रवा मुष्टिसम्मिताः ॥२४८५॥ गोधूमा रक्तकलमा विहिता मुष्टिमानतः। तिलाइचुलकमात्राः स्युः सर्षपास्तत्प्रमास्पकाः ॥२४८६॥ शुक्तिप्रमारां लवरां मरिचान्येकविशतिः। पुरं बदरमानं स्यात् रामठं तत्समं स्मृतम् ॥२४८७॥

चंदनागरुकर्प् रकस्तूरीकुंकुमानि च । तितिरणी बीजमानानि समुद्दिष्टानि देशिकैः ॥२४८८॥ मानलक्षरणं तंत्रान्तरे—।

गुंजामि वंशमि भाषः ज्ञाराो माषचतुष्टयस् । ही ज्ञारगी घटकः कोलो वदरं द्वंक्षरगश्च यः ॥२४८६॥ तो द्वी पांश्वितलं कर्षं सुवर्णं कवलग्रहः। पिचु विडालपदकं तिदुकोऽक्षश्च तद् द्वयम् ॥२४६०॥ शुक्तिरष्टमिका ते द्वे पलं विल्वं चतुर्थिका। मुष्टिमात्रं प्रकुंचोऽष द्वे पले प्रमृतिस्तथा ॥२४६१॥ बैश्वानरं स्थितं ध्यायेत् समिद्होमेषु देशिकः। श्चयानमाज्यहोमेषु निष्पर्गा शेषवस्तुषु ॥२४६२॥ प्रास्यान्तर्जुहुयादग्ने विपश्चित् सर्वकर्मसु । यत्र काष्ठं तत्र श्रोत्रे यत्र धूमस्तु नासिके ॥२४६३॥ यत्राल्पज्वलनं नेत्रं यत्र भस्म तु तत् शिरः। यत्रैव ज्वलितो विह्नस्तत्र जिह्वा प्रकीविता ॥२४६४॥ सर्वकार्यप्रसिध्यर्थं जिह्वायां तत्र होमयेत्। कर्णहोमे भवेद् व्याधि नॅंत्रेऽन्धत्वमुदीरितम् ॥२४९५॥ नासिकायां मनःपीडा मस्तके धनसंक्षयः। शत्रुनाशकहोमे तु यवंगे जुहुयान् नरः ॥२४६६॥ तदङ्गं नाद्ययेत् क्षित्रमिति ज्ञास्त्रस्य निश्रयः। स्वर्णसिन्दूरबालार्ककुंकुमक्षौद्रसन्निभः ॥२४६७॥ सुधर्णरेतसो वर्णः शोभनः परिकीतितः। भेरीवारिवहस्तीन्द्रव्यनि वंह्नेः शुभावहः ॥२४६८॥ नागचंपकपुंनागपाटलायूथिकानिभः। पद्मेन्दोवरकङ्कारसर्पि र्गुग्गुलुसंनिभः ॥२४६६॥ पावकस्य शुभो गंध इत्युक्तस्तंत्रवेदिभिः। प्रवक्षिणास्त्यक्तकन्पाः छत्राभाः शिखनः शिखाः । शुभवा यजमानस्य राज्यस्यापि विशेषतः ॥२५००॥ कुन्देन्दुधवलो घूमो वह्ने: प्रोक्तः गुमावहः। कृष्णः कृष्णगते र्वर्गो यजमानं विनाशयेत् ॥२४०१॥ वितो राष्ट्रं निहन्त्याशु वायसस्वरसंनिभः । बारश्वरसमो वह्ने ध्वंनिः सर्वविनाशकृत् ॥२५०२॥ पूतिगंधो हुतभुजो होतु बुं:खप्रदो भवेत् । खिन्नावर्ता शिखा कुर्यात् मृत्युं धनपरिक्षयम् ॥२५०३॥ शुक्रपक्षनिमो धूमः पारावतसमप्रभः । हानि तुरगजातीनां गवां च कुरुतेऽचिरात् ॥२५०४॥ एवंविषेषु वोषेषु प्रायिक्ताय देशिकः । मूलेनाज्येन जुहुयात् वंचिवशितमाहुतीः ॥२५०५॥

मत्र सुवधारणिनयमस्तन्त्रान्तरे-

ग्रग्निः सोमस्तथा सूर्यो रुद्र<del>दवैव</del> प्र**नाप**तिः । षष्ठरचेव यमो देवः स्नुवे तिष्ठति सर्वदा ॥२५०६॥ स्रुवाग्रे वसते वह्नि विभागश्रतुरंगुलैः। भ्रानिस्थानेऽग्निसन्तापः सोमे क्लेश उदाहृतः ॥२४०७॥ सूर्ये पशुविनाशः स्याद् रौद्रे मयमवाप्नुयात् । प्रजापतो प्रजावृद्धि यंमे मृत्यु भंवेद् ध्रुवम् ॥२४०८॥ यमभागं त्यजेन् मूलं षोडशांगुलमग्रतः । प्रजाभागे लुवं घार्यं सर्वकर्मसमृद्धये ॥२५०१॥ इति । होमे मुद्रात्रयं प्रोक्तं मृगी हंसी च शूकरी। शूकरी हस्तसंकोची मृगी मुक्तकनिष्ठिका ॥२५१०॥ हंसी स्यात् तर्जनीमुक्ता त्रिधा मुद्रा प्रकीतिता। शान्तिके च मृगी ज्ञेया हंसी पौष्टिककर्मिए। श्रमिचारे शूकरी स्याद् विद्वेषोच्चाटनाविषु ॥२४११॥ द्माकर्षणं वश्यवत् स्यात् शुभं शान्तिवदीरितम् । उग्रं मारएावद् ज्ञेयं कर्म सर्वत्र साधकैः ॥२५१२॥ नमोऽन्ते च नमो दद्यात् स्वाहान्ते द्विठमेव च । पूजायामाहृतौ चापि सर्वत्रायं विधिः स्मृतः ॥२४१३॥

एतदेव शक्तिसंगमे-

मन्त्रान्ते वह्निजायां या सा तु मन्त्रस्वह्रिषिणी । तदन्तेऽन्यां प्रयुञ्जीत सा होमांगतया मता ॥२५१४॥ इति ।

स्वाहान्तमन्त्रे स्वाहान्तरयोजनं नास्तीति प्राचीनानां लेखो निर्मू लत्वादनादेयः । स्रुक् स्रुवौ वायवीयसंहितायाम्+

स्नुक्स्नुवौ तैजसौ ग्राह्मौ न कांस्यायससीसकौ । यज्ञदारुमयौ वापि तान्त्रिकैः शिल्पिसम्मतौ ॥२४१४॥ पर्गो वा ब्रह्मवृक्षादेरिच्छद्रं मध्य उच्छितम् । पलाशपर्गाभावेऽपि पर्गो वा पिष्पलोद्भवैः ॥२४१६॥

ग्रन्यत्रापि-

पलाशपत्रे निश्चित्रे रुचिरे स्नुक्स्नुवौ मुने । विद्याद् वाश्वत्यपत्रे संक्षिप्ते होमकर्माण ॥२४१७॥

तल्लक्षरां शारदायाम्-

प्रकल्पयेत् स्रुचं यागे वक्ष्यमाण्चेन वर्त्मना ।
श्रीपर्णी शिशपक्षीरशाखिष्वेकतमं गुरुः ॥२५१६॥
गृहीत्वा विभजेद् हस्तमात्रं षट्त्रिशतता पुनः ।
विश्वत्यंशे भंवेद् दण्डो वेदिस्तंरष्टिभ भंवेत् ॥२५१६॥
एकांशेन मितः कण्ठः सप्तभागमितं मुख्य ।
वेदी त्र्यंशेन विस्तारः कण्ठस्य परिकीर्तितः ॥२५२०॥
ग्रग्नं कण्ठस्य मानं स्यान् मुखे मार्गं प्रकल्पयेत् ।
किनष्ठांगुलिमानेन सिष्धो निर्गमाय च ॥२५२१॥
वेदोमध्ये विधातव्या भागेनैकेन कर्णिका ।
विद्धीत बहिस्तस्या एकांशेनाभितो वटम् २५२२॥
तस्य मानं त्रिभ भागे वृंत्तमधांशतो बहिः ।
ग्रंशेने केन परितो दलानि परिकल्पयेत् ॥२५२३॥
मेखला मुखवेद्योः स्यात् परितोऽधांशमानतः ।
दण्डमूलाग्रयोः कुम्भौ गुण्यवेदांगुलैः क्रमात् ॥२५२४॥

गंडीयुगं यमांशैः स्याद् वएडस्यानाह ईरितः ।

षड्भिरंशैः पृष्ठमागे वेद्याः कूर्माकृति भंवेत् ॥२५२५॥

हंसस्य वा हस्तिनो वा पोत्रिगो वा मुखं खनेत् ।

मुखस्य पृष्ठभागस्य संप्रोक्तं लक्षगां स्नुचः ॥२५२६॥

स्नुचश्रवृविंशितिभ भागरारचयेत् स्नुवम् ।

हाविंशत्या वण्डमानमंशैरेतस्य कीर्तितम् ॥२५२७॥

चतुमिरंशैरानाहः कर्षाज्यग्राहि तत् शिरः ।

ग्रंशहयेन निखनेत् पंके मृगपदाकृतिः ॥२५२६॥

वग्रडमूलाग्रयो गंगडी भवेत् कंकग्रभूषिता ।

स्नुवस्य विविराख्यातः सर्वागमसुसंमतः ॥२५२६॥ इति ।

पाज्यस्याली, प्रगीताप्रोक्षण्योः यथा लिङ्गपुरागो-

ग्राज्यस्थाली प्रोक्षरणी च प्रशीता तिस्न एव च ।
सौवर्णी राजती वापि तास्री वा मृण्मयी तु वा ॥२५३०॥
ग्रान्यथा नैव कर्त्तं व्यं शान्तिके पौष्टिके शुभे ।
ग्रायसी त्वभिचारे तु शान्तिके मृण्मयी तु वा ॥२५३१॥
ग्रिक्षरणी सुविस्तीर्णं पात्रारणां मुखमुच्यते ।
ग्रोक्षरणी द्वचं गुलोत्सेघा प्रशीता द्वचं गुलाधिका ।
ग्राज्यस्थाली ततस्तस्या उत्सेघा द्वचं गुलाधिका ॥२५३२॥

इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे होमादिविधान कथनं नाम चतुर्दशः पटनः ॥१४॥

## पंचदशः पटलः।

वक्ष्येऽथ सर्वदेवानां पितत्रदमनार्पणे । पित्रत्रैः श्रावणे पूजा चैत्रे दमनकैरिप ॥२५३३॥ प्रत्यब्दं विधिवत् कुर्याद् वर्षाद्वां फलसिद्धये । चैत्रो दमनपूजायाः मुख्यकालः प्रकीर्तितः ॥२५३४॥ मध्यमो माधवो ज्येष्ठः शुचिस्त्वधम उच्यते । चातुर्मास्ये प्रविष्टे तु यः कुर्याद् दामनं विधिम् ॥२५३५॥ न तस्य दुमंतेः सिद्धि विपरीतं च जायते। प्रतिसम्वत्सरे चैव यो न कुर्वीत साधकः ॥२४३६॥ तस्य वर्षकृता पूजा व्यर्थीभवति मानिनि । कृतामि विलुम्पन्ति भूतप्रेतादयो गर्गाः ॥२५३७॥ चैत्रशुक्लचतुर्देश्यां दमनैः पूजयेद् हरम्। नारायरां तु द्वादश्यामष्टम्यां गिरिनन्दिनीम् ॥२५३८॥ सप्तम्यां भास्करं देवं चतुथ्यां गरानायकम्। एवं तत् तत्तियौ तं तं पवित्रं श्रावरोऽर्चयेत् ।।२५३६।। पूर्वहि दमनार्चाहात् कृत्वा नित्यार्चनं विभोः। गत्वा दमनकारामं गृह्णीयात् तं क्रयार्पराात् ।।२५४०।। उपविश्व शुची देशे मनुनानेन चार्थयेत्। श्रद्योकाय नमस्तुम्यं कामस्त्रोशोकनाशन । शोकात्तिहर मे नित्यं ग्रानन्दं जनयस्य मे ।।२५४१।। इति संप्रार्थ्यं तत्राच्चेंद्रतिकामी स्वमन्त्रतः । कामवेवाय कामादिहृदन्तोऽष्टाक्षरो मनुः ॥२५४२॥ कामस्य माया रत्यंहृत् पंचार्णस्तु रते मंनुः। इच्टदेवस्य पुजार्थं नेष्यामि त्वामिमं बुवन् ॥२५४३॥ उत्पाट्य पंचगव्येनाभिषिच्य क्षालयेजालैः। गंधादिभि हूँ दाम्यच्यं छादयेत् सितवाससा ॥२५४४॥ निधाय वंशपात्रे तं गोतवादित्रनिस्वनैः । गृहमानीय सद्देशे स्थापयेहेवतां स्मरन् ॥२५४५॥ ततो देवस्य पुरतः कृत्वाष्टादलमम्बुजम्। सितकृष्णरक्तपीतवर्गैः सम्पूरयेत् ततः ॥२५४६॥ भूपुरं तद्वहिः कृत्वा पीतवर्णेन पूरयेत्। सितरक्तवीतवर्णं तद्वहि वंर्त्तुलत्रयम् ॥२५४७॥

रक्तवर्णेन तद्वाह्ये विदध्यात् चतुरस्रकम् । एवं विरचिते रम्ये मएडले सर्वकामिके ॥२५४८॥ यदि वा सर्वतोभद्रे मुंचेद् दमनभाजनम्। सायंकालीनपूजान्ते कुर्यात् तस्याधिवासनम् ॥२५४६॥ ताराद्याभ्यां कामरतिमंत्राभ्यां तत्र तौ यजेत्। वलेष्वष्टसु रत्याद्यानष्टौ कामान् पृथग्दले ॥२५५०॥ कामो भस्मशरीरश्च ततोऽनङ्गश्च मन्मयः। वसन्तसखसंज्ञश्च स्मर इक्षुधनुर्धरः ॥२५५१॥ पुष्पबारा इमे कामास्तान् यजेन्नामिम निजंः। प्रगावानङ्गबीजाद्यैश्वतुर्घीहृदयान्वितः ॥२५५२॥ कर्पूररोचनान्यंकुनाभिजागरकुंकुमैः। धात्रीफलंइचन्दनेन पुष्पैः कामान् यजेत् ऋमात् ॥२४५३॥ दमनं गन्धपुष्पाद्यैरभिपूज्याभिमन्त्रयेत्। ब्रष्टोत्तरशतं कामगायत्र्या मन्त्रवित्तमः ॥२५५४॥ कामदेवाय वर्गान्ते विद्यहे पदमुचरेत्। पुष्पवारााय च पदं धीमहीति ततो वदेत् ॥२५५५॥ तन्नोऽनङ्गः प्रचोवर्गा दयादिति मनोभुवः। गायत्र्येषा बुधैरुक्ता जप्ता जनविमोहिनी ॥२५५६॥ हृदा पुष्पाञ्जलि बत्त्वा मनुनाऽनेन तं नमेत्। जों नमोऽस्तु पुष्पबागाय जगदानन्दकारिगो ॥२५५७॥ मन्मथाय जगन्नेत्रे रतिप्रीतिप्रदायिने । ततो निमन्त्रयेद् देवमनेन मनुना सुधीः ॥२५५८॥ ग्रामन्त्रितोऽसि देवेश प्रातःकाले मया विभो !। कर्त्तव्यं तु यथालाभं पूर्णं पर्व तवाज्ञया ॥२५५६॥ देवे पुष्पाञ्जलि दत्वा दएडवत् प्रशापत्य च। दमने वर्मगास्त्रेग विदध्यादवगुठनम् ।।२५६०।।

रक्षणं च क्रमादेतदिधवासनमोरितम्। ततो जागरएां कुर्याद् देवं गायन् स्तुवन् जपन् ॥२४६१॥ सद्योऽधिवासने वापि कुर्यात् तत्र न जागरस्। प्रातःस्नानादि निर्वर्त्यं कृत्वा नित्यार्चनं विमोः ॥२५६२॥ संकल्पं दमनार्चाया विद्याद् देवताज्ञया । गृहीत्वा दमनस्याऽथ हस्ताभ्यां मञ्जरी शुमाम् ॥२५६३॥ हदाभिमन्त्रयेन्मन्त्री ततः श्लोकमिदं पठेत्। सर्वरत्नमयीं दिव्यां सर्वगन्धमयीं शुभाम् ॥२५६४॥ गुहारा मञ्जरीं देव नमस्तेऽस्तु कृषानिधे !। मूलमन्त्रेग धग्टादिघोषं देवस्य मस्तके ॥२५६५॥ समप्यं तां ततः कुर्यान्मालां दमननिर्मिताम् । हुदाभिमन्त्रय चानेन स्रोकेनाप्यभिमन्त्रयेत् ॥२५६६॥ सर्वरत्नमर्यो नाथ दामनीं वनमालिकाम्। गृहार्ग देवपूजार्थं सर्वगन्धमयीं विभो ! ।।२४६७।। मूलमन्त्रं जपन् देवमुकुटे तां समर्पयेत्। इमनेनेष्टदेवस्य परिवारान् समर्चयेत् ॥२५६६॥ मतो नैवेद्यताम्बूले दत्वा नत्वा च दएडवत्। वमनार्चा कृतां तस्मै श्लोकेन विनिवेदयेत् ॥२५६९॥ देवदेव ! जगन्नाथ ! वाञ्छितार्थप्रदायक । कृत्स्नान् पूरय मे नाय कामान् कामेसरीप्रिय ॥२५७०॥ जप्तवा मूलमनुं वींह्न हुत्वा देवं विमृज्य च। गुरुं गत्वा दमनकं यंजेत् तं तोषयेद् धनैः ॥२५७१॥ वित्रान् सम्भोज्य भुञ्जीत स्वदेवाय निवेदितम् । एवं कृते कृतार्थः स्याद् वर्षाञ्चाफलभाङ् नरः ॥२५७२॥ कथिता दमनाच्चेंषा पवित्रयजनं जुवे। ष्रावाढ उत्तमो यासः श्रावराो मध्यमः स्मृतः ॥२५७३॥

हीनो भाद्रपदो मासः पक्षौ सितसितेतरौ । प्रशस्तः शुक्कपक्षस्तु तहभावे सितेतरः ॥२४७४॥ स्वेषु स्वेष्वेव तिथिषु पवित्रार्पग्मुत्तमम्। पवित्र यजनाहास्तु पूर्वस्मिन् वासरे सुधीः ॥२५७४॥ विदध्यान्नित्यपूजान्ते पवित्राशि यथाविधि । हेमदुर्वर्गताम्रोत्थतन्त्भः पट्टसुत्रतः ।।२५७६।। यद्वा कार्पाससूत्रैस्तु निर्मित विप्रभार्यया। धन्यया वा सधवया सदाचारप्रसक्तया ॥२५७७॥ कातितैस्तानि कुर्वीत न पुंश्रल्यादिनिर्मितैः। त्रिगुर्गा त्रिगुरगीकृत्य निर्माय नवसूत्रकम् ॥२५७८॥ सम्प्रोक्ष्य पञ्चगव्येन क्षालयेद्रुष्णवारिएगा। प्रगावेनाभिषञ्चेत मूलेनाष्टोत्तरं शतम्। मन्त्रयेन्यूलगायत्र्या तावदेव ततः सुधीः ॥२५७६॥ रचयेन्नवसूत्रीमिरष्टोत्तरशतेन च। तदर्धेन तदर्धेन जानूरूनाभिमानतः ॥२५८०॥ देवेशस्य पवित्रागि शुनौ देशे प्रसन्नधीः। ज्येष्ठमध्यकनिष्ठानि तेषु ग्रंथीन् बदीत च ॥२५८१॥ षट्त्रिशत्तत्त्वमार्तग्डमितां ज्येष्ठादिषु क्रमात्। प्रष्टोत्तरसहस्रेग नवसूत्रविनिमितम् ॥२४८२॥ प्रष्टोत्तरशतग्रन्य बनमालापवित्रकम् । कृत्वा तात् रंजयेद् ग्रन्थीन् रोचनाकुंकुमादिभिः ।।२४८३।। बैरावे पटले तानि संछाद्य सितवाससा। स्यापयित्वा विनिर्मीयादन्यान्यावररणाचने ॥२५६४॥ सप्तविंशत्यष्टरविनवसुत्रीमितानि च।

म्रद्विनेत्रमिताभिस्तु कुर्याद् गुरुपवित्रकम् ॥२५८५॥

तावतीभिः कृशानोस्तत् षड्विशत्या तदात्मनः । तत्र ग्रन्थि यथाशोभं दत्वा संरंजयेदपि। तानि पात्रान्तरे न्यस्य कूर्याद् गन्धपवित्रकम् ॥२५६६॥ द्वादशप्रन्थि तिग्मांशो नंवसूत्रीविनिमितम्। निर्मायैवं पवित्रारिए कुर्यात् पूजार्थमएडलम् ॥२५८७॥ पङ्कुजं षोडशदलं पूरयेदष्टवर्गाकैः। नीलहारिद्रशोगाभमांजिष्ठश्वेतसंज्ञकैः ॥२५८८॥ सिन्दूरधुम्रकृष्णास्यैस्तद्वहि मंण्डलत्रयम् । सूर्यसोमाग्निसंज्ञं तु सितपीतारुएां क्रमात् ॥२५८६॥ तद्वाह्ये ऽष्टबलं कुर्यादरुगं यदि वा सितम्। एवं मगडलमारच्य पूजयेत् कुसुमादिभिः। तस्योपरि निबध्नीयाद् वितानं समलंकृतम् ॥२५६०॥ मएडले स्थापयेव देवं प्रतिमां यदि वा घटम् । तत्रेष्टदेवं सम्पूज्य पायसं विनिवेदयेत् ॥२५६१॥ देवताग्रे पवित्रागां पात्रं न्यस्याधिवासयेत् । उक्तसंख्यस्य सूत्रस्यालाभे तानि यथारुचि ॥२५६२॥ ज्येष्ठादीनि पवित्रास्यि विवध्यात् सर्वदा सुधीः। तत्र द्वाविशतीदेवानाह्य प्रतिपूजयेत् ॥२४६३॥ ब्रह्मविष्णुमहेशानास्त्रिसूत्र्या देवताः स्मृताः । जोंकारचन्द्रमावह्निबह्मनागशिखिघ्वजाः ॥२५६४॥ सूर्यः सवाशिवो विश्वे नवसूत्राधिदेवताः । क्रिया च पौरुषी बोरा चतुर्थी त्वपराजिता ॥२५६५॥ विजया जयया युक्ता मुक्तिदा च सदाशिवा। मनोन्मनी तु नवमी दशमी सर्वतोमुखी ॥२४६६॥ एताः पवित्रग्रन्थीनां देवताः परिकीर्तिताः । **प्रावाहन्यादिनविम मुँद्राभिः सायकोत्तमः ॥२५**६७॥

तदाह्वानादिकं तत्र कृत्वाऽचेंच्चन्दनादिभिः। एवं पवित्राएयभ्यच्यं वद्याद् गन्धपवित्रकम् ॥२५६८॥ तद् धूपियत्वा तारेण हृदयेनाभिमन्त्रयेत्। प्रगम्य प्रार्थयेहेवं स्रोकयुग्मिमं पठन् ॥२५६६॥ श्रामन्त्रितोऽसि देवेश ! सार्धं देव्या गरोश्वरैः । मन्त्रेशै लोंकपालेश्व सहितः परिचारकैः ॥२६००॥ श्रागच्छ मगवन्नीश विधिसंपूर्तिकारक !। प्रातस्त्वां पूजियामि साम्निध्यं कुरु केशव ! ॥२६०१॥ ततो गन्धपवित्रं तत् पादयो विन्यसेत् प्रभोः। केशवेतिपदस्थाने कार्य ऊहोऽन्यदैवते ॥२६०२॥ भगवत्या पदेष्वत्र लिङ्गोहो मन्त्रवित्तमैः। ग्रिधिवासं विधायेवं निज्ञि जागरगं चरेत् ॥२६०३॥ देवस्य स्तुतिनामानि वदेद् गायंश्र तद्गुणान्। प्रात नित्यार्चनं कृत्वा मूलेनाष्टोत्तरं शतम् ।।२६०४॥ कनिष्ठाल्यं पवित्रं तद् गृहीत्वा चाभिमन्त्रयेत्। घएटावादित्रवेदानां कारयेद् घोषमुत्तमम् ॥२६०५॥ जयशब्दश्च देवस्य कराठे मूलेन चार्पयेत्। एवमेवार्पयेदन्ये पवित्रे मध्यमोत्तमे ॥२६०६॥ श्वेतं रक्तं क्रमात् पीतं ध्यायेहेवं तदर्पेषो । वनमालापवित्रं तु तावन्मूलेन मन्त्रितम् ॥२६०७॥ अपंयेदिष्टदेवस्य युक्टे मूलमुचरन् । ततः सुवर्गाकुसुमं पुष्पैः शतमितः सह ॥२६०८॥ मूलाभिमन्त्रितं देवमूष्टिन मूलेन चार्ययेत् । हृदान्यपटलस्थानि पवित्राण्यभिमन्त्रय च ॥२६०६॥ तत्तन्नाम्ना नमोऽन्तेन परिवारसुरान् यजेत् । एवं पवित्रेः सम्पूज्य घूपादीनि प्रकल्पयेत् ॥२६१०॥

पावके देवमावाह्य नित्यहोमं विधाय च। मूलेनाग्निपवित्रं तदपंयेद् देवतां स्मरन् ॥२६११॥ मूर्ती देवं समुद्वास्य विह्न संयोज्य चात्मिन । पुष्पाञ्जिलि विधायेशे कर्मानेन निवेदयेत् ॥२६१२॥ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं मक्तिहीनं कृपानिधे। पूजनं पूर्णतामेतु पवित्रेगापितेन मे ॥२६१३॥ इति संप्रार्थ्य देवेशं योजयेद् हृदये निजे। गुर्वेन्तिकं ततो गत्वा दत्वा पुष्पाञ्जलि गुरौ ॥२६१४॥ स्वांगे षडङ्कां विन्यस्य गुरुदेहेऽपि विन्यसेत्। पाद्यं दत्वा तथेवार्घं बह्मालंकारचन्दनम् ॥२६१५॥ पुष्पैः सम्यूज्य मूलेन पवित्रं तद्गलेऽर्वयेत् । स्वशक्त्या दक्षिरणां दत्वा दण्डवत् प्ररामेद् गुरुम् ॥२६१६॥ अन्येभ्यः शिष्टबृद्धेभ्यः पवित्रागि ददीत च । सर्वर्थेव गुरोः पूजा कर्त्तव्या मन्त्रिग्गा सदा ॥२६१७॥ म्रपूजिते गुरौ सर्वा पूजा भवति निष्फला। गुरोरभावे तत्युत्रं तदभावे तदात्मजम् ॥२६१८॥ दौहित्रं तदमावेऽन्यं पूजयेद् गुरुगोत्रजम् । ततो धृत्वा पिवत्रं स्वं भोजियत्वा द्विजोत्तमात् ॥२६१६॥ भुञ्जीत तदनुज्ञाती बन्धुभिस्तनयैः सह । यथाकथंचित् कुर्वीत पवित्राणि सुरार्चने ॥२६२०॥ विधेरुक्तस्य चादाक्त्या पूजासम्पूर्तिहेतवे। यस्यां कस्यां तिथी कुर्यात् तिथावुक्ते कृतं न चेत् ॥२६२१॥ सर्वथा श्रावरणे चैकमपि तन्तुं निवेदयेत्। प्रत्यब्दं साधको यस्तु पूजां कुर्वीत देवते ॥२६२२॥ ऐश्वर्यारोग्यसंयुक्तोऽनेकवर्षारिए जीवति । सम्पूर्णे हायने पूजा देवतानां कृता तु या ॥२६२३॥

सर्वा सम्पूर्णतामेति पवित्रदमनार्पणात् । म्रन्येष्वप्युपरागार्थोदयसौम्यायनादिषु ॥२६२४॥ कुर्यादलभ्ययोगेषु विशेषाद् देवतार्चनम्। यथायथेष्टदेवेषु नृर्णां भक्तिः समेधते ॥२६२५॥ प्राप्यते तदयत्नेन मनोऽभोष्टं तथा तथा। शुचौ तत्तत् तिथौ कुर्याद्देवप्रस्वापनोत्सवम् । ऊर्जे तथेव देवानामृत्यापनविधि सुधीः ॥२६२६॥ माधकृष्णचतुर्देश्यां विशेषात् शिवपूजनम् । म्राश्विनोत्त्थनवाहेषु दुर्गा पुज्या यथाविधि ॥२६२७॥ गोपालं पुजयेद् विद्वात् नभःकृष्णाष्टमीदिने । रामं चैत्रे सिते पक्षे नवम्यामचंयेत सुधीः ॥२६२८॥ वैशाखादिचतुर्दश्यां नरसिंहं प्रपृज्येत् । यजेत् श्रृक्कचतुथ्यां तु गएोशं माद्रमाघयोः ॥२६२९॥ महालक्ष्मीं यजेद् विद्वान् भाद्रकृष्णाष्ट्रमीदिने । माधस्य शुक्कसप्तम्यां विशेषाहिननायकम् ॥२६३०॥ या काचित् सप्तमी शुक्रा रविवारयुता यदि । तस्यां दिनेशं सम्युज्य दद्यादर्धं यथोदितम् ॥२६३१॥ तत्तत्कल्पोदितानन्यान् देवतात्रीतिवर्धनान् । विशेषनियमान् ज्ञात्वा भजेहेवमनन्यधीः ।।२६३२॥ आषाढी कार्तिकी मध्ये किचिन्नियममाचरेत । देवसम्प्रोतये विद्वान् जपपूजापरायगः ॥२६३३॥ यो विना नियमं मर्त्यो व्रतं वा जपमेव वा। चातुर्मास्यं नयेन्मुढो जीवश्रपि मृतो हि सः ॥२६३४॥ एवं यो भजते विष्णुं रुद्रं दुर्गां गरगाधिपम् । भास्करं श्रद्धया नित्यं स कदाचित्र सीदति ॥२६३४॥

## स्त्रधर्ममाचरत् नित्यं देवपूजापरायगः । जितेन्द्रियोऽखिलान् भोगान् प्राप्येहानन्ततां ब्रजेत् ॥२६३६॥

इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे दमनपवित्रार्शक्यनं नाम पञ्चदश: पटल: ॥१५॥

# षोडशः पटलः ।

प्रयो कुमारीयजनं वक्ष्येऽमीष्टप्रदं नृगाम् । सर्वे देवा न तुष्यन्ति कुमारीमोजनाहते ॥२६३७॥

#### यामलेऽपि-

कुमारी योगिनी साक्षात् कुमारी परदेवता । श्रमुराश्च तथा नागा ये ये दुष्टग्रहा श्रपि ॥२६३८॥ भूतवेतालगन्धर्या डाकिनी यक्षराक्षसाः। याश्रान्या देवताः सर्वा भूर्भुवः स्वश्र भैरवाः ॥२६३८॥ पृथिक्यादीनि सर्वाणि ब्रह्माएडं सचराचरम्। बह्या विष्णुत्र रुद्रश्च ईश्वरश्च सवाशिवः ॥२६४०॥ ते तुष्टाः सर्वतुष्टाश्च कुमारीपूजनात् शिव ! । कुमारिका ह्यहं नाथ सदा त्वं च कुमारिका ॥२६४१॥ म्रष्टोत्तरशतं वापि एकां वापि प्रपूजयेत् । पूजिताः श्रतिपूज्यन्ते निर्दहत्यवमानिताः ॥२६४२॥ म तथा तुष्यते देवो बलिहोमस्तुतीरसीः। कुमारीपूजनेनात्र यथा सद्यः प्रसीदति ॥२६४३॥ न केवलं पूजयेश्व मोजयेञ्चापि यत्नतः। भ्यंगता चाप्यकरराात् पूजायाः परिकीर्तिता ॥२६४४॥ करणात् सांगतापि स्यादन्यस्मिन् न कृतेऽपि हि । स्मार्त्तानां निश्चि पूजोक्ता श्रौतानामपराह्निकी ॥२६४५॥ नित्या तु शारद्यर्चायां काम्या नैमित्तिकी परा। महापर्वसु सर्वेषु विशेषाञ्च पवित्रके ॥२६४६॥

पूजयेद् भक्तिभावेन यदीच्छेत् सिद्धिमात्मनः। द्विवर्षाद्या दशाब्दान्ताः कुमारीः परिपूजयेत् ॥२६४७॥ स्रभावे षोडशाब्दान्ता विना पूष्पं कुमारिका। नाधिकाङ्गीं न हीनाङ्गीं कुष्ठिनीं च व्रणांकिताम् ॥२६४६॥ अन्धां कारणां केकरां च कुरूपां रोमयुक्तनुम् । दासीजां दन्तुरां रुग्एां दुष्टां कन्यां न पूजयेत्। वितृमातृमतीं दिव्यां मनोनयननन्दिनीम् ॥२६४६॥ वित्रां सर्वेष्टसंसिध्द्यं यशसे क्षत्रियोद्भवास् । वैश्यजां धनलामाय पुत्राप्त्यै शूद्रजां यजेत् ॥२६५०॥ सन्ध्येकवर्षा सम्प्रोक्ता द्विवर्षा च सरस्वती। त्रिधा मूर्तिस्त्रवर्षा च चतुरब्दा तु कालिका ॥२६५१॥ सुभगा पंचवर्षा तु षड्वर्षा च उमा स्मृता। मालिनी सप्तवर्षा च ग्रष्टवर्षा कुब्जिका ॥२६५२॥ नवःव्दा कालसंकर्षा दशवर्षाऽपराजिता। एकावशाब्दा रुद्राएगे द्वादशाब्दा तु भैरवी ।।२६५३।। तत्परा स्यान्महालक्ष्मीस्तत्परा पीठनायिका । क्षेत्रज्ञा तत्परा प्रोक्ता वोडशाब्दा च चण्डिका ॥२६५४॥ एवं पूज्या क्रमेर्गंव पूजाक्रमिहोच्यते। गीतवादित्रनिर्घोषैरानन्दादरपूर्वकम् ॥२६४४॥ पूजागृहद्वारि नीत्वा कुमारीं हृष्टमानसः । नित्यकृत्यं समाप्याथ कल्पितार्चनसम्भृतिः ॥२६५६॥ प्राणायामं विधायाय गुरुं वामे गणेश्वरम् । दक्षे मध्ये कुमारीं च नत्वा दिग्बन्धनं चरेत् ॥२६५७॥ तालत्रयैदछोटिकाभिस्ततस्तां स्वेष्टरूपिग्गीम् । ध्यायन् पादौ च प्रक्षाल्य तज्जलं शिरसि क्षिपेत् ॥२६५६॥ स्वोत्तरीयांशुकेनास्याः पादौ संशोध्य हृष्टधीः। भूतापसारएं कुर्यात् ततस्तालत्रयेख च ॥२६५६॥

प्रगावं च तथा पाशं मायां कूर्चं तथास्रकम्। भूतानि प्रवदेत् तद्वदपसारय शब्दतः ॥२६६०॥ विघ्नान् नाशय हृत्स्वाहा मन्त्रमेनं समुच्चरन् । ग्रक्षतान् प्रक्षिपेत् पश्चात् कुमारी दक्षिरां करस्। गृहीत्वा वामहस्तेन दक्षपादपुरस्सरम् ॥२६६१॥ शनैः शनै र्नमन्मौलिः पूजागृहमथानयेत् । घ्यायन् देवं पठन् मन्त्रं स्वपृष्ठेन प्रवेशयन् ॥२६६२॥ त्वमम्ब जगतामाद्ये जगदाधाररूपिणि। कुमारीरूपमास्थाय प्रविशेदं गृहं मम ॥२६६३॥ भवत्याः कीदृशं रूपं जाने मातरहं नहि। कुमारीरूपमेवेदं पत्रयामि नरचक्षुषा ॥२६६४॥ भक्ति मदीयां विज्ञाय त्वत्पादाम्बुजयोः शिवे । स्वया प्रकटितं रूपमीहशं सर्वसिद्धये ॥२६६५॥ दृष्टिः कार्या न मे पापेऽसञ्चारे नासतः पथि । हढायां केंवलं भक्तौ दातव्या सुरवन्दिते ॥२६६६॥ शिवाद्यास्तव रूपं हि की हशं नेति जानते। ज्ञास्यामि को वराकोऽहं पांचभौतिकविग्रहः ॥२६६७॥ एवं पठन् पञ्चमन्त्रानासने सूपवेश्य च । कुमारी दक्षिएो भागे बॉल दद्यान्मनुं पठन् ॥२६६८॥ प्ररावं देवयोनिभ्यी नम श्रष्टाक्षरो मनुः। त्रिकोरामएडले भूमी दत्वान्नेन बॉल ततः ॥२६६६॥ न्यासं कुर्यात् कुमार्यञ्जे व्वक्षते भीवयन् धिया। चएडयोगेश्वरों के च महापूर्वां प्रविन्यसेत् ॥२६७०॥ मुखे सिद्धिकरालीं च नेत्रयोविकरालिकाम्। महापूर्वा कर्णयोश्च महामारीं प्रविन्यसेत् ॥२६७१॥ नसो न्यंसेत् साधकेन्द्रस्तथा वज्रकपालिनीम्। कपोलयो मुंगडमालामोष्ठयोश्चाट्टहासिनीम् ॥२६७२॥

दन्तपङ्क्त्योश्वग्डकालीं कालचक्रेश्वरीं ततः। स्कन्धयो ह दवे गुह्यकालीं कात्यायनीं तथा। बाह्वोस्तथा च कामाक्षीं जठरे पृष्ठदेशके ॥२६७३॥ चामुगडां सिद्धिलक्ष्मीं च न्यसेदूर्वोश्च कुञ्जिकाम्। जान्वोश्र जङ्गयोस्तद्वनमातङ्गीं पादयोस्तथा २६७४॥ चण्डेश्वरीं च सर्वाङ्गे कुमारीं विन्यसेद् बुघः । ङेऽन्तां नमोऽन्तां विन्यस्य पश्चाङ्गानि न्यसेत् ततः ॥२६७५॥ मुद्रया भावयन् देवीं कुमार्यङ्गे विचक्षराः। सम्बुघ्यन्ता जातियुक्ता तथा कुलकुमारिका ॥२६७६॥ हृदये शिरसि प्रोक्ता तंथैव कुलनायिका। शिखायां कुलशब्दाद्या भैरवी परिकीर्तिता ॥२६७७॥ कुलवागीश्वरी तद्वद् वर्मिण् प्रथिता सदा। कुलपालिकास्त्रे सम्प्रोक्ता ततो वक्त्राशि विन्यसेत् ॥२६७८॥ वामावर्त्तेन पूर्वादि दक्षिगान्तं तदीयके । बीजपूर्वािए। शिरसि बीजानि तु क्रमाद् बुवे। वाग्भवं भुवनेशानीं श्रियं त्रींकूचंशक्तिकैः ॥२६७६॥

बीजानां फलं भैरवतन्त्रे-

वाग्भवे तु परक्षोभं मायाबीजे गुगाष्ट्रकम् ।
श्रीबीजेन श्रियो लाभं त्रीबीजेनाधिसंक्षयः ॥२६८०॥
कूर्चेनैव तु बीजेन खगत्वमुपजायते ।
शक्तिबोजेन बक्तित्वं सर्वशक्तिप्रदायकम् ॥२६८१॥
बीजवट्कं सिद्धिजये पूर्ववक्त्राय हृत् ततः ।
जये चोत्तरवक्त्राय हृदयं कृष्णिके ततः ॥२६८२॥
वदेत् पश्चिमवक्त्राय नमः स्यादय कालिके ।
वक्षवक्त्राय हृदयं प्रत्येकं बीजपूर्वकम् ॥२६८३॥

इत्यं विनयस्य तद्देहे कल्पोक्तं न्यासजालकम्। स्वीये शरीरे विन्यस्य तथार्घं स्थाप्य शोध्य च । पूजोपकरएां सर्वं कुमारीपश्चिमे ततः २६६४॥ पूजयेदक्षतेः पुष्पं रक्तचन्दनमिथितैः। विशुद्धां बालिकां चैव लिलतां मालिनीं ततः ॥२६८४॥ वसुन्धरां पञ्चमीं च षष्ठीं चेव सरस्वतीम् । रमां गौरों तथा दुर्गा नवशक्तीः क्रमादिमाः ॥२६८६॥ वाङ्मायाश्रीत्रिबीजाद्या ङेऽन्ताश्चैव नमोऽन्तिकाः। तहक्षे च गणेशानं नववर्षमितं वदुम् ॥२६८७॥ यजेच बदुकं तद्वत् पश्चवर्षमितं शिशुम् । एवं पूज्य वरारोहे कुमारीं पूजयेत् ततः ॥२६८८॥ तत्तद्वर्षविभेदेन तत्तन्नाम्ना यथाविधि । चतुर्थ्यन्तं नमोऽन्तं च नाममन्त्रमुदोरितम् ॥२६८८॥ प्राप्तनं वाग्भवाद्येन पाद्यं मायादिकेन च । श्रीबीजाद्येन चार्चं स्यात् त्रीमाद्यं गन्धदानके ॥२६६०॥ कूर्वाद्येन तथा पुष्पमालां तस्यै निवेदयेत् । धूपं रीपं च नैवेद्यं वस्नाच्याभरगानि च ॥२६६१॥ बस्तूनि सुमनोज्ञानि यावच्छक्यानि प्रीतये। शक्तिबीजेन वे बद्यात् सुप्रसन्नां विमाव्य च ॥२६९२॥ पुजयेदथ पञ्चाशच्छक्तीः तस्याः कलेवरे । पुष्पाक्षते गंन्धयुर्तश्रतुर्थीनमसान्वितः ॥२६६३॥ प्ररावाद्यं नीममन्त्रः क्रमात् साधकसत्तमः। तास्त्वाद्या च जया चैव विजया ऋदिवा तथा। माया कला सिद्धिदा च सूक्ष्मा चैव प्रभा तथा ।।२६९४॥ सुप्रमा विद्युता तद्वद् विशुद्धा नन्दिनी पुनः । नेया विभूतिरपराजिता च ललिता तथा। लक्ष्मी गौरी तथा मेधा गायत्री च ततः परम् ॥२६९४॥

सावित्री च स्वधा स्वाहा तथेच्छा च क्रिया स्मृता । विद्या प्रज्ञा तथा दीप्ता चेतना भद्रिएगि ततः ॥२६६६॥ ज्येष्ठाऽथोमा शिवा तद्वन्युदिता च क्षमा ततः। शुद्धाख्या विमला चैव कौमुदी विशवा ततः ॥२६६७॥ प्रशोका ज्ञानदा चेव बलदा राज्यदा ततः। मैत्री तथा च रुद्रागी भवानी च मुडान्यपि ॥२६६८॥ सर्वज्ञा चिएडका चैव कुमार्यन्ताः प्रकीतिताः । प्रपूज्य चैतास्तद्देहे तथैवान्या क्रमाद् यजेत् ॥२६६६॥ भैरवाष्ट्रसमाख्याता भैरव्यश्राष्ट तत्समाः। पूज्याः पुष्पाक्षते देंहे तस्या विघ्नविनाशकाः ॥२७००॥ बदुकः क्षेत्रपालश्च योगिन्यो भूतनायकाः। त्रेता यक्षाश्च डाकिन्यः पुच्यास्तद्वज्ञ शक्तयः ॥२७०१॥ महामाया कालरात्रिस्ततश्च सर्वमङ्गला। पूज्या डमरुका तद्वद् राजराजेश्वरी तथा ।।२७०२।। संपत्प्रदा भगवती कुमारी स्यादतः परम्। तित्रकोर्णे तथा पूज्या वामावर्त्तेन शक्तयः ॥२७०३॥ कामेशी चैव वज्रेशी तथा च भगमालिनी। द्वन्द्वश्रश्च पुनः पूज्यास्तत्रेव शक्तयश्च षट् ॥२७०४॥ मनङ्गाद्यास्तया सर्वाः कुसुमा मन्मया तथा । मदना कुसुमाद्या स्यात् तुरा च मदनातुरा ॥२७०४॥ शिशिरेति च विज्ञेया प्रग्यवाद्या नमोऽन्तिकाः। एवं पूजां विधायाथ कुमारी पुरतो बुधः ॥२७०६॥ वर्तुलं मएडलं कृत्वा मध्ये कामकलां लिखेत् । श्रुवादि शुभदायं हन्मन्त्रेग कुमुमाक्षतः ॥२७०७॥ पूज्य तत्र यथालाभं पात्रस्थान्नं चतुर्विधम् । निधाप्य च ततो मन्त्री कुमारोदक्षिएं करम् ॥२७०८॥

गृहीत्वोत्तानकं तत्र स्थापयेच्छक्तिमुचरन् । निवेदयेत् तं नैवेद्यं भावयन् हृदि देवताम् ॥२७०६॥ इदमन्नं तथा नाम चतुर्थ्यन्तं नमं पदम्। उच्चार्य भुङ्क्ष्व देवीति ब्रुयादर्घजलं क्षिपन् ॥२७१०॥ भक्षयन्त्यां च तत्सूक्तंस्तुवीत च कृताञ्जलिः। जयकालि महाभीमे भीमरावे मयापहे ॥२७११॥ संसारदावाग्निशिखे वृजिनार्गवतारिगा। बह्यं न्द्रोपेन्द्रभूतेशप्रभृत्यमरवन्दिते ।।२७१२।। सर्गपालनसंहारकारिश्यहितमारिणि । गुह्यकालि परानन्दरसप्रितविग्रहे ॥२७१३॥ परब्रह्मरसास्वादकैवल्यानन्ददायिनि । गुर्णातीतेऽपि सगुर्णे महाकल्पान्तनर्तकि ॥२७१४॥ कुमारीरूपमास्थाय विज्ञाप्याज्ञास्वरूपिशा। भ्रागतासि ममागारं शारद्यर्वासमाप्तये ॥२७१५॥ सांवत्सरिककल्याग्यसूचनाय तथैव च। घन्योऽस्मि कृतकृत्योऽस्मि सफलं जीवितं मम ॥२७१६॥ यस्मात् त्वमीहशं कृत्वा कौमारं रूपमुत्तमम् । गुह्यकालि समायाताब्दिकपूजाजिघृक्षया ॥२७१७॥ त्वमेवतेन रूपेगा देवेभ्यः प्राथिता पुरा । दत्तवत्यसि साम्राज्यं वरानपि समीहितान् ॥२७१८॥ महामप्यद्य देवेशि वरं देहि सुपूजिता। ब्रह्मर्गे सृष्टिसामर्थ्यं त्वं पुरा दत्तवत्यसि ॥२७१६॥ विष्णवे च त्वमेवादौ तथा पालनशक्तिताम् । महारुद्राय संहारकर्तृत्वमददः शिवे ॥२७२०॥ देवेभ्यश्वापि देत्यानां नाशनं दक्षतामपि । भ्रन्तर्यामिन्यसीशानि त्रिलोकीवासिनामपि ॥२७२१॥

निवेदयामि कि तेऽहं सर्वकर्मेकसाक्षिशि। शत्रनाशं राज्यलाभं शरीरारोग्यमेव च ॥२७२२॥ त्वत्पादाम्बुजयो भींक याचेऽहं चतुरी वरान । नमस्ते मगवत्यम्ब नमस्ते भक्तवत्सले ॥२७२३॥ नमस्ते जगदाधाररूपिशा त्राहि मां सदा। मात नं वेद्यि रूपं ते न शरीरं न वा गुराम् ॥२७२४॥ भक्त्या हृत्स्थितया पूजां तव जानाम्यनन्यधीः। त्वं माता त्वं पिता बन्धुस्त्वमेव जगदोश्वरि ॥२७२४॥ त्वं गतिः शररां त्वं च स्वर्गस्तवं मोक्ष एव च । विहाय त्वां जगन्मातर्नात्यां पश्यामि देवताम् ॥२७२६॥ नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमो नमः। एवं स्तुत्वा भोजनान्ते दद्यादाचमनीयकम् ॥२७२७॥ ताम्बुलं विनिवेद्याय कृत्वा चैव प्रदक्षिए।म् । वारत्रयं ददेत् तस्ये दक्षिणां भक्तिनिर्भरः ॥२७२८॥ स्वर्णं वा रजतं वापि यथाशक्त्या प्रराम्य ताम् । विसुज्य सफलां पूजां भावयेत् साधकोत्तमः ॥२७२६॥ विवाहयेत् स्वयं कन्यां स्वेष्टदेवस्य श्रीतये । कन्यादानेन यत्पुण्यं तहक्तं नैव शक्यते ॥२७३०॥ यथेष्टं लोकमाप्नोति कन्यादानानुभावतः। सर्वतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वयज्ञेषु यत्फलम् । तत्फलं समवाप्नोति कन्यादानेन शंकर ॥२७३१॥

भ्रय शिवाबिलः, तच्च कुलचूडामगीराजादिभयमापन्ने देशान्तरमयादिके ।
शुमाशुभानि कर्मागि विचिन्त्य बिलमाहरेत् ॥२७३२॥
कार्याकार्यविचारे च स्वेष्टतुष्ट्ये शिवाबिलम् ।
पर्वग्यभीष्टवारे वा दद्यात् साधकसत्तमः ॥२७३३॥

यामले-

ग्रवश्यमञ्जदानेन नियतं तोषयेत् शिवास्। नित्यश्राद्धं यथा सन्व्यावन्दनं पितृतर्पराम् ॥२७३४॥ तथेयं देवदेवीनां प्रीतये नित्यता स्मृता। पशुरूपां शिवां देवी यो नार्चयित निर्जने ॥२७३४॥ शिवारावेगा तस्याशु सबं नश्यति निश्चितम्। जपपूजाविधानानि यत् किश्चित् सुकृतानि च ॥२७३६॥ गृहीत्वा च तथा शापं दत्त्वा रोदति निजंने । नरशक्तिः पशुशक्तिः पक्षिशक्तिस्तथैव च ॥२७३७॥ म्रासां प्रपूजनाद्देवि शक्तिमान् साधको भवेत्। बिल्वमूले नदीतीरे इमशाने बापि साधकः ॥२७३८॥ मांसप्रधानं नैवेद्यं गृहीत्वा च निशामुले । गत्त्वोत्तरमुखो भूत्त्वा प्रारागयामं षडङ्गकम् ॥२७३१॥ विधायार्घं च संस्थाप्य मुक्तकेशः समुस्थितः । कालि कालीति संरावैराह्वयेदुच्चमुच्चरन् ॥२७४०॥ परिवारैः सहायाति तत्रोमा पशुरूपिरगी। बलि पात्रे च संस्थाप्य मनुनानेन निर्दिशेत् ॥२७४१॥ डों गृह्ण देवि महाभागे शिवे कालाग्निरूपिणि। शुभाशुभकलक्यक्ति ब्रूहि गृह्ध बलि तव ॥२७४२॥ प्रचींवकेन चोत्सृज्य कियद्दूरं ततो बुधः । ध्रपमृत्य च व दच्चाद् बल्यष्टकमुदारधीः ॥२७४३॥ प्रगावादिनमोऽन्तेभ्यो देवेभ्यो हुष्टमानसः । संहारभैरवश्चेव बदुकोऽथ विनायकः ॥२७४४॥ मातरः क्षेत्रपालाश्च योगिन्यो डाकिनीगरगाः। शिवदूरयश्च विज्ञेयाः शिवानुबलिभागिनः ॥२७४५॥ एम्यो दत्त्वा मुक्तकेशो मीसिताक्षो दिगम्बरः। गन्धपुष्पाञ्जलिधीरः स्तवेनोत्थाय तोषयेत् ॥२७४६॥

जों शिवारूपघरे देवि गृह्यकालि नमोऽस्तु ते। उल्कामुखि ललज्जिह्वे घोररावे शृगालिनि ॥२७४७॥ इमशानवासिनि प्रेते शवमांसिप्रियेऽन्छे। भ्ररण्यचारिएयनघे शिवे जम्बुकरूपिरिए ।।२७४८।। नमोऽस्तु ते महामाये जगत्तारिशा कालिके। मातङ्गि कुक्कुटे रौद्रि महाकालि नमोऽस्तु ते ॥२७४६॥ सर्वसिद्धिप्रदे भीमे मयंकरि भयापहे। प्रसन्ना भव देवेशि मम भक्तस्य चण्डिके ॥२७४०॥ संसारतारगतिर जय सर्वशुभंकरि। विध्वस्तचिकुरे चिएड चामुएडे मुण्डमालिनि ॥२७५१॥ संहारकारिशा क्रुडे सर्वसिद्धि प्रयच्छ मे । दुर्गे किरातशवरि प्रेतासनगतेऽभये ।।२७५२॥ श्रनुग्रहं कुरु सदा कृपया मां विलोकय। राज्यं प्रयच्छ विकटे वित्तमायुः सुतान् स्नियम् ॥२७५३॥ शिवाबलिप्रदानेन त्वं प्रसन्ना भवेश्वरि !। नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमस्तेऽस्तु नमोऽस्तु ते ॥२७५४॥ एवं स्तुत्वा ततो देवि शेषमन्नं सभाजनम्। भूमौ निखन्येष्टदेवं स्थानमागत्य पूजयेत् ॥२७५५॥ एकापि भुज्यते तत्र साधकार्थप्रकाशिनी । तदैव सर्वशक्तीनां प्रीतिः परमदुर्लभा । भुक्त्वा रौति यदैशान्यां मुखमुत्तोल्प सुस्वरम् ॥२७५६॥ तदैव मंगलं तस्य नान्यथा मवति ध्रुवम् । यदि नो गृहाते नूनं तदा नेव शुभं भवेत् ॥२७५७॥ शुभं यदि भवेत्तत्र भुज्यते तदशेषतः। यदंशं भुज्यतेऽसं च तदंशं कार्यानश्रयः। एवं ज्ञात्वा महेशानि शान्ति स्वस्त्ययनं चरेत् ॥२७५८॥ इति शिवाबलिः।

श्रयो बलिविधि वक्ष्ये कर्मसाङ्गत्वसिद्धये । यज्ञकर्म विना येन न पूर्त्तिमुपयाति हि ॥२७५६॥

तञ्च प्रकृतिखण्डे-

त्रिविधो बिलराख्यातः सात्विको राजसस्ततः । तामसञ्चेव विज्ञेयस्तेषां भेदमथो श्रृणु ॥२७६०॥ सात्विकः फलपुष्पादिः प्राणी तु राजसः स्मृतः । स्वीयदेहोद्भवो यश्च तामसः परिकीर्तितः । निवृक्तिमार्गनिष्ठानां सात्विको बिलरीरितः ॥२७६१॥

तथा च महाकालसंहितायाम्-

सात्त्विको जीवहत्यां हि कदाचिविप नी चरेत्। इक्षुदर्गं तु कूष्माग्डं तथा वन्यफलादिकम् ॥२७६२॥ क्षीरिपएडैः शालिचूर्गौः पशुं कृत्या चरेद् बलिम् । तत्तत्फलविशेषेगा तत्तत्पशुमुपानयेत् ॥२७६३॥ कूष्माएडं महिषत्वेन छागलत्वेन कर्कटीम्। बृन्ताकं कुनकुटत्वेन मेषत्वेन च तुम्बिकाम् ॥२७६४॥ रम्भापुष्पं बीजपूरं पिएडवाजिबली भवेत्। मानुष्यत्वेन पनसं मत्स्यत्वेनेध्युदग्डकम् ॥२७६५॥ शूरगत्वेन शलकं तथा कोशातकीं मृगे। पटोलं शूकरत्वेन शकंरा वालुषा तथा ॥२७६६॥ माषाः सर्वबलित्वेन सर्वेषां कृशरास्रतः । बद्याद् यथोक्तमार्गेरा यथेष्टफलसिद्धये ॥२७६७॥ प्रवृत्तिमार्गनिष्ठानां राजसो बलिरीरितः। कृष्णसारं तथा छागं सृगान्नानाविधानपि ॥२७६८॥ मेषं च महिषं घृष्टि तथा पंचनखानिप । कपोतं टिट्टिभं हंसं चक्रवाकं च लावकम् ॥२७६९॥

शरालि तित्तिरं मतस्यान् कलींवकं चकोरकम्। श्रनुक्तं नेव दातव्यं द्विजवर्गान् कदाचन ॥२७७०॥ सिंहं व्याघ्रं नरं तद्वत् क्षत्रियः परिकल्पयेत् । विहाय कृष्णसारं च क्षत्रियादे भंवेद् बलिः ॥२७७१॥ सिंहं व्याघ्रं नरं हत्वा बाह्यगो ब्रह्महा मवेत् । मूषं मार्जारकं चाषं शूद्रो दत्वा पतत्यधः ॥२७७२॥ चन्द्रहासेन खड्गेन हन्यादेकप्रहारतः। उत्थाय हननं कुर्यास्रोपविश्य कदाचन ॥२७७३॥ स्बहस्तेन पशुं हत्वा पशुयोनिमवाप्नुयात्। किंच त्रिपक्षतो न्यूनं महिषादीन् त्रिवर्षतः ॥२७७४॥ भ्रन्यत् त्रिमासतो न्यूनं वर्षोनावविमेषकौ । न बद्यात् फलमेतेषां लक्षगानि ब्रवीम्यहम् ॥२७७५॥ वृद्धं वा विकृताङ्गः वा न कुर्याद् बलिकर्माण । हीनाङ्गमधिकाङ्गं वा शिशुं चापि विवर्जयेत् २७७६॥ स्वगात्ररुधिरं चैव स्वोत्तमांगापंगुं तथा । तापसं कथितं सिद्भि देवप्रीतिकरं नहि। विधिवद् बलिदानेन चतुर्वगंफलं लभेत् ॥२७७७॥

श्रविधाने दोषमाह कुलार्णवे-

भ्रविधानेन यो हन्यादात्मार्थं प्राण्तिनं प्रिये । निवसेन्नरके घोरे दिनानि पशुरोमिनः ॥२७७६॥ स्वरक्तिबन्दुपाती च तिर्यंग् योनिषु जायते । श्रनुमन्ता विश्वसिता निहन्ता क्रयविक्रयो ॥२७७६॥ संस्कर्ता चोपहर्त्ता च खादकश्चेति घातकाः । धनेन क्रयिको हन्ति खादिता चोपभोगतः । घातको वधबन्धास्यामित्येवं त्रिविधो वधः ॥२७६०॥ यामले-

पितृहैवतयज्ञेषु वेदे हिंसा विधीयते ।

ग्रिहिंसा परमो धर्मी नास्त्यहिंसा परं सुखम् ॥२७६१॥

विधिना या भवेद् हिंसा सा त्विहिंसा प्रकीतिता ।

वृथा न हिंसा कर्तव्या क्वापि देवि ! मनीषिभिः ॥२७८२॥

बिलदानं बिना हिंसा वर्जनीया सदा शिवे ।

चेत् पापजनिका हिंसा तत् कथं स्वर्गसाधनम् ।

ग्रिश्वमेधादियज्ञेषु वाजिहत्यां कथं चरेत् ॥२७८३॥

#### दृष्टान्तस्तत्रेव-

येनेव विषयण्डेन स्त्रियन्ते सर्वजन्तवः । तेनैव विषखर्डेन भेषजो नाशयेद् विषम् ॥२७८४॥ यथाविधि मतो बद्याद् बलि स्वोपास्यप्रीतये। सर्वावयवसम्पन्नं बींल तत्र सुशोभनम् ॥२७८४॥ तरुएं सुन्दरं कृष्णं क्षतादिदोषवीजतम्। स्नापियत्वा बलि तत्र भूषयेत् पुष्पचन्दनैः ॥२७८६॥ भूषयेद् रक्तमाल्येन सिंदूरेए विशेषतः। उत्तराभिमुखो भूत्वा बींल पूर्वमुखं तथा ॥२७८७॥ समानीय स्ववामे च मूलेन प्रोक्षरां चरेत्। ष्रर्घोदकेन च फिडिति सरध्यावगुरुठयेत्। कवचेन तु मूलेनामृतीकृत्य च मुद्रया ॥२७८८॥ धेम्बा तद् दक्षिणे कर्णे गायत्रीं तस्य त्रिः पठेत्। प्रगावं पशुपाशाय विद्यहे विश्वशब्दतः ॥२७८६॥ कमंगो धीमहीत्युक्ता तन्नो जीवः प्रचोदयात्। एवं श्राव्यविधानेन बीलं सम्पूजयेत् ततः ॥२७६०॥ ब्रह्मरंध्रे च ब्रह्माएां तत्त्वमायां च मे दिनीम्। कर्णयोश्र तथाकाशं जिह्वायां सर्वतोमुखम् ॥२७६१॥

ज्योतिषी नेत्रयो विष्णुं वदने परियूजयेत्। ललाटे पूजयेच्चक्रं चक्रं दक्षिरागग्डके । १२७६२॥ वामगण्डे तथा वींह्न प्रोवायां समवर्तनम् । रोमकूपे धृति चैव भ्रुवो मंध्ये प्रचेतसम् ॥२७६३॥ नासामूले च श्वसनं स्कन्धमध्ये महेश्वरम् । हृदये सर्पराजान्तं पूजियत्वा पठेदिदम् ॥२७६४॥ डों महातवोभि दिनश्च यज्ञै यंत् साध्यते नरैः। तन्मे देहि महाभाग ! सत्वरं चाप्नुहि श्रियम् ॥२७९४॥ शिवबुद्धचा सुसम्पूज्य उत्मृज्य च ततः परम्। ततो देवं समुद्दिश्य काममुद्दिश्य चात्मनः।।२७६६॥ संकल्प्य च बींल पश्चात् करवालं प्रपूजयेत्। ध्रुवं मार्यां कालियुग्मं वज्रेश्वरि ततः परम् ॥२७१७॥-लोहान्ते च तथा दंडायं नमोऽष्टादशाक्षरः। मन्त्रोऽनेन च सम्यूज्य खड्गं सम्यूजयेत् पुनः ॥२७६८॥ श्रग्रभागे च सम्पूज्यौ ब्रह्मा वागीश्वरी ततः। मध्ये तथेव सम्पूज्यौ लक्ष्मीनारायगाविष ॥२७६६॥ मूले च पूजयेन्मन्त्री उमया सह शंकरम्। एवं पूजां विधायाथ खड्गं ध्यायेत् समाहितः ॥२८००॥ कृष्णं पिनाकपारिंग च कालरात्रिस्वरूपिराम्। रक्ताक्षं रक्तवस्त्रं च सपादां पीतशोग्गितम् ॥२८०१॥ कृताञ्जलि नंमस्कुर्यादेनं मन्त्रं समुच्चरन्। जों ग्रसि विशसनः खड्गस्तीक्ष्णघारो दुरासवः ॥२८०२॥ श्रीगर्भो विजयव्चेव धर्मपाल नमोऽस्तु ते। एवं प्रगम्य तत् खड्गमुत्तोत्य साधकोत्तमः ॥२८०३॥ छेता पूर्वमुखो भूत्वा बलिमुत्तरवक्त्रकम्। जों यज्ञार्थे पञ्चः सृष्टाः स्वयमेव स्वयम्भुवा ॥२८०४॥

श्रतस्त्वां घातयिष्यामि तस्माद् यज्ञे वघोऽवधः । शिवायत्तमिदं पिएडमतस्त्वं शिवतां गतः ॥२८०५॥ उद्बुद्धचस्य पशो त्वं हि नाशिवस्त्वं शिवोऽसि हि । पाशं कूर्चं समुचार्य हन्यादेकप्रहारतः ।।२८०६।। ततो बलीनां रुधिरं तोयसैन्धवसत्फलैः। मधुभि गंन्धपुष्पेश्च स्वधिवास्य प्रयत्नतः ॥२८०७॥ गन्धपुष्पान्वितं कृत्वा चोत्सृजेन्मन्त्रमुच्चरन् । प्ररावं वाग्भवं लक्ष्मीं ततः कौशिकि शब्दतः ॥२८०८॥ रुधिरेगा ततः पश्चादाच्यायतां समुच्चरेत् । निवेद्य रुधिरं देवि दद्यात् शिरसि दीपकम् ॥२८०६॥ ततो निवेदयेन्मन्त्री ताम्बूलं सुमनोहरम् । नापसब्ये शिरोरक्तं दद्याद् वेवस्य सम्मुखे ॥२८१०॥ छागं तु वामतो दद्यान्महिषं वितरेत पुरः । पक्षिएां वामतो दद्यादग्रतो देहशोिएतम् ॥२८११॥ यदा कटकटाशब्दो दन्तानां श्रावयेत क्वचित । तदा तु मरएां विद्याद् हानि वा तस्य निर्दिशेत् ॥२८१२॥ यदाश्रु कृष्यते नेत्रे तदा हानि विनिर्दिशेतु । पूर्वे चोत्तरदिग्भागे पतते यदि मस्तकम् ॥२८१३॥ ततः स्वन्येन कालेन सर्वसिद्धि भंवेद ध्रुवम् । ईशाग्नेयमध्यभागे पतते यदि मस्तकम् ॥२८१४॥ सर्वसम्पत्करं विद्याद् राज्ञो राज्यं विनिर्दिशेतु । यदि वायव्यदिग्भागे नैऋ त्यां दक्षिरणेऽपि वा ॥२८१५॥ मस्तकं पतते यत्तु तदा हानि विनिर्दिशेतु । तहोषस्याशु शान्त्यर्थं तन्मांसेन यथाविधि ॥२८१६॥ जुहुयाद् घृतयुक्तेन तदा पंचदशाहतिम्। प्राहाएां कच्छपानां च गोधायाश्च विशेषतः ॥२८१७॥

मत्स्यानां पक्षिराां चैव दीपं नो शिरसि न्यसेत्। शिरसि प्रज्वलद्दीपं यावत्कालं प्रवर्तते ॥२८१८॥ तावत्कालं वसेत् स्वर्गे तस्माद् यत्नेन दापयेत्। घ्रात्वा लोमोद्भवं गन्धं शीघ्रं देवो प्रसीदति। तस्मात् प्रवर्धयेद्दीपं पात्रं तत्र विवर्जयेत् ॥२८१६॥

> इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे कुमारीपूजनादि-कथनं नाम थोडश: पटल: ।।१६॥

# सप्तदशः पटलः।

म्रथ मन्त्रसिद्धे रुपायाः गौतमीये-

सम्यगनुष्ठितो मन्त्रो यि सिद्धि नं जायते।

पुनस्तेनंव कर्तव्यं ततः सिद्धो भवेद् ध्रुवम् ॥२६२०॥

एवं पुनः पुनश्चेव कृते सिद्धि नं चेद् भवेत्।

उपायास्तत्र कर्तव्याः सप्त शंकरमाविताः ॥२६२१॥

भ्रामगां बोधनं वश्यं पीडनं पोथशोषणो।

दहनान्तं क्रमात् कुर्यात् ततः सिद्धो भवेद् ध्रुवम् ॥२६२२॥

भ्रामगां वायुबीजेन प्रथमक्रमयोगतः।

तन्मन्त्रयन्त्रमालिख्य सिल्हकपूँरकुंकुमैः ॥२६२३॥

उशीरचन्दनाभ्यां तु मन्त्रं संग्रथितं लिखेत्।

पूजनाज्जपनाद् होमाद् भ्रामितः सिद्धिशे भवेत् ॥२६२४॥

भ्रामितो यदि नो सिद्धचेद् बोधनं तस्य कारयेत्।

सारस्वतेन बीजेन सम्पुटीकृत्य तं जपेत् ॥२६२५॥

एवं रुद्धो भवेत् सिद्धो न चेदेतद् वशीकुरु।

प्रतस्तु मन्त्रमालिख्य भूजंपत्रे सुशोभने॥२६२६॥

एतंस्तु मन्त्रमालिख्य भूजंपत्रे सुशोभने॥२६२६॥

धायँ कर्छन चेत् सिद्धः पीडनं तस्य कारयेत्। ग्रधरोत्तरयोगेन पदानि परिजप्य व ।।२८२७।। ध्यायेच देवतां तत्र श्रधरोत्तररूपिग्रीम्। विद्यामादित्यदुग्धेन लिखित्वाक्रम्य चांत्रिग्गा ॥२८२८॥ तथाभूतेन मन्त्रेण होमः कार्यो दिने दिने । पीडितो लज्जयाविष्टः सिद्धिः स्याक्षो च पोथयेत् ॥२८२६॥ बालायास्त्रितयं बीजमाद्यन्ते तस्य योजयेत्। गोक्षीरमधुनालिख्य विद्यां पागौ विधारयेत् ॥२८३०॥ पोथितोऽयं भवेत् सिद्धो न चेत् कुर्वीत शोषराम्। द्वाम्यां च वायुबीजाम्यां मन्त्रं कुर्याद् विदिभितम्। एषा विद्या गले धार्या लिखित्वा वरभस्मना ॥२८३१॥ शोषितोऽपि न सिद्धचे च दहनीयोऽग्निबीजतः। भ्राग्नेयेन तु बीजेन मन्त्रस्येकंकमक्षरम् ॥२८३२॥ ष्राद्यन्तमध ऊर्ध्वं च योजयेद्दाहकर्मिए। ब्रह्मवृक्षस्य तैलेन मन्त्रमालिख्य धारयेत् ॥२८३३॥ कएठदेशे ततो मन्त्रसिद्धिः स्यात् शंकरोदितम्। इत्येतत् कथितं सम्यक् केवलं तव भक्तितः ॥२८३४॥ एकेनैव कृतार्थः स्याद् बहुभिः किमु सुवते । म्रथान्यत् सम्प्रवक्ष्यामि मन्त्रसिद्धेस्तु कारणम् ॥२८३५॥ मातृकापुटितं कृत्वा स्वस्वमन्त्रं जपेत् सुधीः । क्रमोत्क्रमात् शतावृत्या तदन्ते च मनुं जपेत् ॥२८३६॥ एवं तु प्रत्यहं कृत्वा यावल्लक्षं समाप्यते । निश्चितं मन्त्रसिद्धिः स्योदित्युक्तं तन्त्रवेदिभिः ॥२८३७॥ ग्रथवान्यप्रकारेगा पुरश्वरगामुच्यते । म्रष्टम्यां वा चतुर्वदयां पक्षयोरुभयोरिष ॥२८३८॥

सूर्योदयात् समारम्य यावत् सूर्योदयान्तरम् ।
तावज्जप्तो निरातंकः सर्वसिद्धीश्वरो भवेत् ॥२८३६॥
कृष्णाष्टमीं समारम्य यावत् कृष्णाष्टमी भवेत् ।
सहस्रसंख्या जप्ते तु पुरश्वरणमिष्यते ॥२८४०॥
चतुर्वशीं समारम्य यावदन्या चतुर्वशी ।
तावज्जप्ते महेशानि पुरश्वरणमिष्यते ॥२८४१॥
चन्द्रसूर्यग्रहं दृष्ट्वा कालातीतभयात्तथा ।
सवं विधि च संत्यज्याचम्याभीष्टदिङ्मुखः ॥२८४२॥
संकल्पं मानसं कृत्वा ऋष्यादीन् न्यस्य व जपेत् ।
ग्रासावधि विमुक्त्यन्तं तद्दशांशं च होमयेत् ।
तिस्मन् काले च यत् कुर्यान्मन्त्रं वा स्तोत्रमेव वा ॥२८४३॥
एकोच्चारेण देवेशि श्रसंख्यं तज्जपं भवेत् ।
शाक्तं वा विष्णुमन्त्रं वा श्रेवं गारणपतं तथा ।
चन्द्रसूर्यग्रहे जप्त्वा सिद्धो भवित नान्यथा ॥२८४४॥

यद्वा-

प्रहणो चन्द्रसूर्यस्य शुनिः पूर्वमुपोषितः ।
नद्यां समुद्रगामिन्यां नामिमात्रे जले स्थितः ॥२६४६॥
यद्वा शुद्धोदके स्नात्वा शुचौ देशे समाहितः ।
स्पर्शाद् विमुक्तिपर्यन्तं जपं कुर्यादनन्यधीः ॥२६४६॥
प्रनन्तरं दशांशेन कमाद् होमादिकं चरेत् ।
तदन्ते महतीं पूजां कुर्याद् ब्राह्मरणभोजनम् ॥२६४७॥
ततो मन्त्रस्य सिद्धधर्थं गुरुं सम्पूज्य तोषयेत् ।
ततः प्रयोगान् कुर्वीत सन्त्रवित् कल्पतोदितान् ॥२६४६॥
प्रथवान्यप्रकारेग पुरश्वरणमुच्यते ।
शारत्काले चतुर्थ्यादि नवम्यन्तं विशेषतः ॥२६४६॥
भक्तितः पूजियत्वा तु रात्रौ तावत् सहस्रकम् ।
जपेदेकस्तु विजने केवलं तिमिरालये ॥२६४०॥

१-तावत् षट्सहस्रं जपेदष्टमीनवम्योश्पवासं कुर्यादित्यर्थः ।

ग्रष्टम्यादिनवम्यन्तमुपवासपरो भवेत् । स भवेत् सर्वसिद्धीशो नात्र कार्या विचारणा ॥२८५१॥

यच-

शरत्काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी । तस्मिन् पक्षे विशेषेगा पुरश्वरगतत्परः ॥२८५२॥ म्रष्टम्यादि नवम्यन्तमुपवासपरो भवेत्। पूजयेद् मिकतो रात्रौ षट्सहस्रं जपं चरेत् ॥२८५३॥ भ्रववान्यप्रकारेण पुरश्वरणमुच्यते । यत् क्षाणे कम्पते भूमिस्तत्क्षाणं सिद्धिदायकम् ॥२८५४॥ प्रहराभ्यन्तरे यद् यत् कृतमक्षयमाप्नुयात् । ज्ञात्वा संक्षेपतः कृत्यं समाप्य प्रजपेन्मनुम् ॥२८५५॥ तदन्ते हवनं कृत्वा सिद्धिमाप्नोति निश्चितम्। महामन्त्रं जपेन्नित्यं स्मरेद् वापि समाहितः ॥२८५६॥ तस्य गेहे वसेल्लक्ष्मी जिह्नायां च सरस्वती । हृदये च वसेद्देवो नारायण इति श्रुतिः ॥२८५७॥ ब्रह्मा स्यात् कएठदेशे च ब्रहं तिष्ठामि सम्मुखे । मन्त्रदेवः सहैतेश्व सदा रक्षति साधकम् ॥२८५८॥ दहेत् तृरणं यथा विह्नस्तथा शत्रूत् जयेत् सदा । स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वयं रुद्रो न संशयः ॥२८५६॥ श्रन्ते निरामयं ब्रह्म मन्त्री भवति नान्यथा। लक्षमेकं जपेहेवि महापापैः प्रमुच्यते ॥२८६०॥ लक्षद्वयेन पापानि सप्तजन्मकृतान्यपि । लक्षत्रयेण पापानि हन्ति जन्मसहस्रकम् ॥२८६१॥ चतुलंक्षजपान् मन्त्री वागीश्वरसमो भवेत्। पञ्चलक्षाइरिद्रोऽपि साक्षाद् वैश्रवणो भवेत् ॥२८६२॥

१ प्रत्र सर्वत्र हवनादि ब्राह्मणुभोजनान्तं तत् तद् दशांशेन कार्यभिति सम्प्रदायः ।

लक्षषट्कजपात् देवि महाविद्याघरो भवेत् ।
जप्त्वेषं सप्तलक्षािण खेचरीसिद्धिमाप्नुयात् ॥२८६३॥
प्रष्टलक्षप्रमारां तु महामन्त्रं जपेत् तु यः ।
प्राणिमाद्यष्टसिद्धीशो जायते नात्र संशयः ॥२८६४॥
नवलक्षजपादेवि रुद्रमूर्तिरिवापरः ।
कर्ता हर्ता महादेवि लोकेऽप्रतिहतः प्रभुः ॥२८६४॥
दशलक्षफलं देवि विणितुं नैव शक्यते ।
साक्षान्मन्त्रमयी मूर्ति भवेत् साधकसत्तमः ॥२८६६॥ इति ।

धय सिद्धिचिह्नानि नारदपंचरात्रे, तन्त्रशेखरे च-मन्त्राराधनशक्तस्य प्रथमं वत्सरत्रये । जायन्ते बहवो विघ्ना जपतस्तस्य नारद ॥२८६७॥ नोद्वेगं साधको याति कर्मगा मनसा यदि। सेत्स्यतीति च विश्वासस्तुरीयेऽब्दे स सिद्धिभाक् ॥२८६८॥ सिद्धे मनौ च राजानः प्रभवोऽन्ये महीश्वराः। प्रार्थयन्तेऽनुरोधेन गविता प्रपि मानिनः ॥२८६६॥ प्रसादः क्रियतां नाथ ममोद्वारणकारण। प्रज्वलन्तं च पश्यन्ति तेजसा विभवेन च ॥२८७०॥ ग्रतस्ते मुनिशार्द्ल निष्दुरं वक्तुमक्षमाः। नवमाद् वत्सरादृष्वं स्वयं सिद्धचित मन्त्रराट् ॥२८७१॥ नानाश्रयां ए। हृदये मन्त्रसिद्धि मयानि वै। म्रत्यानन्दप्रदान्याशु प्रत्यक्षेण बहिस्तथा ॥२८७२॥ जडधीस्तु क्षर्णं विप्रः क्षरणमस्ति प्रहर्षितः। क्षरां दुन्दुभिनिर्घोषं शृरगोत्यप्यन्तरिक्षतः ॥२८७३॥ क्षरां च मधुरं वाद्यं नानागीतसमन्वितम्। शाजिल्लात क्षर्णं गन्धान् कर्पूरमृगनाभिजान् ॥२८७४॥

इत्यनन्तं क्षरां वापि पश्यत्यातमानमातमनः। चन्द्रार्ककिररणाकीर्णं क्षरणमालोकयेत्रभः ॥२८७५॥ गजगोवृषनादांश्र शृणुयाच्च क्षरां द्विज। निर्भराम्बुदसंक्षोभं क्षरामाकरांयत्यि ॥२८७६॥ तारकारिए विचित्रारिए योगिनो नभसि स्थितात्। पश्यत्युद्गाहयन्तं च क्षरां मन्त्रवती सदा ॥२८७७॥ क्षरां किलिकिलारावं हंसं च वहिरां तथा। क्षर्णं मेघोदयं पश्येत् क्षर्णं रात्रि दिने सित ॥२८७८॥ रात्रौ च दिवसालोकं ससूर्यक्षरामीक्षते। बलेन परिपूर्णंश्र तेजसा मास्करोपमः ॥२८७६॥ पूर्णेन्दुसदृशः कांत्या गमने विहगोपमः । शमेन युक्तः प्रौढेन गांभीयेंग सुखेन च ॥२८८०॥ स्वल्पाशनेन कुशता बहुनापि न खिद्यते । विण्मुत्रयोः स्यावल्पत्वं भवेन्निद्रा जयस्तथा ॥२८८१॥ जपध्यानपरो मंत्री न खेवमधिगच्छति । विना भोजनपानाम्यां पक्षमासादिकं मुने ॥२८८२॥ इत्येवमाविमिदिचह्नं मंहाविस्मयकारिभिः। प्रवृत्तेः संप्रबोद्धव्यं प्रसन्नो मंत्रराडिति ॥२८८३॥ ततोऽस्य प्रत्ययास्त्वेवं जायन्ते जपतो मनुस् । भ्रधिष्ठितं निश्यदीपं निस्तमिस्रं गृहं भवेत् ॥२८८४॥ म्रकीभस्तेजसाऽसौ भवति नलिनजा संततं किंकरी स्याद रोगा नक्यन्ति हष्ट्या द्रुतमथ धनधान्याकुलं तत्समीपम् ॥ देवा नित्यं नमोऽस्मै विदधति फिएानो नैव दश्यन्ति पुत्रान् पौत्रा मित्रारिए वृद्धा न तु विपदिपरा धाम विष्णोः प्रयाति ॥२८८५॥

तथा च गौतमीये-

सिद्धयस्त्रिविधाः प्रोक्ता उत्तमामध्यमाधमाः । तासां क्रमाल्लक्षणानि यथावदवधारय ॥२८८६॥ मृत्यूनां हरएां तद्वद् देवतादर्शनं तथा। ऊर्ध्वक्रामग्गमेवं हि चराचरपुरे गतिः ॥२८८७॥ लेचरी मेलकं चैव तत्कयाश्रवगादिकम्। भुछिद्रासि प्रपश्येत चैतदुत्तमलक्षराम् ॥२८८८॥ स्यातिर्भूषणवाहादिलाभः सुचिरजीवनम्। नृपार्गां तद्गराानां च वशीकररामुत्तमम् ॥२८८६॥ सर्वत्र सर्वलोकेषु चमत्कारकरं सुधीः। रोगःपहरगां दृष्ट्या विषापहरगां तथा ॥२८६०॥ पाण्डित्यं लभते मन्त्री चतुर्विधमयत्नतः। वैराग्यं च मुमुक्षुत्वं त्यागिता सर्ववश्यता ॥२८६१॥ ग्रष्टाङ्गयोगाभ्यसनं भोगेच्छापरिवर्जनम् । सर्वभूतानुकम्पा च सर्वज्ञादिगुरगोदयः ॥२८६२॥ इत्यादि गुरासम्पत्ति मध्यसिद्धेस्तु लक्षराम् । ख्याति र्भूषरावाहादिलामः मुचिरजीवनम् ॥२८६३॥ नृपारगां तद् गरगानां च वात्सल्यं लोकवश्यता । महैश्वर्यं धनित्वं च पुत्रदारादिसम्पदः ॥२८६४॥ श्रधमा सिद्धयः प्रोक्ता मन्त्रागामथ भूमिकाः। सिद्धमन्त्रस्तु यः साक्षात् स शिवो नात्र संशयः ॥२८९४॥

तत्त्वसागरसंहितायां पूजाभेदाः-

पुनस्त्रिधा मताः पूजा उत्तमाधममध्यमाः । ग्रिधकारिनिमित्ताभ्यां शतधा भिद्यते पुनः ॥२८६६॥ यागोपकरगः कृत्स्नैः क्रियमागोत्तमा मता । यथालब्धे विनिष्पाद्या दृष्टैः पूजा तु मध्यमा ॥२८६७॥ पत्रपुष्पाम्बुनिष्पाद्या पूजा चाधमसंज्ञिता । विदिताखिलवेदार्थे बं ह्यांषिभिरकल्मषः । क्रियमागा तु या पूजा सात्त्विकी सा विमुक्तिदा ॥२८६८॥ रार्जीषभिस्तपोनिष्ठैभंगवत्तस्ववेदिभिः । या पूजा क्रियते सम्यग् राजसी सा सुखप्रदा ॥२८६॥ स्त्रीबालवृद्धमूर्खाद्यै भंक्तंरक्षुद्रमानसैः । या पूजा क्रियते नित्यं तामसी सा प्रकोतिता ॥२६००॥ स्रथोपचारं वक्ष्यामि शृणु पार्वति सादरम् । विनोपचारै र्या पूजा सा न सिद्धयति कुत्रचित् ॥२६०१॥

तथा च गौतमीये-

परिभाषामथो वक्ष्ये उपचारविधौ हरेः। द्रव्यागां यावती संख्या पोत्रागां द्रव्यसंहतेः ॥२६०२॥ हाटकं राजतं ताम्रमारकूटं मृदादिना। उपचारविधावेतद् द्रव्यमाहु मंनीषिएाः ॥२६०३॥ म्रासने पञ्चपूष्पारिए स्वागते घट्चतुःफलम्। जलं क्यामाकदूर्वाब्जविष्णुकान्तानि पञ्चकाः ॥२६०४॥ पाद्ये चार्घ्ये जलं तावद् गन्धपुष्पाक्षतं जपा । दूर्वास्तिलाश्च चत्वारः कुञाग्रक्वेतसर्वपाः ॥२६०५॥ जातीलवङ्गकक्कोलतोयं च षट्पलं मतम्। प्रोक्तमाचमनं कांस्ये मधुपर्कं घृतं मधु ॥२६०६॥ दध्ना सह जलैः कर्तुं शुद्धं वारि तयाचमे । परिमार्णं तु पञ्चाशत् पलं स्नानार्थमम्भसः ॥२६०७॥ निर्मलेनोदकेनाथ सर्वत्र परिपूर्णता । मलिनं पतितं सर्वं त्यजेत् पूजाविधौ हरेः ॥२६०८॥ वितस्तिमात्रादधिकं वासी युग्मं तु तूतनम्। स्वर्णाद्याभरगान्येव रत्नेन संयुतानि च ॥२६०६॥ चन्दनागरुकपूरपङ्कगन्धं पलाविध । नानाविधानि पुष्पाग्ति पश्चाञ्चदिधकानि च ॥२६१०॥ कांस्यादिनिर्मिते पात्रै धूपो गुग्गुलुकर्षभाक्। सप्तवत्त्रां च संयुक्तो दीपः स्याचतुरंगुलः ॥२६११॥

यावद् भक्ष्यं भवेत् पुंसस्तावद् दद्याज्जनार्दने ।
नैवेद्यं विविधं वस्तु भक्ष्यादिकचतुर्विधम् ॥२६१२॥
कर्प्रादियुतार्वात्तं नंवकप्रसिनिमिता ।
शालिपिष्टावन्दनायां सप्तधावतंयेक्षरः ॥२६१३॥
कार्या ताम्नादिपात्रे तत्त्रीतये हिरमेधसः ।
दूर्वाक्षतप्रमागां तु विज्ञेयं च शताधिकम् ।
उत्तमोऽयं विधिः प्रोक्तो विभवे सित सर्वदा ॥२६१४॥
एषाममावे सर्वेषां यथाशक्त्या तु पूजयेत् ।
ग्रनुकल्पं विवर्जेत द्रव्यागां विभवे सित ॥२६१४॥
श्रानेन विधिना यस्तु पूजयेद्रपचारतः ।
सर्वभोगान्वितो भूत्वा व्रजेदन्ते हरेः पुरम् ॥२६१६॥
हिरिरित्युपलक्षण्म् । स्वोपास्यदेवपुरिमत्यर्थः।

प्रथ कालकथनं योगिनीतंत्रे-

मिलामुक्तामुवर्णानि देवे दत्तानि यानि वै।
तिम्नान्यं द्वादशाब्दात् ताम्नपात्रं तथैव च ॥२६१७॥
पटी शाटी च षणमासं नैवेद्यं दत्तमात्रतः ।
मोदकं कृत्ररं चैव यामाधेंन महेश्वरि ॥२६१६॥
पट्टसूत्रं त्रिमासाच्च यज्ञसूत्रं त्र्यहात् स्मृतस् ।
यावदन्नं मवेदुष्णं परमान्नं तथैव च ॥२६१६॥
मस्तकं रुधिरं चैव म्रहोरात्रेण पार्वति ।
मुह्तः दिध दुग्धं च म्राज्यं यामेन सुन्दरि ॥२६२०॥
फरवीरमहोरात्रं विल्वपत्रं तथैव च ।
जवापुष्पं च माध्यं च निर्माल्यं सार्ध्यामके ॥२६२१॥
मानं वै करवीरस्य पद्मस्य बिल्वकस्य च ।
यामान्तेन महेशानि ताम्बूलं दत्तमात्रतः ॥२६२२॥

यामले-

सर्वं पर्युषितं वज्यं पत्रं पुष्पं फलं जलम्।

भ्रवज्यं जाह्नवीतोयमवज्यं तुलसीदलम् ॥२६२३॥ ग्रवज्यं विल्वपत्रं स्यादवज्यं जलजं तथा। पूष्पः पर्युषिते देंवि नार्चयेत् स्वर्गाजैरि ॥२६२४॥ बिल्वपत्रं च माघ्यं च तमालामलकीदलम्। कह्नारं तुलसीपत्रं पद्मं च मुनिपुष्पकम् ॥२६२४॥ एतत् पर्युषितं न स्यादन्यञ्च कलिकात्मकम्। तिष्ठेद् दिनत्रयं शृद्धपद्मामलकं तथा ॥२६२६॥ दिनैकं करवीराणि योग्यानि भवति प्रिये। पद्मानि सितरक्तानि कुमुदान्युत्पलानि च ॥२६२७॥ एषां पर्युषितानां च त्यागः पंचदिनोध्वंतः । ग्रन्येषां कुसुमानां च यावद् गन्धविपर्ययः ॥२६२८॥ पुष्पं च पंचगव्यं च उपचारांस्तथा परान् । **घ्रात्वा निवेद्य वेवेशि नरो नरकमाप्तुयात् ॥२६२६॥** श्रंगसंस्पृष्टमाञ्रातं त्यजेत् पर्युषितं बुधः । केशकीटोपविद्धानि छिन्नभिन्नानि पार्वति ॥२६३०॥ स्वयं पतितपुष्पारिए त्यजेदुपहृतानि च। शेकाली वकुलं चैव स्वयं शीएाँ च दुष्यति ॥२६३१॥ सर्वं भूमिगतं त्याज्यं शेफालीं वकुलं विना । कमिभक्ष्याणि भग्नानि वज्याणि पतितानि च ॥२६३२॥ तमालं च तथा पद्यं छिन्नं भिन्नं न दुष्यति । विष्णुकान्ता जवा नागकेशरं नागवल्लभम्। वन्धूकं चेव कह्लारं सकुन्तेन समर्चयेत्।।।२६३३॥

भ्रन्यच-

पंचाहात् तुलसी त्याज्या त्र्यहाद् विल्वदलं तथा । गंगाम्बु च सहस्राहाद् दशाहात् पंकजं तथा ॥२६३४॥ न निर्माल्यं दाडिमं च तथा विल्वफलं प्रिये । सौगंधिकं च कदलीं प्रयत्नेन नियोजयेत् । कदलीं बीजपूरं च दुग्धं पक्वं निवेदयेत् ॥२६३४॥

ग्रथोपचाराः, नवरत्नेश्वरे-

चतुःषष्टयुपचाराणामभावेऽष्टादश स्मृताः । ग्रष्टादशोपचाराश्च सर्वेषामुत्तमाः प्रिये ॥२६३६॥ षोडशातः प्रधानाश्च दशधा तदनु स्मृताः । पंचधा तदनु प्रोक्ता कर्तव्या भूतिमिच्छता ॥२६३७॥

ग्रथाष्ट्रादशोपचारा-

स्रासनं स्वागतं पाद्यं चार्घ्यमाचमनं तथा।
स्नानं वासोपवीतं च भूषणानि च सर्वशः ॥२६३८॥
गंधं पुष्पं तथा धूपं वीपमन्नं च तर्पणम्।
माल्यानुलेपनं चैव नमस्कारविसर्जने।
स्रष्टादशोपचारैस्तु मंत्री पूजां समाचरेत्॥२६३६॥

ग्रथ षोडशोपचारा-

पाद्यार्घ्याचमनीयकं स्नानं वसनभूषणे । गंधं पुष्पं धूपदीपौ नैवेद्याचमने तथा ॥२६४०॥ ताम्बूलं च तथा स्तोत्रं तर्पणं च नमस्क्रिया । प्रयोजयेदर्चनायामुपचारांस्तु षोडश ॥२६४१॥

प्रथ दशोपचारा-

पाद्यार्घ्याचमनमधुपकिष्याचमनं ततः । गन्धादयो निवेद्यान्ता उपचारा दश स्मृताः ॥२६४२॥

ग्रथ पंचीपचारा-

गंधं पुष्पं च धूपं च दीपं नैवेद्यमेव च ।
प्रदद्यात् परमेशानि पूजा पंचीपचारिका ॥२६४३॥
पाद्यार्थमुदकं पाद्यं चन्दनागरुसंयुतम् ।
एतत् श्यामाकदूर्वाञ्जविष्णुकान्ताभिरीरितम् ॥२६४४॥
पाद्यं पाद्यं च दातन्यमध्यं चैवाध्यंपात्रके ।

गंधपुष्पाक्षतयवकुशाग्रतिलसषंपाः ॥२६४४॥
दूर्वा च सर्वदेवानामष्टांगोऽघंः समीरितः।
ग्रन्तःशून्यां त्रिपत्रां च दूर्वामध्यें विनिःक्षिपेत् ॥२६४६॥
जातीलवंगककोले दंद्यादाचमनीयकम्।
तत्तं जसेन पात्रेण शंखेनैवाथवा विशेत् ॥२६४७॥
उदकं दीयते यद्यत् सुगन्धं फेनर्वाजतम्।
नारिकेलोदकं स्वल्पं सिताघृतसमन्वितम्।
सर्वेषामधिकं क्षौद्रं मधुपकें प्रयोजयेत् ॥२६४८॥

#### तथान्यच्च-

ग्राज्यं दिध मधून्मिश्रं मधुपकं विदु बुंधाः । तं दद्यात् कांस्यपात्रेगा शोभनेन विशेषतः ॥२६४६॥ वस्वंगुलविहीनं तु न पात्रं कारयेद् बुधः । दद्यात् तु विमलं गंधं मूलमंत्रेगा देशिकः ॥२६५०॥ गंधरचंदनकपूरकालागरुभिरीरितः ।

गंघपदेन गंघाष्टकमिति केचिद् वदन्ति । तन्मते तु, विष्णु-शिवशक्ति-गरोश-भेदेन चतुर्विधम् । तद्यथा शारदायाम्-

चंदनागरुह्रीवेरकुष्ठकुंकुमसेव्यकाः । जटामासीमरुमिति विष्णो गंधाब्टकं स्मृतम् ॥२६५१॥ चंदनागरुकर्पूरतमालजलकुंकुमम् । कुशीतकुष्ठसंयुक्तं शैवं गंधाष्टकं स्मृतम् ॥२६५२॥ चंदनागरुकर्पूरचोरकुंकुमरोचनाः । जटामासी कपियुता शक्ते गंधाष्टकं स्मृतम् ॥२६५३॥

गण्पतिसंहितायाम्-

स्वरूपं चंदनं चोरं रोचनागरुमेव च । मदं मृगद्वयोद्भूतं कस्तूरीचन्द्रसंयुतम् प्रष्टगंधं विनिर्दिष्टं गणोशस्य महाविभोः ॥२९४४॥ इति । भ्रंगुष्ठतर्जनीम्यां तु देवे पुष्पं निवेदयेत्। पुष्पैररण्यसंभूतैः पत्रौ गिरिसमुद्भुनैः ॥२६५५ ॥ भ्रपर्युषिताविच्छिन्नैः प्रोक्षितै र्जलवीजतैः । प्रात्मारामोद्भुनैः पुष्पै देंगं संपूज्ञयेत् सदा ॥२६५६॥ परारोपितवृक्षेम्यः पुष्पाएयानीय योऽर्चयेत् । तमविज्ञाप्य सा पूजा विफला मवति ध्रुवम् ॥२६५७॥

#### ज्ञानमालायाम्-

उग्रगंधमगंधं च कृमिकेशादिद्षितम् ।

ग्राज्ञाद्धपात्रपार्यंगवासोभिः कृत्सितादिभिः ॥२६५६॥

ग्रानीतं नापंयेद् देवं प्रमादादिप वोषकृत् ।

किलकाभिस्तथा नेज्यं विना चंपकपंकजैः ॥२६५६॥

शुष्कं नं पूजयेद् देवं याचितैः कृष्णवर्णकैः ।

ग्रन्यार्थमाहृतं दुष्टं तथेवान्योपभुक्तकम् ॥२६६०॥

मिल्लकामुत्पलं रम्यं नागपुन्नागचंपकम् ।

ग्रशोकं कर्णाकारं च द्रोरापुष्पं विशेषतः ॥२६६१॥

करवीरं शमीपुष्पं कृंकुमं नागकेशरम् ।

यः प्रयच्छति देवेभ्यः स गच्छेत् परमं पदम् ॥२६६२॥

स्वयं विकसितैः पुष्पेस्तथा च मासपुष्पकः ।

माधादिसर्वमासेषु पूज्यपृष्पारिण द्वादश् ॥२६६३॥

कृंदं कृरवकं केतकं वकं डिएडीनकं तथा ।

नीलं च विकटं शीर्षं क्षुद्रं च भृंगराजकम् ॥

वकुलं रंगरणं चेव नान्यमासे यजेत् क्वचित् ॥२६६४॥

#### श्रयान्यत्रापि-

मालती मल्लिका जाती यूथिका माधवी तथा। तगरः कॉंग्गकारक्च द्रोग्गक्चोत्पलचंपकौ ॥२६६४॥ स्रशोकः कुमुदद्यंव शेकालिककदंबकौ । केतकी नवमाला च कुसुंभिकशुकौ तथा ॥२६६६॥ कह्लारं वकुलं चैव लवंगनागकेशरौ ॥ एतान्यपि प्रियाणि स्यु देवस्य सततं शिवो ॥२६६७॥ नाक्षतैरचंयेद् विष्णुं तुलस्या न गणेश्वरम् ॥ न दुर्वया यजेद् दुर्गां सूर्यं तगरविल्वजैः ॥२६६८॥ दूर्वानिषेधे यदुक्तं तत् स्रोतदूर्वापरम् ।

यत्त यामले-

रक्तमाच्यं क्वेतद्वां नीलकंठं कुरंटकम् ।
न दद्याच्च महादेव्यं यदीच्छेत् शुममात्मनः ॥२६६६॥
पुष्पाभावे यजेत् पत्रः पत्रामावे तु तत्फलैः ।
फलेऽप्यामलकं श्रेष्ठं बादरं तितिगोभवम् ॥२६७०॥
दाडिमं मातुलुगं च जंबीरं पनसोद्भवम् ।
कदलीचूतसंभूतं श्रेष्ठं जंबूफलं तथा ॥२६७१॥
यजेदेतैः सदा देवं पत्रपुष्पफलैरिष ।
ग्रक्षते वां जलै वांपि न पूजां व्यतिलंघयेत् ॥२६७२॥
जलाभावे तु गंधाढ्यं दूवां वा श्रीफलच्छ्रदम् ।
विना वे दूविया देवि पूजा नास्तीह कहिचित् ।
तस्माद् दूवां गृहीतव्या सर्वपुष्पमयी हि सा ॥२६७३॥

ग्रन्यच-

शिवे केतकमुन्मत्तकुन्दार्काशि हरेस्तथा । वेवीनामर्कमन्दारौ सूर्ये च तगरं तथा ॥२६७४॥

मंत्रतंत्रप्रकाशे-

पत्रेषु तुलसी श्रेष्ठा बिल्वं दमनकं तथा । मरुको देवकह्लारी विष्णुकान्ता तथेव च ॥२६७५॥ ग्रपामार्गोऽथ गान्धारी पत्री सुरभिसंज्ञका । नागवल्लीदलं दूर्वा कुशपत्रं तथा मतम् ॥२६७६॥
पत्रं चागस्त्यवृत्तस्य पुरायं धात्रीदलं तथा ।
वेवेम्यः सर्वगन्धानामभावे तुलसीदलम् ॥२६७७॥
तुलस्या पूजयेद् देवीं देवान् गरापति विना ।
विना तुलस्या स्नानादि श्राद्धं यज्ञार्चनं प्रिये ॥२६७६॥
न संपूर्णफलं प्राष्टुः सर्व एव विपश्चितः ।
दूर्वा वा तुलसी तस्माद् गृहीतव्या च साधकः ॥२६७६॥
सुन्दरी भैरवी काली ब्रह्मविष्णुविवस्वतः ।
विना तुलस्या या पूजा सा पूजा विफला भवेत् ॥२६८०॥

शक्तियामले-

सावित्रों च भवानों च दुर्गा देवीं सरस्वतीम्। योऽर्चयेत्तुलसीपत्रं देंबैः स्वर्गे स मोदते ॥२६८१॥

यामले-

रात्री रहस्यपूजायां तुलसीं वर्जयेत् सदा।
तुलसी झाएमात्रेए छ्टा भवति चंडिका ॥२६६२॥
तुलसी ब्रह्मरूपा च सर्वदेवमयी शुभा।
सर्वतीर्थमयी सा तु गएोशस्य प्रिया न हि।
लक्ष्मयास्तथा च ताराया न प्रिया तुलसी मता ॥२६६३॥
सर्वदेवमयं पुष्पं देवेम्यः सर्वथापंयेत्।
सर्वदेवमयं पुष्पं करवीरमपराजिताम् ॥२६६४॥
तद्वज्जवां महेशानि विद्धि पुष्पगरोष्टिवह।
एषां मूले वसेद् बह्मा एषां मध्ये जनार्दनः ॥२६६४॥
एषामग्रे वसेद् रद्रः सर्वे देवाः दले स्थिताः।
पंचदेवमयं पुष्पं करवीरं मनोहरम् ॥२६६६॥
विष्णु लंम्बोदरः सूर्यो ब्रह्मा च कालिका तथा।
पंचदेवा पंचदेले सदा तिष्ठन्ति नान्यथा ॥२६८७॥

तथंव विष्णुकान्ता च तथंव च जवा प्रिये।
विष्णुस्तु पश्चिमदले उत्तरे गरानायकः ॥२६ ६ ६ ॥
ऐशान्यां सूर्यदेवश्च पूर्वे ब्रह्मा प्रकीर्तितः ।
दक्षिरणे कालिका देवी या परा शक्तिरिष्यते ॥२६ ६ ॥
यथा रक्तं तथा शुक्लं हरितं कृष्णमेव वा ।
गंगादिसर्वतीर्थानि तिष्ठन्ति बिन्दुगह्वरे ॥२६६०॥
तन्मध्ये शिविलगं च महाकुराडलिनीयुतम् ।
शिवशक्तिमयं पुष्पं करवीरं जवा तथा ॥२६६१॥
विष्णुक्तान्तापि देवेशि देवतीर्थमयी सदा ।
एषां मूलं च यः सिचेत् पूजिता तेन देवताः ॥२६६२॥
पुष्पं वा यदि वा पत्रं फलं वाधोमुखं च यत् ।
समिपतं दुःखदं तद् यथोत्पन्नं तथार्पराम् ॥२६६३॥
स्नानं कृत्वा तु मोहेन पुष्पं चिन्दन्ति ये द्विजाः ।
देवतास्तन्न गृह्वन्ति भस्मनीव यथा हृतम् ॥२६६४॥
पतत् मध्यान्हस्नानपरम् ।

यत्तु तंत्रे-

स्नात्वा मध्याह्नसमये न छिद्यात्कुसुमं बुधः। तत्पुष्पाचंनतो देवि नरके परिपच्यते ॥२६६४॥ न पुष्पच्छेदनं कुर्याद् देवार्यं वामहस्ततः। न दद्यात् तेन देवेम्यः संस्थाप्य वामहस्तके ॥२६६६॥ ग्राम्ह्योरगुग्गुलुशकंरामधुचंदनैः। सामान्यः सर्वदेवानां धूपोऽयं परिकीत्तितः ॥२६६७॥

विशेषस्तंत्रान्तरे-

सिताज्यमधुसं मिश्रं गुग्गुल्वगरुचंदनम् । षडंगधूपमेतत्तु सर्वदेवित्रयं सदा ॥२६६८॥ गुग्गुलुं सरलं दारुपत्रं मलयसंभवम् । ह्योवरमगरः कुष्ठं गुडं सज्जंरसंघनम् ॥२६६६॥ हरीतकीं नखीं लाक्षां जटामासीं च शैलजम्।

षोडशांगं विदु धूंपं देवे पैत्र्ये च कर्मिए।।३०००।।

मधु मुस्तां घृतं गंधो गुग्गुल्वगरुशैलजान्।

सरलं सिल्हसिद्धार्थो दशांगो धूप इष्यते।।३००१।।

सर्वेषामेव धूपानां दुर्गाया गुग्गुलुः प्रियः।

घृतयुक्तो विशेषेगा सततं प्रीतिवर्धनः।।३००२।।

न भूमौ वितरेद् धूपं नासनेन घटे तथा।

पथायथाधारगतं कृत्वा तं विनिगेदयेत्।।३००३।।

राशीकृतेन चैकत्र एते धूंपै विधूपयेत्।

मंत्रतंत्रप्रकाशे तु-

न दहेद्दूषितं धूपं कर्पासास्थिशिरोरुहैः।
तुषाग्नियत् तथा कृत्वा न तत्फलमवाष्नुयात्।।३००४।।
बस्यां कर्पूरगिमएया सर्पिषा तिलजेन वा।
ग्रारोप्य दर्शयेद् दोपानुच्चैः सौरभशालिनः।।३००४॥
न मिश्रीकृत्य दद्यात्तु दोपं स्नेहान् धृतादिकान्।
दत्वा मिश्रीकृतं स्नेहं तामिस्रं नरकं व्रजेत् ॥३००६॥

यामले-

वृक्षेषु दोपो बातव्यो न तु भूमौ कदाचन ।
कुरुते पृथिवीतापं बीपमृत्सृज्य यो नरः ॥३००७॥
तामिस्रं नरकं घोरं प्राप्नोत्येव न संशयः ।
सर्वंसहा वसुमती सहते न त्विदं द्वयम् ॥३००६॥
प्रकार्यपादघातं च दीपतापं तथेव च ।
तस्माद् यथा न पृथिवी तापमाप्नोति वै तथा ॥३००६॥
नैव निर्वापयेद् दीपं देवार्थमुपकल्पितम् ।
दीपहन्ता भवेदन्धः कारगो निर्वापको भगेत् ॥३०१०॥

दीपं घृतयुतं दक्षे तंलयुक्तं तु वामतः। दक्षिएों च सितार्वोत्त र्वामतो रक्तवितकम् ॥३०११॥ पक्वापक्वविभेदेन नैगेद्येष्वेव तत् स्थितिः। पुरतो नियमो नास्ति दोपनैशेद्ययोः क्वचित् ॥३०१२॥ कंद्रपक्वं स्नेहपक्वं घृतसंयुक्तपायसम् । मनःप्रियं च नैवेद्यं दद्याद् देवाय साधकः ॥३०१३॥ यद् यद् वांछितवस्तुनि तद् दद्याद् देवपूजने । बालप्रियं च नेवेद्यं बत्वा देवं प्रपूजयेत् ॥३०१४॥ स्रीगां प्रीतिकरं यत् तद् देव्यं दद्याद् विचक्षगाः। ताम्बूलस्य प्रदानेन देवी प्रीतिमती मवेत् ॥३०१५॥ शंखहस्तेन सर्वत्र प्रदक्षिएां प्रकीतितम् । सकृद् द्वित्त्रिश्चरेद् देवि देवतायाः प्रदक्षिराम् ॥३०१६॥ एकं चण्ड्यां रवी सप्त त्रीिए दद्याद् विनायके। चत्वारि केशवे दद्यात् शिवे चार्द्धं प्रदक्षिराम् ॥३०१७॥ दक्षिणाद् वायवीं गत्वा दिशं तस्माच्च शांभवीम् । ततो वै दक्षिणां गच्छेन्नमस्कारस्त्रिकोणतः ॥३०१८॥ त्रिकोगोऽयं नमस्कारस्त्रिपुराप्रीतिवर्धनः । नितिस्त्रिकोणिकाकारा तारादेव्याः समीरिता ॥३०१६॥ दर्शयत् दक्षिएां पाश्वं नमसा च प्रदक्षिएाम्। स च प्रदक्षिएगे ज्ञेयः सर्वदेवोपतुष्ट्ये ॥३०२०॥ पश्चात् कृत्वा तु यो देवं भ्रमित्वा प्ररामेशरः । तस्य चेवैहिकं नास्ति न परत्र दुरात्मनः ॥३०२१॥ नमनं मानसं प्रोक्तं कायिकं वाचिकं तथा। त्रिविषे च नमस्कारे कायिकश्रोत्तमः स्मृतः ॥३०२२॥ कायिकैस्तु नमस्कारै देवास्तुष्यन्ति नित्यशः। जानुम्यामवनीं गत्वा शिरसास्पृत्य मेदिनीम् ॥३०२३॥

क्रियते यो नमस्कार उत्तमः कायिकः स्मृतः। पद्भ्यां कराभ्यां जानुभ्यामुरसा शिरसा हशा ॥३०२४॥ मनसा वचसा चैव प्रशामोऽष्टांग उच्यते। पद्भ्यां कराभ्यां शिरसा पंचांगा प्रसितः स्मृता ।।३०२५।। पूटीकृत्य करे शीर्षे दीयते तद्यथा तथा। भरपृष्टा शीर्षजानुभ्यां क्षिति मध्यम उच्यते ॥३०२६॥ काधिकस्त्रिविधः प्रोक्तो प्रशांगादिविभेदतः । ब्रष्टांग उत्तमः प्रोक्तः पंचांगो मध्यमः स्मृतः ॥३०२७॥ म्रधमः करशीर्षाभ्यां नमस्कारं विवर्जयेत् । प्रयमेव नमस्कारो दएडादिश्रतिनामभिः ॥३०२८॥ प्रगाम इति विज्ञेयः स पूर्वं प्रतिपादितः। यैः स्वयं गद्यपद्याभ्यां घटिताभ्यां नमस्कृतिः । क्रियते भक्तियुक्तेन वाचिकस्तु नमस्तु सः ॥३०२६॥ पौराशिक वेंदिक वा मंत्रे या क्रियते नतिः। स मध्यमो नमस्कारो भवेद वं वाचिकः सदा ॥३०३०॥ यत् मानुषवाक्येन नमनं क्रियते तथा। स वाचिकोऽधमो ज्ञेयो नमस्कारेषु पार्वति ॥३०३१॥

मथ देवानां प्रीतिकथनम्-

स्तुतित्रियो महाविष्णु गंग्रेशस्तर्पग्रियः । दुर्गाऽचंनि्रया तूनमभिषेकि्रयः शिवः ॥ दीपित्रयः कार्तवीयों मार्तण्डो नितवन्तभः ॥३०३२॥

> इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे सपर्याकवनं नाम सप्तदशः पटलः ॥१७॥

## अष्टादशः पटलः ।

श्रथ प्राथिक्षत्तम्, यामले— निषद्धाचरर्गे पुंसां विहिताकरर्गे तथा । प्रायिश्वत्तोपपातः स्यादिति सत्यं न संदायः ॥३०३३॥ निषिद्धाचरगं तु गौतमीये तन्त्रान्तरे च-

यानै वी पादकाभि वी यानं भगवतो गृहे। देवोत्सवे स्वसेवा च भ्रप्रागमस्तदग्रतः ॥३०३४॥ उच्छिष्टे च तथाशीचे देवस्य वन्दनादिकम्। एकहस्तप्रशामं च पुरस्तात् तत्प्रदक्षिराम् ॥३०३४॥ पादप्रसारएां चाग्रे तथा पर्यंकबन्धनम् । शयनं भक्षरां चापि मिथ्याभाषरामेव च ॥३०३६॥ उर्च हींसो मिथो जल्पो रोदनानि च विग्रहः। निप्रहानुप्रही चैव स्तीषु च क्रूरभाषराम् ॥३०३७॥ कम्बलावरणं चैव परिनन्दां परस्तुतिम्। प्रश्लीलभाषर्णं चैव प्रधोवायुविमोक्षराम् ॥३०३८॥ शक्तौ गौग्गोपचारस्तु ग्रनिवेदितभक्षग्पम्। तत्तत्कालोद्भवानां च फलादीनामनपंराम् । विनियुक्तावशिष्टस्य प्रदानं व्यंजनस्य च ॥३०३६॥ स्पष्टीकृत्यासनं चैव परनिन्दा परस्तुतिः। गुरौ मौनं निजस्तोत्रं देवतानिन्दनं तथा ॥३०४०॥ म्रपराधास्तथा विष्णो हाँत्रिशत् परिकीर्तिताः। विष्णोरित्युपलक्षणम्, तेनेदं देवमात्रपरम्। यद् यत् कर्माग्र वैगुण्यं नित्ये नैमित्तिके तथा ।।३०४१।। सहस्रं प्रजपेन्मूलमंत्रं चायुतमेव वा । नित्ये सहस्रं प्रजपेन्नं मित्तिके तथायुतम् ॥३०४२॥ विष्णुविषयक एवायं विधि:।

ध्रन्यत्र तंत्रराजे→

नित्यादिकर्मदोषाणां शान्त्यं विद्यां शतं जपेत्। नैमित्तिकातिक्रमणे सहस्रं प्रजपेन्मनुम् ॥३०४३॥ पापसंकरे तु-

सर्वेवामेव पापानां संकरे समुपस्थिते । प्रायिश्वतः तु तंत्रोक्तमयुतं संजपेन्मनुम् ॥३०४४॥

ध्रन्यच यामले-

देवनिन्दापराणां च संकराणां सह प्रिये। शाक्तः शैवो वंष्णवो वा संसर्गं यत्नतस्त्यजेत् ॥३०४४॥ चेत् संसर्गो भवेद् देवि विद्यामेनां तदा जपेत्। कामसंपुटितां मायामष्टोत्तरसहस्रकम् ॥३०४६॥ जप्तवा पापात् प्रमुच्येत संगदोषभवात् शिवे। जाम्बूनदस्य मालिन्यं परिशुद्धेद् यथाग्निना ॥३०४७॥ ग्राविश्चते तु पापानां मूलमष्टसहस्रकम्। गायत्रीं वा जपेद् देवि सर्वपापप्रणाशिनीम् ॥३०४८॥

प्रय भृतकवचनाशप्रायश्चितां यामले-

विधृतं कवचं देवि यदि नश्यति किहिचित्।
तत्रोपायं प्रवक्ष्यामि श्रुणुष्व कमलानने ॥३०४६॥
उपविश्य तथाचम्य भूतशुद्धि विधाय च ।
षट्चकारिंग विचित्याथ गुरुं शिरिस चिन्तयेत् ॥३०४०॥
प्रमुलोमविलोमाम्यां मातृकाम्यां च संपुटम् ।
कवचं प्रपठेद् देवि प्रकावृत्तिमनुक्रमात् ॥३०४१॥
ततो जपेन्महाविद्यां सहस्रं वा शतं क्रमात् ।
विलिख्य कवचं देवि तृतनं साध्येत् ततः ॥३०४२॥
तत्र प्राराग्न् प्रतिष्ठाप्य रक्तसूत्रेग् वेष्ट्येत् ।
वेष्टियत्वा महेशानि स्वर्णादौ स्थापयेद् बुधः ॥३०४३॥
पंचामृतः पंचगव्यः स्नापयित्वा शुभेऽहिन ।
प्राराग्रतिष्ठामंत्रेरा प्रारांस्तत्र नियोजयेत् ॥३०५४॥

संपूज्य देवतारूपं कवचं धारयेत् ततः।

श्रय यंत्रनाशप्रायश्चित्तं नवरत्नेश्वरे-

यदि प्रतिष्ठितं यंत्रं दैवाद् देवि विनश्यति ।
उपोषणमहोरात्रमादरेण समाचरेत् ॥३०४४॥
येन स्वर्णादिना यंत्रं द्रव्येण परिनिर्मितम् ।
विलिख्य यंत्रं तत्पत्रे देवतां तत्र पूजयेत् ॥३०४६॥
यथालब्धोपचारेश्व प्रयुतं प्रजपेन्मनुम् ।
ततः प्रक्षाल्य तद् यंत्रं पीत्वान्ते भोजनं चरेत् ॥३०४७॥
तावत्कालं ब्रह्मचर्यं यावद् यंत्रं न लम्यते ।
पुनर्नवं प्रतिष्ठाप्य यंत्रे पूज्य यथा सुखम् ॥
वतं समापयेद् धीमानतो देवः प्रसीदित ॥३०४८॥

श्रथ पूजाकाले यंत्रपतनप्रायश्चित्तम्-

यंत्रं यदि पतेद् देवि पूजाकाले कदाचन।
लिगं वापि शिला वापि तत् फलं श्रृणु पार्वति ॥३०५६॥
ग्रायुर्वन्धु धनानां च हानिः स्यादुत्तरोत्तरम् ।
ग्रतस्तत् पापशुद्धचर्यमेकरात्रं त्रिरात्रकम् ॥३०६०॥
उपवासपरो मूलं जपेत् साष्ट्रसहस्रकम् ।
जवापुष्पं च जुहुयात् तद्दशांशं ततश्चरेत् ॥३०६१॥
तर्परां मार्जनं विप्रभोजनं शक्तिपूर्वकम् ।
एवं कृते सुतुष्टः सन् देवोऽभीष्टं प्रदास्यति ॥३०६२॥
ग्रिय मालानाशे पतने च प्रायश्चित्तम्

माला यदि पतेद् हस्तादय चैव विनश्यति । सहस्रं चैव संजप्य ब्राह्मणान् मोजयेत् ततः ॥३०६३॥ भोजनं ब्राह्मणानां तु सर्वारिष्टविनाशनम् । गायत्रीं वा जपेत् साष्टशतं भक्तचा समाहितः ॥३०६४॥ महापातकयुक्तोऽपि गायत्रीं प्रजपेद् यदि । सत्यं सत्यं महेशानि मुक्तो भवति तत्क्षरणात् ॥३०६५॥ गायत्रीं स्वोपास्यगायत्रीम् । तत्तोऽपरां नवां मालां तज्जातीयां वरानने । गृह्णीयात् तत्कृते चैवां न विघ्नेरमिभूयते ॥३०६६॥

प्रयवा-

छिन्ना भवति चेन्माला हस्ताद् वा पतिता तथा। प्रतिष्ठां पूर्ववत् कृत्वा पुनर्मन्त्रं जपेत् सुधीः ॥३०६७॥

ग्रय श्रीगुरुकोधे प्रायश्चित्तम्-

शिवे रुव्हे गुरुस्त्राता गुरौ रुव्हे न कश्चन ।
उपवासं गुरुक्रोधे कृत्वा तं तु प्रसावयेत् ॥३०६८॥
यावत् प्रसन्ति नायाति न तावद् भोजनं चरेत् ।
गुरौ प्रसन्ने भुंजीत एवं दोषो न विद्यते ॥३०६९॥
प्रथ ग्रनिवेदितभोजन-प्रायश्चित्तं मस्यस्के —

ग्रनिवेद्य न भुंजीत यदाहाराय कल्प्यते ।

यामले-

ग्रिनवेद्य महेशानि भुंजानः पातकी भवेत्। यत् यदा मक्ष्यते मक्ष्यं तत्तदंव प्रदापयेत् ॥३०७०॥ ग्रिनवेद्य तु भुंजीत प्रायदिचत्तीभवेद्यरः। फलं पुष्पं तु ताम्बूलमन्नपानादिकं च यत् ॥३०७१॥ ग्रिनवेद्य न भोक्तव्यमापत्कालेऽपि पार्यति। भुक्तवाष्टशतमूलं तु जप्त्वा पूतो भवेद्यरः ॥३०७२॥ यो यद् देवाचंनरतः स तद्यवेद्यभक्षकः। शिवदत्तं विष्णुदत्तं गिरिजादत्तमेव वा ॥ प्राप्तमात्रेग् भोक्तव्यमन्यथा पातकी भवेत् ॥३०७३॥

म्रानिपुरागोऽपि-

शिवदत्तं विष्णुदत्तं गिरिजादत्तमेव वा । नैवेद्यमुदरे कृत्वा नरः सायुज्यमाप्नुयात् ॥३०७४॥ स्कंदपुराएो-

वार्गालगे स्वयंभूते स्फाटिके हृदि संस्थिते । स्रत्र शतक्रतोः पुरुयं शंभो नैंवेद्यमक्षरणात् ॥३०७४॥

मादिस्यपुराएो-

निर्माल्यं घारयेद् यस्तु शिरसा पार्वतीपतेः । स राजसूययज्ञस्य फलमाप्नोत्यनुत्तमम् ॥३०७६॥ इति ।

ग्रथ वैष्णवविषये गौतमीये-

शालग्रामशिलातोयमपीत्वा यस्तु मस्तके ।
प्रक्षेपरां प्रकुर्वीत ब्रह्महा स निगद्यते ॥३०७७॥
विष्णोः पाबोदकं पीत्वा कोटिजन्माघनाशनम् ।
तवेवाष्टगुरां पापं भूमौ बिन्दुनिपातनात् ॥३०७६॥
विष्णुपादोदकात् पूर्वं विप्रपादोदकं पिबेत् ।
विषद्धमाचरन् मोहादात्महा स निगद्यते ॥३०७६॥
पृथिच्यां यानि तीर्थानि तानि तीर्थानि सागरे ।
स सागराशि तीर्थानि पादे विप्रस्य दक्षिरां ॥३०८०॥

वासिष्ठे-

केशवाग्रे नृत्यगीतं न करोति हरे दिने । विद्विना कि न दग्धोऽसौ गतः कि न रसातलम् ॥३०८१॥ भगस्यसंहितायाम्-

हत्यां हन्ति यदंधिजापि तुलसी स्तेयं च तोयं पदे नेवेद्यं वहुमद्यपानजनितं गुर्वंगनासंगजम् । श्रीशाधीनमतिस्थितिर्हरिजनैस्तत्संगजं किल्विषं शालग्रामशिलानृसिंहमहिमा कोप्येष लोकोत्तरः ॥३०८२॥ शालग्रामचिन्हंकथनं तत्रैव विष्णुधर्मोत्तरेऽपि-भाव वाक्यम्-

कुत्र वास्ट्व ते विष्णो किमाधारः किमाश्रयः। कुत्र संपूजितोऽमोर्ष्टं भक्तानां त्वं प्रदास्यसि ॥३०८३॥

### विष्णोरुत्तरम्-

निवसामि सदा शंभी शालग्रामशिलान्तरे। तत्रैव मे सुचिह्नानि तन्नामानि च संशृष्यु ॥३०८४॥ द्वारदेशे समे चक्रे दृश्यते नान्तरं यदि । वासुदेवः स विज्ञेयः शुक्लइचैवातिशोभनः ॥३०८५॥ सुषिरं छिद्रबाहुल्यं दीर्घाकारं तु तद् भवेत्। म्रनिरुद्धस्तु पीताभो वर्तुलश्चातिशोभनः ॥३०८६॥ रेखात्रयांकितो द्वारि पद्मेनापि विचिह्नितः। इयामो नारायराो देवो नाभिचक्रे तथोत्तमे ॥३०८७॥ दीर्घरेखासमीपे तु दक्षिए सुषिरान्वितः । ऊर्घ्वं मुखं विजानीयात् सुषिरं हरिरूपिराम् ॥ ३०८८॥ कामदं मोक्षदं चैव सर्थदं च विशेषतः। परमेष्ठी च शुक्लामः पद्मचक्रसमन्वितः ॥३०८६॥ कि वाऽऽकृतिस्तथा पृष्ठे सुचिरं चातिपृष्कलस्। कृष्णवर्णस्तथा विष्णु मूले चक्रे च शोभने ॥३०६०॥ द्वारोपरि तथा रेखा हश्यते मध्यदेशतः। कपिलो नरसिंहस्तु पृथक् चक्रेग शोभितः ॥३०६१॥ ब्रह्मचर्येग पुज्योऽसावन्येषां विघ्नदो भवेत् । वराहशक्तिलिंगस्तु चक्रं च विषमं स्मृतम् ॥३०६२॥ इन्द्रनीलनिभं स्थलं त्रिरेखान्वितमुत्तमम्। दोर्घकांचनवर्णाभा बिन्दुत्रयविभूषिता ॥३०६३॥ मत्स्यनाम्नी शिला जेया भुक्तिमुक्तिफलप्रदा। कूर्मस्तथोन्नतः पृष्ठे वर्त्तुलावतंभूषितः ॥३०६४॥ हरितं वर्णमाधत्ते कौस्तुभेन तु चिह्नितः। हयग्रीवो हयाकारो रेखात्रयविभूषितः ॥३०९४॥ बहुबिन्दुसमाकीर्एाः पृष्ठे नीलाभभूषितः । तद् वैक्र्राधिपो नाम चक्रमेकं तथा घ्वजम् ॥३०१६॥

द्वारोपरि तथा रेखा गुंजाकारा सुशोभना। श्रीधरस्तु तथा देविश्चिह्नितो वनमालया ॥३०६७॥ कदम्बकुसुमाकारो रेखापंचविभूषितः। वर्तुलक्चातिह्नस्वक्च वामनः परिकोतितः ॥३०६८॥ म्रतसीकुसुमप्रस्यो विन्दुना परिशोभितः। मुदर्शनस्ततो देवः स्यामवर्गो महाद्युतिः। वामपाइवें गदाचक्रे रेखंका दक्षिणे तथा ॥३०६६॥ दामोदरस्तथा स्थूलो मध्ये चक्रविभूषितः। दूर्वाभं द्वारि सम्पूर्णं पीतरेखं तथा स्मृतम् ॥३१००॥ नानावर्णो हानन्तः स्यान्नानाचिह्नेन चिह्नितः। ब्रनेकमूर्तिसंभिन्नः सर्वकामफलप्रदः ।।३१०१।। हृ इयते शिखरे लिंगं शालग्रामशिलाभवम्। सः स्याद् योगेश्वरो देवो बह्यहत्यां व्यपोहति ॥३१०२॥ प्रतिरक्तः पद्मनाभः पद्मचक्रसमन्वितः। म्रापद्गतमपि कुर्यादीश्वरं दुःखर्वीजतस् ॥३१०३॥ वक्राकृति हिरएयांकं स्वर्णमभं विनिदिशेत्। मुवर्णरेखा बहुलं स्फटिकद्युतिभूषितम् ॥३१०४॥ श्रतिस्निग्धा सिद्धिकरी शिला कीर्ति ददाति च। पांडुरा पापहरिस्मी पीता पुत्रफलप्रदा ॥३१०५॥ नीला प्रयच्छती लक्ष्मीं रक्ता रोगप्रदायिनी। रूक्षोद्वेगकरी नित्यं बका दारिद्रधकारिएो ॥३१०६॥ सुदर्शनमेकचक्रं लक्ष्मीनारायगाद्वयम् । त्रितयं चाच्युतं सेयं चतुरचक्रं जनादंनम् ॥३१०७॥ पंचचकं वासुदेवं षट्कं प्रद्युम्नसंज्ञकम्। संकर्षरां सप्तचक्रं ग्रष्ट्युक् पुरुषोत्तमम् ॥३१०८॥ पक्रूरं नवसंयुक्तं दशयुक्तं दशात्मकम्। एकावशं चानिरुद्धं द्वादशं द्वादशात्मकम् ।

चक्रसंख्याविभेदेन भिन्नं द्वादशरूपकम् ॥३१०६॥ इति । प्रथ द्वादशशुद्धिस्तु वैष्णवानामिहोच्यते। गृहोपसर्पाणं चैव तथानुगमनं हरेः ॥३११०॥ भक्तचा प्रदक्षिएां चैव पादयोः शोधनं पुनः । पुजार्थं पत्रपुष्पारगां भक्तेन त्रोटनं हरेः ॥३१११॥ करयोः सर्वशृद्धीनामियं शृद्धि विशिष्यते । तन्नामकीर्तनं चैव गुर्गानामथ कीर्तनम् ॥३११२॥ भक्तचा श्रीकृष्णदेवस्य वचसः शुद्धिरिष्यते । तत्कथाश्रवरां चैव तस्योत्सवनिरूपराम् ॥३११३॥ श्रोत्रयो नेंत्रयोश्चैव शुद्धिः सम्यगिहोच्यते । पादोदकं च निर्माल्यं मालानामिप घारणम् ॥३११४॥ उच्यते शिरसः शुद्धिः पुंसस्तस्य हरेः पुनः। ब्राह्माणं गंधपुष्पादे निर्माल्यस्य तपोधन ॥३११४॥ विश्वद्धिः स्यादनन्तस्य घ्राग्एस्यापि विधीयते । पत्रपुष्पादिकं यञ्च कृष्णपादयुगापितम् ॥ तदेकं पावनं लोके तद्धि सर्वं विशोधयेत् ॥३११६॥

तुलसीग्रहणे विशेष:-

वैधृतौ च व्यतीपाते भौमभागंवभानुषु ।
पर्वद्वये च संक्रान्तौ द्वादश्यां सूतकद्वये ॥३११७॥
तुलसी ये विचिन्विन्ति ते छिन्दिन्ति हरेः शिरः ।
नेव छिद्याद् रवौ दूर्वा तुलसीं निश्चि संघ्ययोः ॥३११८॥
धात्रीपत्रं कार्तिके च पुण्यार्थी मितमान्नरः ।
द्वादश्यां तु दिवास्वापस्तुलस्यावचयस्तथा ।
विष्णोश्चेव दिवास्नानं वर्जनीयं सदा बुधैः ॥३११९॥

प्रथ वैष्णवित्तलके विशेषः ब्रह्माण्डपुराणे, गौतमीये च-ऊर्ध्वपुण्ड्रमृजुं सौम्यं ललाटे यस्य दृश्यते । स चाएडालोऽपि शुद्धात्मा पूज्य एव न संशयः ॥३१२०॥ श्रशुचिक्चाप्यनाचारो मानसं पापमाचरेत्। श्रुचिरेव भवेत्रित्यमूर्ध्वपुण्ड्रांकितो नरः ॥३१२१॥ मत्प्रियार्थं शुभार्थं वा रक्षार्थं चतुरानन । मद्भक्तो धारयेन्नित्यमूर्ध्वपुण्ड्रमतिन्द्रतः ॥३१२२॥ ललाटे च गदा कार्या मूर्ध्नि चापं शरांस्तथा । नंदकं चंव हृन्मध्ये शंखं चक्रं भुजहृये ॥३१२३॥ शंखचक्रांकितो विष्रः क्मशाने च्रियते यदि । प्रयागे या गतिः प्रोक्ता सा गतिस्तस्य नारद ॥३१२४॥ इति । तदंकनं तु गोपीचंदनादिना न तु तप्तांकनं, तत्कृते महद्विरोधापितः ।

श्रव शैवविषये, भविष्ये-

बाग्गिलगानि राजेन्द्र रम्यागि भुवनत्रये।
तेनैव च कृतार्थः स्याद् बहुभिः किमु सुव्रत ॥३१२५॥
न प्रतिष्ठा न संस्कारस्तेषामावाहनं तथा।
बाग्गिलगेषु चण्डांशो नं हि निर्माल्यकल्प ११ ॥३१२६॥
सर्वे बाग्गिपतं ग्राह्यं भक्तचा भक्तंरनन्यया।
बाग्गिलगे स्वयंभूते चन्द्रकांते हृदि स्थिते।
चान्द्रायग्रशतं शेयं शंमो नैवेद्यमक्षगात् ॥३१२७॥

तया च हेमाद्री कालोत्तरे-

नर्मदायां देविकायां गंगायां मुनिसेवित ।
सन्त्यसंख्यानि पुरुयानि लिगानि च षडानन ॥३१२८॥
इंद्रादिदेवपूज्यानि तिच्चह्नं श्चिह्नितानि च ।
सदा संनिहितस्तत्र शिवः सर्वार्थसाधकः ॥३१२६॥
पक्ष्यजंबूफलाकारं कुक्कुटाएडसमाकृतिम् ।
भुक्तिमुक्तिप्रदं चैव बार्णालगमुदाहृतम् ॥३१३०॥
कर्षके बार्णालगे तु पुत्रदाराक्षयो भवेत् ।

चपंटे पूजिते वाणे गृहभंगो भवेद ध्रुवम् ।
लिंगे कलिकया युक्ते व्याधिमान् पूजको भवेत् ॥३१३१॥
प्रच्यं स्यात्कापिलं लिंगं मुनिभि मीक्षकाङ्क्षिभिः ।
लघुं वा कपिलं स्थूलं गृहस्थो नार्चयेत् क्वचित् ॥३१३२॥
तीक्ष्णाप्रं वक्रशीर्षं च बाणिलंगं विवर्जयेत् ।
प्रतिस्थूलं चातिकृशं स्वल्पं वा भूषणान्वितम् ॥३१३३॥
गृही विवर्जयेद् यत्नाद् भुक्तिमुक्तचर्यकामुकः ।
पूजितव्यं गृहस्थेन बाणं च भ्रमरोपमम् ॥३१३४॥
तत्रापि शिवपीठं स्यान्मंत्रसंस्कारविजतम् ।
भुक्तिमुक्तिप्रदं बाणं सर्ववर्णोत्तमोत्तमम् ॥३१३४॥

लिगंपरीक्षा सूतसंहितायाम्—
सप्तकृत्त्वस्तुलारूढो बृद्धिमेति न हीयते ।
बागालिगं तदाख्यातं शेषं नामंदमुच्यते ॥३१३६॥
त्रिपंचवारं यस्यैव तुलासाम्यं न विद्यते ।
तदा बागां समाख्यातं शेषं पाषाग्यसंभवम् ॥३१३७॥
नद्यां वा प्रक्षिपेद् भूयो यदा तदुपलभ्यते ।
बागालिगं तदा विद्धि चतुर्वर्ष्फलप्रदम् ॥३१३८॥

### केदारखण्डे-

रत्निलगं ततः स्थाप्यं बार्णात् कोटिगुरणं च यत् ।
सिद्धयो रत्निलगेषु श्रिरिणमाद्याः सुसंस्थिताः ॥३१३६॥
रत्नधातुमयान्येव लिगानि कथितान्यिप ।
प्रशस्तान्येव पूज्यानि सर्वकामप्रदानि च ।
एतेषामिप सर्वेषां काश्मीरश्च विशिष्यते ॥३१४०॥
काश्मीरादिषु लिगेषु बार्णालगं विशिष्यते ।
बार्णालगात् परं नान्यत् पविश्रमिह विद्यते ।
ऐहिकामुष्टिमकं सर्वं पूजाकर्तुः प्रयच्छित ॥३१४१॥

लिगंमस्तकं पुष्पादि शून्यं न कुर्यात्, तचीक्तं लिगपुरागो-

यस्य राष्ट्रे तु लिंगस्य मस्तकं शून्यलक्षराम् । तस्यालक्ष्मी महारोगो दुर्गिक्षं वाहनक्षयः ॥३१४२॥ तस्मात्परिहरेद् राजा धर्मकामार्थमुक्तये । शून्ये लिंगे स्वयं राजा राष्ट्रं चैव प्रराह्यति ॥३१४३॥इति ।

चिह्नानि यथा वायवीयसंहितायाम्-

मधुपिगलवर्गाभं कृष्णकुराडलसंयुतम् । स्वयंभूलिगमाख्यातं सर्वसिद्धनिषेवितम् ॥३१४४॥ नानावर्णसमाकीर्णं जटाश्रुलसमन्वितम्। नीलकण्ठं समाख्यातं लिगं पूज्यं सुरासुरैः ॥३१४५॥ घुक्काभं घुक्ककेशं च नेत्रत्रयसमन्वितम्। त्रिलोचनं च तल्लिगं सर्वपापनिषुदनम् ॥३१४६॥ ज्वलित्गजटाजूटं कृष्णाभं स्थूलविग्रहम् । कालाग्निरूद्रसंज्ञं तिल्लगं तत्त्वनिषेवितम् ॥३१४७॥ मधुपिंगलवर्गाभं श्वेतयज्ञोपवीतकम्। त्रिपुरारीति विख्यातं प्रलयाब्धिसमन्वितम् ॥३१४८॥ शुभ्राभं पिंगलजटमिन्दुमालाधरं परम्। त्रिश्रुल्धरमीशानं लिगं सर्वार्थसाधकम् ।।३१४६।। त्रिशूलं डमरुं चैव शुभ्रमधाङ्गभागकम्। श्रर्धनारीव्यराख्यातं सर्वदेवैरभिष्दुतम् ॥३१५०॥ ईवद्रक्तमयं कायं श्रुलदीर्घसमुज्ज्वलम्। महाकालं समाख्यातं धर्मकामार्थमोक्षदम् । इति ते कथितं गुह्यं लिगचिह्नं महेशितुः ।।३१५१।। इति । विना भस्म त्रिपुराड्रे रा विना रुद्राक्षमालया । पूजितोऽपि महादेवो न स्यात्तस्य फलप्रदः ॥३१५२॥ वते पाशुपते नित्यं भस्मना यस्त्रिपुएड्कम् ।

धारयेत् सततं मत्यंः शिव एव न चापरः ।।।।३१५३।।
त्रिपुणड्रे न विना कुर्याद् यत्किचिद् वैदिकीं क्रियाम् ।
सा निष्फला भवत्येव ब्रह्मगा च कृता यदि ।।३१५४।।
शैवो वा वैष्णवो वापि शाक्तो वा सौर एव वा ।
त्रिपुण्ड्रे गा विना पूजां कुर्वागो यात्यधोगतिम् ।
सर्वे त्रिपुण्ड्रकं कुर्यु र्भस्मनापि च सर्वदा ।।३१५५।। इति ।

ईशानसंहितायाम्, वायवीये च-

पंचभतमयं भस्म तानि ब्रह्ममयानि च। तरेव धारयन् मत्यंस्तस्मिन् लीयेत व ध्रुवम् ॥३१५६॥ सद्योजाताद् भवेत् पृथ्वी वामदेवाद् भवेजालम् । ग्रघोराञ्च भवेदग्निस्तत्युरुषाद् वायुरुच्यते ॥३१५७॥ ईशानाद् गगनाकारं पंचब्रह्ममयं जगत्। शिवाग्ने भेंस्म संग्राह्यमग्निहोत्रोद्भवं तु वा ॥ ३१५८॥ वैवाह्याग्न्युद्भवं वापि पक्ष्यं शुचि सुगन्धि च। कपिलायाः शकृत् शस्तं गृहीतं गगने पतत् ॥३१४६॥ न क्किन्नं नातिकठिनं न दुर्गन्धि न चोषितम्। उपर्यंधः परित्यज्य गृह्णीयात् पतितं यदि ।।३१६०।। यद्वा धरामसंस्पृष्टं सद्येनानीय गोमयम् । वामेन पिड्य संशोष्य ततोऽघोरेए। निर्दहेत ॥३१६१॥ तत्पुरुषेरा समुद्धृत्य चेशानेन विशोधयेत्। इत्यं तु संस्कृतं भस्म मानस्तोकेन गृह्य च ॥३१६२॥ पंचिम मन्त्रयेत् तञ्च ग्रम्निरित्यादि मंत्रतः। विमुज्यांगानि संस्पृश्य पुनरादाय मंत्रतः ।।३१६६।। तस्माद् बह्ये ति यजुषा मन्त्रयेद् रुद्रसंख्यवा । प्रगावाचे चतुर्थ्यन्ते ह् दन्ते नीममंत्रकैः ॥३१६४॥

<sup>(</sup>१) इदं भविष्ये, शिवधर्मे धर्मपूरायो च ।

तथा पंचाक्षराद्यं इच ललाटादिषु धाममु ।
ललाटे ब्रह्म विज्ञे यो हृदये हृव्यवाहनः ।
नाभौ स्कन्दो गले पूषा रुद्रो दक्षिरणबाहुके ॥३१६५॥
ग्रादित्यो बाहुमध्ये च शशी च मिण्डिन्धके ।
वामदेवो वामबाहौ बाहुमध्ये प्रभंजनः ॥३१६६॥
मिण्डिंथे च वसवः पृष्ठदेशे हरः स्मृतः ।
शंभुः ककुदि संप्रोक्तः परमात्मा शिरः स्मृतः ॥३१६७॥
मध्यमानामिकांगुष्ठेरेतत्स्थानेषु धारयेत् ।
श्यंबकं च पठेदन्ते शिवस्मरणपूर्वकम् ॥३१६६॥
वर्तुलेन गवेद् व्याधि दीर्घेण च तपक्षयः ।
ललाटयुगमानेन त्रिपुण्डं कारयेद् बुधः ॥३१६६॥
ग्रामध्याह्नं जलेनेव तद्धवं तु जलं विना ।

ध्रय रुद्राक्षघारणं यामले-

प्रवद्राक्षधरो भूत्वा यद् यत् कर्म च वैदिकम् ।

करोति जपहोमादि तत्सर्घं निष्फलं मनेत् ।।३१७२।।

निदिछद्राश्च सुपक्वाश्च रुद्राक्षा घाराग्रे स्मृताः ।

विना मंत्रं न विभृयाद् रुद्राक्षान् भुवि मानवः ।।३१७३।।

पंचामृते पंचगव्ये स्नापित्वा तु धारयेत् ।

क्षद्राक्षस्य प्रतिष्ठायां मंत्रः पंचान्तरः स्मृतः ।।३१७४।।

त्रयंबकादिस्तथा मंत्रः प्रतिष्ठायां प्रयोजयेत् ।

प्रग्वं च समुद्वार्य मायान्ते मातृकां तथा ।।३१७५।।

पंचगव्ये च प्रक्षिप्य सद्योजातं पठेत्ततः ।।३१७६।।

शुद्धोदकेन प्रक्षाल्य वामेनालिप्य चंदनैः। धूपयेत्तामघोरेगा ग्रन्यं तत्पुरुषेगा च ॥३१७७॥ ईशानं प्रजपेद् विद्वान् दशधा च मिंग् प्रति। मघोरेगा तथा मेरुं शतधा मंत्रयेत्सुधीः ॥३१७६॥ पूज्य पंचोपचारैस्तां धारयेद् देवताधिया । तुलसीकाष्ट्रजां चैव घारयेद् वैष्णवोत्तमः ॥३१७६॥ विष्णुमंत्रमनुस्मृत्य वर्जयेदन्यकाष्ठजास् । भ्रष्टोत्तरशतं कुर्याञ्चतुःपंचाशदेव वा ॥३१८०॥ सप्तविशतिमाना वा हीना माला न युज्यते। सप्तविशतिरुद्राचमालया देहसंस्थया ॥३१८१॥ यः करोति नरः पुग्यं सर्वे कोटिगुगां भवेत् । शिलायां हस्तयोः कएठे कर्णयोश्चापि यो नरः ॥३१८२॥ रुद्राक्षं धारयेद् भक्तचा शैवं लोकमवाप्नुयात्। नववक्त्रन्तु रुद्राक्षं धारयेद् वामके भुजे ॥३१८३॥ चतुर्दशमुखं चैव शिखायां घारयेद् बुधः। एकवक्त्रः शिवः साक्षाव् ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥३१८४॥ द्विवक्त्रो हरगौरी स्याद् गोवधाद्यधनाशकृत्। त्रिवक्त्रोऽग्निस्त्रिजन्मोत्थपापराप्ति प्रगाशयेत् ॥३१८५॥ चतुर्वक्त्रः स्वयं ब्रह्मा ब्रह्महत्यां व्यपोहति । पंचवक्त्रस्तु कालाग्निरगम्याभक्ष्यपापनुत्। षड्वक्त्रस्तु ग्रहः प्रोक्तो गर्भहत्यां व्यपोहति ॥३१८६॥ सप्तवक्त्रस्त्वनंतः स्यात् स्वर्णस्तेयादिपापनुत् । विनायकोऽष्टवक्त्रः स्यात् सर्वाऽनृतविनाशकः ॥३१८७॥ भैरवो नववक्त्रस्तु शिवसायुज्यकारकः। दशवनत्रः स्मृतो विष्णु भूतप्रेतिपशाचहा ॥३१८८॥

एकावशमुखो रुद्रो नानायज्ञफलप्रदः ।

हादशास्यो भवेदकः सर्वक्रतुफलप्रदः ॥३१८६॥

श्रयोदशमुद्धः कामः सर्वकामफलप्रदः ।

चतुर्दशास्यः श्रीकएठो वंशोद्धारकरः परः ॥३१६०॥

रुद्राक्षे देहसंस्थे तु कुक्कुरो स्त्रियते यदि ।

सोऽपि रुद्रपदं याति कि पुन मीनवा गुह ! ॥३१६१॥

यो ददाति द्विजातिम्यो रुद्राक्षं भुवि षएमुख !।

तस्य प्रीतो मवेद् रुद्रः प्रयच्छति निजं पदम् ॥३१६२॥

प्रश्यच-

रुद्राक्षान् कएठदेशे दशनपरिमितान् मस्तके विशति हैं
यट् षट् कर्णप्रदेशे करयुगलगता द्वादश द्वादशेव ।
बाह्वीरिदोः कलाभि नंयनयुगकृते चैकमेकं शिखायां
वक्षस्यष्टाधिकं यः कलयित शतकं स स्वयं नीलकएठः ॥३१६३॥
सोमवारे त्रयोदश्यां चतुर्दश्यां निशामुखे ।
संक्रान्तौ बिल्वपत्रं च नो खिद्यान्मितमान्नरः ॥३१६४॥

इति स्मृतिपुराणतंत्रेभ्यः संगृहीतम् ।

म्यारिमंत्रप्रायश्चित्तम्-

यद्यज्ञानादरिर्मन्त्रो गृहीतः साधकेन च । त्यागस्तस्य प्रकर्तंब्यः शास्त्रप्रोक्तेन वर्त्मना ॥३१६४॥ यद्या गालिनीविजये-

ग्रथारिमंत्रत्यागस्य विधिः सम्यक् प्रकाश्यते । श्रुचिः समाहितो भूत्वा प्रारभेत् प्रवरे दिने ॥३१६६॥ ग्रशेषदुःखनाशाय देशिकः प्रवरं विधिम् । सत्रादौ रम्यभवने कुम्भं दीक्षाविधिक्रमात् ॥३१६७॥ मंडले स्थापयेद् विद्वान् पूरयेत् तं जलैः शुभैः । विलोममंत्रपाठेन तत्राऽऽवाह्य तु देवताम् ॥३१६८॥ सक्तीकृत्य संपूज्यावरणानि प्रपूजयेत् । एवं सावरणामिष्टा मंत्री मंत्रस्य देवताम् ॥३१६६॥ हत्वा विलोममंत्रेग सर्पिषा गोरपि द्विजः। ग्रष्टोत्तरसहस्रं वा ग्रष्टोध्वं वा शतं सुधीः ॥३२००॥ ब्रह्मापंग्रेन मनुना तथान्ते तपंयेत् प्रभुम्। ततो यथावद् दुग्धान्नै देवताभ्यो बलि हरेत् ॥३२०१॥ विदिक्षु दिक्षु च तथा वक्ष्यमार्गे मंनूत्तमैः। भ्रायाहीन्द्र सुराधीश शतमन्यो शचीपते ॥३२०२॥ नमस्तुभ्यं गृहारोमं पुष्पध्पादिकं बलिम्। द्यायाहि तेजसां नाथ हब्यवाह वरप्रद ॥३२०३॥ गृहारा पुष्पध्पादिबलिमेनं सुपूजितम्। प्रेतराज समायाहि भिन्नांजनसमप्रभ ॥३२०४॥ बलि दत्तं गृहीत्वेमं सुप्रीतो वरदो मव। नमस्ते रक्षसां नाथ निऋं ते त्विमहागतः ॥३२०५॥ गृहारा बलिपूजादि मया भक्तचा निवेदितम्। एहि पश्चिमदिक्पाल जलनाथ नमोऽस्तु ते ॥३२०६॥ भक्तचा निवेदितां पूजां गृहीत्वा प्रीतिमावह । प्रभंजन प्रागपते त्वमेहि सपरिच्छदः ॥३२०७॥ मया प्रयुक्तं विधिवद् गृहारा बलिमादरात्। क्वेरतारकाधीशावागच्छेतां सुरोत्तमौ ॥३२०८॥ पुष्पघ्पादिभिः प्रीतौ भवेतां वरदौ मम। ईशत्वमेव भगवन् सर्वविद्याश्रय प्रभो ॥३२०६॥ पूजितः पुष्पघ्पाद्यैः प्रीतो भव विभूतये। ग्रायाहि सर्वलोकानां नाथ बहान् समर्चनम् ॥३२१०॥ गृहारा सर्वात् विघ्नात् मे निवर्तय नमोऽस्तु ते। श्रागच्छ वरदाव्यक्त विष्णो विश्वस्य नायक । पूजितः परया भक्तचा भव त्वं सुखदो मम ॥३२११॥ ततः सपरिवारां च पूजयेन्मंत्रदेवताम्। मंत्रेण विपरीतेन पुष्पदीपोपचारकैः ॥३२१२॥

ततस्तु प्राथंयेद् विद्वान् पूजितां मंत्रदेवताम् । श्रानुकून्यमनालोच्य मया तरलबुद्धिना ॥३२१३॥ यदुपात्तं पूजितं च प्रभो मंत्रस्वरूपकम्। तेन मे मनसः क्षोभमशेषं विनिवर्तय ॥३२१४॥ पापं प्रतिहतं चास्तु भूयात् श्रेयः सनातनम् । तनोतु मम कल्याएां भाविनी भक्तिरेव ते ॥३२१४॥ इति संप्रार्थ्य मंत्रेशं मंत्रं पत्रे विलोमतः। लिखित्वाऽमलकर्प्रचंदनेन समर्चयेत् ॥३२१६॥ कलशोपरि संस्थाप्य भक्तचा परमया युतः। तत्पत्रं मतिमान् पश्चाद् बद्घ्वा निजिशारस्यथ ॥३२१७॥ स्नायात् पूजितकुभ्भस्य तोयै मन्त्रमयैः शुभैः। पुनश्चान्येन तोयेन कुंभमापूर्यं संयतः ॥३२१८॥ तन्मध्ये मंत्रपत्रं च निःक्षिप्याय प्रपूजयेत्। तं कुंभं निम्नगातीरे शुद्धे वाथ जलाशये ॥३२१६॥ निःक्षिपेदय विप्रांरच यथाशक्तचा प्रभोजयेत्। इत्यं कृतविधानस्य रिपुमंत्रोद्भवा रुजः ॥३२२०॥ नश्यन्त्येव न संदेहः क्रमाच्चित्तप्रसन्नता। जायतेऽतीव संपन्नो वर्धते तत्कुलं क्रमात् ।।३२२१॥

> इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे प्रायश्चित्तादिकवनं नाम भ्रष्टादशः पटलः ॥१८॥

# एकोनविंशः पटलः।

श्रथ मंत्रशुद्धिः।

तद्यथा-

कुलाकुलं राशिताराकथहाकडमौ तथा । धनर्एं चेति षट्चऋं प्रोक्तं वै मंत्रशोधने ॥३२२२॥ वाराहीतंत्रे-

ताराशुद्धि वेंष्णवानां कोष्ठशुद्धिः शिवस्य च । ताराशुद्धिस्त्रंपुरेऽपि गोपालेऽकडमः स्मृतः ॥३२२३॥

तंत्रान्तरे-

पिण्डे तारे स्वप्नलब्धे षड्याँ प्रासादाकंत्रैपुरे नारसिहे । मालामायामातृवाराहकामास्त्रे नो दोषः स्त्र्याप्तवेदेषु रत्ने॥३२२४॥ प्रत्यच-

गारुडादिषु सौरेषु वैष्एावे बौद्धजनयोः । महाकूटेषु मंत्रेषु नैव सिद्धादिशोधनम् ॥३२२४॥

प्रत्यञ्च-

श्राज्ञासिद्धास्तु ये मंत्राः योगिनीनां प्रसादतः । लब्धा ये केऽपि ते मंत्राः सर्वकामफलप्रदाः ॥३२२६॥

एतद् व्यतिरिक्तेष्वावश्यकं शोधनम्।

यदुक्तं कादिमते-

मंत्रो वा यदि वा विद्या स्तवो वा सूक्तमेव वा । ग्रथंबंधुशरीराण्यशुद्धो नाशयित ध्रुवम् ॥३२२७॥ तस्मात्सवंप्रयत्नेन दुष्टं सर्वत्र वर्जयेत् । साधकस्य तु नामादि वर्णामारम्य शोधयेत् ॥३२२८॥ मंत्राद्यक्षरपर्यन्तं सर्वत्रैष विनिश्चयः । जन्मोत्थं वा प्रसिद्धं वा नाम प्राह्यं विचक्षग्रीः ॥३२२६॥

यच पिंगलामते-

प्रसिद्धं यद् भवेशाम कि वास्य जन्मनाम च । यतीनां पुष्पपातेन गुरुगा यत् कृतं भवेत् । नाम्नस्तस्येव वर्गानि विभक्तानि च कारयेत् ॥३२३०॥

ग्रन्यत्रापि—
सुप्तो जार्गात्त येनाऽसौ दूरस्थश्च प्रभावते ।
वदत्यन्यमनस्कोऽपि तन्नाम ग्राह्यमत्र तु ॥३२३१॥
राज्यर्गादिकमंत्रागां स राज्ञि र्जन्मराज्ञितः ।
विचार्यमनुराज्यन्तं रिपुहोनं मनुं जपेत् ॥३२३२॥
यदि राज्ञिप्रकरणपठितं न भवति, तदा पूर्वसंमतमिति रहस्यम् ।

तच्च सनत्कुमारीये-

मातृपितृकृतं नाम त्यक्तवा शर्मादिसेवकान् । श्रीवर्गं च ततो विद्वान् चक्रेषु योजयेत् फ्रमात् ॥३२३३॥

司幣一

कुलाकुलस्य भेदं हि वक्ष्यामि मंत्रिगामिह । वाय्विग्नभूजलाकाशाः पंचाशिह्नपयः क्रमात् ॥३२३४॥ पंच ह्रस्वाः पंच दीर्घा बिन्द्वन्ताः सन्धिसंभवाः । कादयः पंचशः षक्षलसहान्ताः समीरिताः ॥३२३४॥

### तचथा-

१. ग्राथाएक चटतपय वा मारुताः।

२. इईऐ ख छ ठथ फ र क्षाः ग्राग्नेयाः।

३. उ ऊ भ्रो ग ज इ द व ल छाः पायिवाः।

४. ऋ ऋ भी घ भ ढ ध भ व शा वारुएाः।

प्र. लुल ग्रं ङ ज ए। न म स हा नाभसाः ।
साधकस्याक्षरं पूर्वं मंत्रस्यापि तदक्षरम् ।
यद्येकभूतदैवत्यं जानीयात् स्वकुलं हि तत् ॥३२३६॥
भौमस्य वारुएं मित्रमाग्नेयस्यापि मारुतम् ।
मारुतं पाणिवानां च शत्रुमाग्नेयमंभसाम् ॥३२३७॥
चकारात् ग्राग्नेयं पाणिवानां शत्रुः।

तज्ञ रुद्रयामले-

पाथिवे वारुगं मित्रं तैजसं शत्रुरीरितम् । नाभसं सर्वमित्रं स्याद् विरुद्धं नैव शीलयेत् ॥३२३८॥

प्रथ राशिचक मंत्रकल्पद्रमे-

रेसाद्वयं पूर्वपरेण कुर्यात् तन्मध्यतो याम्यकुवेरभेदात् । एकंकमोशाननिशाचरे तु हुताशवाय्वो विलिखेत् ततोऽर्णात् ॥३२३६॥ वेदाग्निवह्नियुगलश्रवणाक्षिसंख्यात् पंचेषुबाणशरपंचचतुष्टयार्णात् । मेषादितः प्रविलिखेत् सकलांस्तु वर्णात् कन्यागतान्प्रविलिखेदथ शादिवर्णात् ॥३२४०॥

#### यथा-

१. स्र माइई मेषः। २. उ ऊ ऋ वृषः।

३. ऋ जुलू मियुनस्। ४. एऐ कर्कटः।

५. भ्रो भ्रो सिंहः। ६. म्रं म्रः शष सह लक्षाः कन्यका।

७. कवर्गः तुला। ८. चवर्गो वृश्विकः।

ह. टवर्गो धनुः। १०. तवर्गो मकरः।

११. पवर्गः कुंभः । १२. यवर्गो मीनः ।

### तंत्रान्तरे राशीनां संज्ञा-

लग्नं धनं भातृबंधुपुत्रशत्रुकलत्रकाः।

मर्गं धर्मकर्मायथ्यया द्वावश राशयः ॥३२४१॥

नामानुरूपमेतेषां शुभाशुभफलं दिशेत्।

वैष्णावे त् शत्रुस्थाने बंधुः, बंधुस्थाने शत्रुरिति पाठः ।

स्वराशे मन्त्रराध्यन्तं गरानीयं विचक्षराः।

राशीनां शुद्धता ज्ञेया त्यजेत् शत्रुं मृति व्ययम् ।

साध्याख्याक्षरराज्यन्तं गरायेत् साधकाक्षरात् ॥३२४२॥ इति ।

# नारायगोये-

धजाते राशिनक्षत्रे नामाद्यक्षरराशितः।

वैद्यावे तु रामार्चनचंद्रिकायाम्-

एकपंचनवबांधवाः स्मृताः द्वौ च षट् च दशमाध सेवकाः ।

विह्नरुद्रमुनयस्तु पोषकाः द्वादशाष्ट्रचतुरस्तु घातकाः ॥३२४३॥

# शाक्ते तु तंत्रराजे-

तेन मंत्रादिवर्णेन नाम्नश्राद्याक्षरेगा च।
गरायेद् यदि षष्ठं वाष्यष्टमं द्वादशं तु वा ॥ ३ ३ ४ ४ ॥
रिपु मंन्त्राद्यवर्णं स्यात् तेन तस्याहितं भवेत् ।
षष्ठाष्ट्रमद्वादशानि तस्माद् वर्ज्यानि यत्नतः ॥ ३ २ ४ ४ ॥

इति राशिचकम्।

**झब** ताराचकं, पिगलातंत्रे-

उत्तराद् दक्षिगाग्रां तु रेखां कुर्याञ्चतुष्टयीम् ।

दश रेखाः पश्चिमाग्रा कर्तव्या वरवरिंगनि ॥३२४६॥

श्रिश्वादिक्रमेग्रंव विलिखेत्तारकाः पुनः।
वक्ष्यमाग्रविधानेन तन्मध्ये वर्णकान् न्यसेत् ॥३२४७॥
यक्षंकत्र्याविधानेन तन्मध्ये वर्णकान् न्यसेत् ॥३२४७॥
यक्षंकत्र्याविधानेन तन्मध्ये वर्णकान् न्यसेत् ॥३२४७॥
युग्मैकद्वित्रिरूपानलक्षिक्षाक्षाक्ष्यम् द्वच्यं कपक्षाग्निचन्द्राः
वर्गाः क्रमात्स्वरांत्यौ तु रेवत्यंक्षगतावुभौ ।
जन्म-संपद्-विपत्-क्षेम-प्रत्यिरः साधको वधः ॥३२४६॥
मित्रं परममित्रं च गग्रनीयं स्वनाममात् ।
रसाष्ट्रनवभद्राणि युगयुग्मगतान्यि ।
इतराणि न भद्राणि परित्याज्या मनीषिमः ॥३२४६॥
सत्र नक्षत्रात्मकत्वाद् गग्रयोनिमैत्र्योरावक्ष्यकत्वम् ।

तथा च निबंधे-

पूर्वोत्तरात्रयं चैव भरण्याद्री च रोहिस्सी।
इमानि मानुषाण्याहु नंक्षत्रास्ति मनोषिसः ॥३२४०॥
ज्येच्ठा शतभिषक् मूला धनिष्ठा कृत्तिका तथा।
चित्रा मधा विशाखाः स्युस्तारा राक्षसदेवताः ॥३२४१॥
प्रश्चिनी रेवती पुष्यः स्वाती हस्तः पुनर्वसुः
प्रनुराधा मृगशिरः श्रवस्ता देवतारकाः ॥३२४२॥
स्वजातौ परमा प्रीतिमंध्यमा भिन्नजातिषु ।
देवराक्षसयोर्वेरं नाशं मानुषरक्षसोः ॥३२४३॥

भ्रथ योनिमैत्रो-

'ग्रविभाजि फिएाद्वयं श्रवृषभुक् मेषीतवी मूषकस् चालुर्गाः क्रमशस्ततोऽपि महिषी व्याद्राः पुनः सैरभी। व्याद्रो गौ मृगमंडलौ किपरथो बभ्रुद्वयं वानरः सिहोऽश्वो मृगराट् पशुश्र करटी योनिश्र भानामियम्।।३२५४।।

१. धत्र साभिजिताष्ट्राविद्यतिः २८। इभः=हस्तीः वृषभुक्=माजाँरः, घोतुः=विद्यालः ।
सैरभी=महिषी । मंडलः=स्वा । पशुः=गौः । करटी=हस्ती । सर्पमूषको दौ दौ । भृगास्त्रयः ।
नक्ष्तो दौ । प्रन्ये त्वेकैकाः ।

विरोधस्तु-

गोव्याद्रं गर्जासहमश्वमहिषं श्वेगं च बभ्रूरगम् । वैरं वानरमेषकं च सुमहत् तद्वद् बिडालोन्दुरम् ॥ इति ।

यामले-

जन्मनक्षत्रयोन्या व मारणानि यथातथम् । कृतानि न चिरेग्पैव सिद्धिदानि महेश्वरि ॥३२५४॥

इति नक्षत्रवक्रम्।

ग्रथ ग्रकथहचक्रम्-

अर्घ्वगाः पंचरेखाः स्युः पंचतिर्यग्गताः पुनः । कोष्ठानि तत्र जायन्ते षोडशैवात्र संलिखेत् ॥३२५६॥

> इन्द्विग्निरुद्रनवनेत्रयुगार्कदिक्षु ऋत्वष्ट्रषोडशचतुर्दशभौतिकेषु । पातालपंचदशविश्वमिते च कोष्ठे वर्णान् लिखेल्लिपिभवान् क्रमशस्तु घोमान् ॥३२५७॥

नामाद्यक्षरमारभ्य यावन्मंत्रादिमाक्षरम् । कोव्ठैश्चतुभिरेकंकमिति कोव्ठचतुष्टयम् ॥३२५८॥

यस्मिन् चतुष्के नामाणंस्तत्स्यात् सिद्धिचतुष्टयम् । प्राविक्षण्यात् द्वितीयं तत् साध्याख्यं तत् तृतीयकम् ॥३२५६॥ सुसिद्धाख्यं चतुर्थं तु सपत्नाख्यं स्मृतं बुधैः । सिद्धः सिद्धचित कालेन साध्यस्तु जपहोमतः ॥३२६०॥

सुसिद्धो ग्रहणादेव रिपु मूलं निकृन्तति । सिद्धार्गा बांघवाः प्रोक्ता साध्यास्ते सेवकाः स्मृताः ॥३२६१॥

सुसिद्धाः पोषका नेयाः शत्रवो घातकाः स्मृताः । जपेन बंधुसिद्धिः स्यात् सेवकोऽधिकसेवया ॥३२६२॥

पुद्गाति पोषकोऽभीष्ट्यातको नाशयेद् ध्रुवस् । एककोष्ठे द्वयोर्वग्रें सिद्धसिद्धमुदाहृतः ॥३२६३॥

तद् द्वितीये मंत्रवर्णे सिद्धसाध्य उदाहतः। नृतीये सिद्धसुसिद्धः सिद्धारिः स्याज्ञतुर्थके ॥३२६४॥ नामार्गयुक् चतुःकोष्ठान् मन्वर्गक्षचेद् द्वितीयके । चतुष्के तत्र पूर्णं ते यत्र नामाक्षरं स्थितम् ॥३२६५॥ तच्च कोष्ठं समारम्य गरायेद् दक्षमार्गतः । साध्यसिद्धः साध्यसाध्यस्तत्सुसिद्धश्च तद्रिपुः ॥३२६६॥ एवं ज्ञेयस्तृतीये चेच्चतुष्के मंत्रवर्णकः। तदा पूर्वोक्तया रीत्या कमो ज्ञेयो विचक्षर्गैः ॥३२६७॥ मुसिद्धसिद्धस्तत्साध्यः तत्सुसिद्धश्च तद्विपुः । चतुर्थे तु चतुष्के स्यादरिसिद्धोऽरिसाधकः। तत्सुसिद्धोऽर्य्यरिः पश्चादेवं मंत्रं विचारयेत् ॥३२६८॥ सिद्धसिद्धो यथोक्तेन द्विगुर्गात् सिद्धसाधकः। सिद्धः सुसिद्धोऽर्धजपात् सिद्धारि हन्ति बान्धवान् ॥३२६६॥ साध्यसिद्धो द्विगुरातः साध्यसाध्यो निरर्थकः 🕆 द्विगुराजपात् तत्सुसिद्धः साध्यारि ईन्ति गोत्रजान् ॥३२७०॥ मुसिद्धसिद्धोऽघंजपात् तत्साध्यो द्विगुणाज्जपात् । तत्सुसिद्धो ग्रहादेव सुसिद्धारिः कुटुम्बहा ॥३२७१॥ श्ररिसिद्धः सुतं हन्यादरिसाध्यस्तु कन्यकास्। तत्सुसिद्धस्तु पत्नीव्नस्तदरि हंन्ति साधकम् ॥३२७२॥ पिंगलामते प्रत्यक्षरं सिद्धादि गरायेत्।

तद्यथा-

मातृपितृकृतं नाम यञ्चाप्यभिजनैः कृतम् । विश्लिष्य तस्य वै वर्गान् स्वरवर्गाविभेदतः ॥३२७३॥ तथैव मंत्रबीजानि ततः शोधनमाचरेत् । नमः प्रगावसंयोगावपभ्रंशाक्षराणि च । वर्जयित्वैव गगनं कर्तव्यं च मुरेश्वरि ॥३२७४॥

१. धत्र केषामपि वर्णानां शोधनाभावः ।

सन्यत्रापि-

बिन्दुद्विबिन्दुकोपध्मानीयजिह्वांघ्रिसंभवान्। संहतोच्चारराप्राप्तमधिकाक्षरमेव च ॥३२७४॥ ग्रपभ्रं शाक्षरं लक्षौ त्यक्तवा षंढचतुष्ट्यम् । मंत्राक्षरैः सहैकत्र नामवर्णान् विशोधयेत् ॥३२७६॥ व्यंजनै व्यंजनान्येव स्वरै: साधै स्वरांस्तथा। म्राद्यमाचेन संशोध्य द्वितीयेन द्वितीयकम् ।।३२७७।। मंत्रे वाष्यथवा नाम्नि वर्गाः स्यु विवमा यदा । तदा मंत्रं समारभ्य समं यावत् प्रयोजयेत् ॥३२७६॥ ध्राद्यन्तयोः सिद्धवर्गी मंत्रे यस्मिन् वरानने । मचिरेएंव कालेन स तावत् सर्वसिद्धिदः ।।३२७६॥ साध्यन्तादियुतो यस्तु सोऽतिकृच्छु रग सिध्यति । धादावन्ते सुसिद्धस्तु सर्वकामविभूतिदः ॥३२८०॥ म्रादावन्ते रिपूर्यस्य भवेत् त्याज्यः स मंत्रकः । भादौ सिद्धोऽन्त्यसाध्यो यो द्विगुर्गोन स सिध्यति ॥३२८१॥ आदौ सिद्धः सुसिद्धान्तो यथोक्तात् सिध्यते जपात् । श्रादौ सिद्धोऽन्त्यशत्रु र्यः स त्याज्यो मन्त्रवित्तमैः ॥३२८२॥ साध्यादिश्चैव सिद्धान्तिहत्रगुर्णात् सिध्यते जपात् । म्रादौ साध्यः सुसिद्धान्तः प्रोक्तमागेँग सिध्यति ॥३२८३॥ श्रादौ साध्यस्त्वन्तशत्रु र्यत्नात् तं परिवर्जयेत् । सुसिद्धादिस्तु सिद्धान्तो यथोक्तादेव सिध्यति ॥३२८४॥ सुसिद्धादिस्तु साध्यान्तइचतुर्ग्रामपेक्षते। सुसिद्धादिश्चान्तशत्रु र्मध्यमः परिकोत्तितः ॥३२८४॥ श्राद्यादिस्त्वन्तसिद्धादिः सोऽपि त्याज्योऽत्र कर्मिश्य । ब्रादी मध्ये तथा चान्ते सिद्धः शुमफलप्रदः सर्वसाध्य उदासीनः प्रोक्तस्तंत्रे स्वयंभुवा ॥३२८६॥

ईशानसंहितायामपि-

स्थानित्रतयसुसिद्धः सर्वानर्थांश्च साध्यत्येव । स्थानित्रतयगतारि मन्त्रो मृत्यु नं संदेहः ॥३२८७॥

सिद्धादिः साध्ययुग्मान्तो व्यर्थं इत्युच्यते बुधैः । सिद्धादिद्विसुसिद्धान्तः सर्वकार्यार्थसाधकः । सिद्धादिरिरयुग्मान्तो नाशकः संप्रकीर्तितः ॥३२८८॥

शत्रु भंवति यदादौ मध्ये सिद्धस्तदंतके साध्यः । कष्टेन कार्यसिद्धिस्तस्य फलं स्वल्पमेव भवेत् ॥३२८९॥

ग्रन्ते यदि भवति रिपुः प्रथमे मध्ये च भवति साध्ययुगम् । कार्यं विलंबितं स्यात् प्रणश्यति क्षिप्रमेवान्ते ॥३२६०॥

ब्राद्यन्तयो र्यदा साध्यो मध्ये सिद्धः प्रजायते । ब्राद्यन्तयो र्यदा सिद्धो मध्ये साध्यः प्रजायते ॥३२९१॥

ताबुभौ साध्यसिद्धौ तु जपाधिक्येन सिद्धचतः । प्ररिसंपुटितः सिद्धः सुसिद्धोऽपि तथा भवेत् ॥३२६२॥

सर्वनाशकरो जेयः साधकस्य न संशयः। सिद्धान्तरितसाध्यस्तु मुसिद्धान्तरितोऽथवा॥ ज्ञीद्रं सिध्यति मंत्रोऽयमीशानः स्वयमद्रवीत्॥३२९३॥

सिद्धान्तरितशत्रुश्च सुसिद्धे नापि चेद् भवेत्। नासौ रिपु भवेन्मंत्रं किंतु क्रुच्छ्रे एा सिध्यति ॥३२९४॥

साध्यान्तरितसिद्धस्तु सुसिद्धोऽपि तथा यदि । सिध्यत्यतीवकष्टेन साधकस्य न चान्यथा ॥३२६५॥

रिपुर्णान्तरितः सिद्धः मुसिद्धोऽपि तथा यदि । ईहशं लक्षर्णं हृष्ट्वा द्रतः परिवर्जयेत् ॥ रिपुर्णा दृषितो मंत्रो नैव देयः कवाचन ॥३२६६॥ निबन्धे तु-

नाम्नो मंत्रस्य दर्गाश्च लिखित्वा प्रतिवर्गक्ष ।
सिद्धादिगराना कार्या यावन्मंत्रसमापनम् ॥३२६७॥
नाम्नो यदि समाप्तिः स्यात् पुन नीम लिखेत् सुधीः ।
एवं संशोधितेऽपि स्यु भूरयः साध्यवैरिगः ॥३२६६॥
ग्रल्पाः सिद्धसुसिद्धादचेदशुभं व्युत्क्रमात् शुभम् ।
मतिमत्यं तु केषांचित् तदिष प्राज्यसंमतम् ॥३२६६॥ इति ।
ग्रथ श्रकडमचक्रम् ।

यामले-

रेखाद्वयं पूर्वपरेशा कुर्यात् तन्मध्यतो याम्यकुवेरभेदात् । महेशरक्षोऽधिपतिक्रमेरा तिर्यक् तथा वायुहुताशनेन ॥३३००॥ म्रादिहान्तान् लिखेद् वर्णान् क्लोबस्वरविवर्जितान् । पूर्वतो यावदीशांतमंकानेकादिद्वादशान् ॥३३०१॥ तत्र नामार्गमारभ्य मंत्राद्यर्गाविध क्रमात्। सिद्धः साध्यः सुसिद्धोऽरिः पुनः सिद्धादयः पुनः ॥३३०२॥ नवैकपंचके सिद्धः साध्यः षड्दरायुग्मके । सुसिद्धस्त्रिसप्तके रुद्धे वेदाष्ट्वादशे रिपुः ॥३३०३॥ सिद्धः सिध्यति कालेन साध्यस्तु जपहोमतः। सुसिद्धः प्राप्तमात्रेग साधकं भक्षयेदरिः ॥३३०४॥ ग्रथवान्यप्रकारेग्। विच्य मंत्रांशकं मनाक्। म्रकारादि हकारान्तं मातृकाक्षरसंचयम् ॥३३०५॥ एकेकार्णं क्रमान् न्यस्य चतुष्कोष्ठेषु मंत्रवित् । सिद्धं साध्यं सुसिद्धं च वैरिएां गरायेत् क्रमात् ॥३३०६॥ यत्र कोष्ठे भवन्त्यर्गा नाममंत्रसमुद्भवाः। सिद्धसाध्यादिभेदेन वर्गोस्ते मन्त्रमादिशेत् ॥३३०७॥

श्रथवा मंत्रनामार्गकृते राशौ चतुर्हते। सिद्धः साध्यः सुसिद्धोऽरि मन्त्र एकादिशेषके ॥३३०८॥ सिद्धाविशोधनं त्वित्यमयार्गधनशोधनम्। सप्त तिर्यम् लिखेदेखा द्वादशैवोर्ध्वमाः पुनः ॥३३०६॥ एवं कृते तु जायन्ते कोष्ठाः षट्षष्टिसंमिताः। **प्राद्यपंक्तौ** लिखेदंकान् ते कथ्यन्ते यथाक्रमात् ॥३३१०॥ मनुनक्षत्रनेत्रार्कतिथिषड्वेदवह्मयः । सायका वसवो नंदाः कोष्ठेषु क्रमतः स्थिता ॥३३११॥ व्वितीयपंक्ती संलेख्याः पंचदीर्घात् विना स्वरात्। तृतीयपंक्तौ काद्यराष्ट्रकारांता शिवं मिताः ॥३३१२॥ ठादिफान्ताश्रतुर्थ्यान्तु पंचम्यां बादिहान्तिमाः। षष्ठ्यां पंक्तौ क्रमाल्लेख्या श्रंकाः कथ्यन्त एव ते ॥३३१३॥ विक्चन्द्रमुनिवेदाष्ट्रगुरासप्तेषु सागराः । रसा रामाश्र विजेयाः क्रमादंका उदीरिताः ॥३३१४॥ मंत्रवर्गान् पृथक् कुर्यात् स्वरव्यंजनरूपतः । कोच्छे यावति वर्गः स्याद् गुरायेत् तावदंतिकम् ॥३३१४॥ कोष्ठोपरिस्थेनांकेन सर्ववर्गोज्वयं विधिः। दीर्घाक्षरागामंकास्तु ज्ञेया लघ्वक्षरस्थिताः ॥३३१६॥ एकीकृत्वाखिलानंकानष्ट्रिभ विभन्नेत् पूनः । घेषोङ्को मंत्रराज्ञिः स्यान्नामवर्गोष्वयं विधिः ॥३३१७॥ ग्रधः पंक्तिस्थितरंके गुंशनीयास्त्र तेऽखिलाः । प्रधमर्गोऽधिको राशिरूनोराशि धंनी स्प्रतः । मंत्रो यदाऽधमर्गः स्यात् तदा प्राह्यो धनी न तु ॥३३१८॥

ग्रयवा-

नामाद्यक्षरमारम्य याबन्मंत्रादिमाक्षरम् । गरायेन्मातृकावर्गक्रमेरा गुरायेत् त्रिभिः ॥३३१६॥ विभक्ते सप्तिभः शिष्टो नामराशिरुदीरितः । एवं मंत्रार्णमारम्य यावन्नामाविमाक्षरम् ॥३३२०॥ गरायित्वा त्रिभि हैंत्वा विमजेत् सप्तभिः सुघीः। मंत्रराशिः स्मृतः शिष्टः पूर्वबद् घनितर्गता ॥३३२१॥ यद्वा मंत्राक्षराग्गीह स्वरव्यंजनरूपतः। पृथक्कृत्य द्विगुरायेद् योजयेत् साधकाक्षरैः ॥३३२२॥ ताहशैरष्टभिर्भक्ते मंत्रराशिरुदाहृतः। एवं नामार्गंसंघोऽपि द्विगुर्गोकृत्य योजितः ॥३३२३॥ मंत्रार्णेरष्टभि भंक्ते नामराशिः स्मृतो बुधैः । ऋिंगता घनिता चात्र पूर्ववत् परिकीर्तिता ॥३३२४॥ शून्ये तु मृत्युमाप्नोति धने च विफलं भवेतु । ऋगी तु प्राप्तिमात्रेग सर्वसिद्धि प्रयच्छति ॥३३२५॥ 👑 मंत्रो यद्यधिकांकः स्यात् तदा मंत्रं जपेत् सुधीः । समेऽपि च जपेन्मंत्रं न जपेत् ऋगाधिकम्। शून्ये मृत्युं विजानीयात् तस्मात् शून्यं विवर्जयेत् ॥३३२६॥ 🐃 उक्तान्यतममार्गेरा शोधनीयमुग् धनम्। यो मंत्रः पूर्वजनुषि सेवितो नो ददत्फलम् ॥३३२७॥ पापात् पापक्षये जाते फलाबाप्तिरनेहसि । ब्रायुःक्षयाद् गतो नाशं साधकोऽस्य भवान्तरे ॥३३२८॥ ऋिएत्वात् प्राप्तमार्गेरा मंत्रोऽभीष्टं प्रयच्छति । समांकी यद्यभी राशी तदा संसेवनात फलम् ॥३३२६॥ धनीमंत्रस्तु संप्राप्तः फलत्यधिकसेवया। मंत्रार्गां शोधने भूयः प्रकारान्तरमुच्यते ।।३३३०।। षट्कोर्गोषु लिखेत् पूर्वकोरगादेकैकवर्गकान्। म्रकारादिहकारान्तान् नपुंसकविवर्जितान् ॥३३३१॥ नामाद्यक्षरमारम्य मंत्रार्गाविध शोधयेत् । प्रथमे संपदुहिष्टा द्वितीये घनसंक्षयः ।।३३३२॥

तृतीये घनसंप्राप्तिश्रतुर्थे बंधुविग्रहः । पंचमे तु भवेदाधिः षष्ठे सर्वस्वसंक्षयः । एवं संशोधितं मंत्रं दद्यात् शिष्याय मान्त्रिकः ॥३३३३॥

वाराहीतंत्रे-

ताराचक्रं राशिचक्रं नामचक्रं तथैय च । तत्र चेत् सगुर्गो मंत्रो नान्यं चक्रं विचारयेत् ॥३३३४॥

एतदेव शारदायाम्-

स्वताराराशिकोष्ठानामनुकूलान् मजेन् मनून्।

सारसंग्रहेऽपि-

दुष्टर्भराशिभूतादिवर्गाप्रचुरमंत्रकम् । सम्यक् परीक्ष्य तं यत्नाद् वर्जयेन्मतिमान्नरः ॥३३३४॥ हंसस्याष्टाक्षरस्यापि तथा पंचाक्षरस्य तु । एकद्वित्र्यादिबीजस्य सिद्धादीन् नैव शोधयेत् ॥३३३६॥

**ध्र**स्यत्रापि-

एकत्रिपंचसप्तार्णनवरुद्धषडर्णके ।
द्वात्रिश्चदक्षरे मंत्रे नांशकं परिगण्यते ॥
छिन्नादिदुष्टा मंत्रास्ते पालयन्ति न साधकम् ॥३३३७॥ इति ।
तच्च विश्वसारे शारदायां च-

खिन्नो रुद्धः शक्तिहीनः पराङ्मुख उदीरितः ।
विधरो नेत्रहोनश्च कीलितः स्तंभितस्तथा ॥३३३८॥
दग्धस्त्रस्तश्च भीतश्च मिलनश्च तिरस्कृतः ।
भेदितश्च सुषुप्तश्च मदोन्मत्तश्च पूर्विद्धतः ॥३३३६॥
हृतवीर्यश्च हीनश्च प्रध्वस्तो बालकः पुनः ।
कुमारस्तु युदा प्रौढो वृद्धो निस्त्रिशकस्तथा ॥३३४०॥
निर्वीर्यः सिद्धिहीनश्च मंदः क्टस्तथा पुनः ।
निर्वाकः सत्त्वहीनः केकरो बीजहीनकः ॥३३४१॥
धूमितालिगितौ स्यातां मोहितश्च क्षुधात्तंकः ।
ग्रातिह्त्तोऽग्रहोनश्च ग्रातिकृद्धः समीरितः ॥३३४२॥

म्रतिक्रूरश्च सन्नीडः शांतमानस एव च। स्थानभ्रष्ट्य विकलो निस्नेह्य प्रकीतितः ॥३३४३॥ ग्रतिवृद्धः पीडितश्च वक्ष्याम्येषां च लक्षराम्। मनो र्यस्यादिमध्यान्ते चानिलं बीजमुच्यते ॥३३४४॥ संयुक्तं वा वियुक्तं वा स्वराक्रान्तं त्रिधा पुनः। चतुर्घा पंचधा वाऽय स मंत्रविछन्नसंज्ञकः ।।३३४५।। म्रादिमध्यावसानेषु भूबीजद्वयलांछितः। रुद्धमंत्रः स विज्ञेयो भुक्तिमुक्तिविविजितः ॥३३४६॥ माया'त्रितत्त्वश्रीबोजरावहीनस्तु यो मनुः। शक्तिहीनः स कथितो यस्य मध्ये न विद्यते ॥३३४७॥ कामबीजं मुखे माया शिरस्यंकुशमेव वा। असौ पराङ्मुखः प्रोक्तो हकारो बिन्दुसंयुतः ॥३३४८॥ भ्राद्यन्तमध्येष्विन्दुर्वा न भवेद् विधरः स्मृतः । पंचवर्णो मनु यंः स्याद् ैरेफार्केन्दुविवर्जितः ॥३३४६॥ नेत्रहीनः स विज्ञेयो दुःखज्ञोकामयप्रदः। **भ्रा**दिमध्यावसानेषु <sup>४</sup>हंसप्रासादवाग्मवाः ॥३३५०॥ हकारो बिन्दुमान् जोवो रावधापि चतुष्कलः। माया नमामि च पदं नास्ति यस्मिन् स कीलितः ॥३३५१॥ एकं मध्ये द्वयं मूर्धिन यस्मिन्नस्त्रपुरंदरौ । न विद्येते स मंत्रः स्यात् स्तंभितः सिद्धिरोधकः ॥३३५२॥ विह्न वीयुसमायुक्तो यस्य मंत्रस्य मूर्धनि । सप्तधा हश्यते तं तु बग्धं मन्येत मंत्रवित् ॥३३५३॥ ग्रस्त्रं द्वाभ्यां त्रिभिः षड्भिरष्टाभि हं इयतेऽक्षरः ।। त्रस्तः सोऽभिहितो यस्य मुखे न प्राग्यः स्थितः ।।३३५४।।

१. त्रितत्त्वं कूर्चः प्रगावो वा । रावः ककाररेफएकादशस्वरिबन्दुरूपः । २. इन्दुः सकारः बन्त्यः । ३. इन्दुः दन्त्यसः । ग्रकों हः । ४. हंसः स्वरूपम् । प्रासादः हों । बाग्मवः एँ । ५. हं । जीवः दन्त्यसः । रावः कों । चतुष्कलो हूं । ६ ग्रस्त्रं फट् । पूरंदरो लः ।

शिवो वा शक्तिरथवा भीताख्यः सः प्रकीतितः। म्रादिमध्यावसानेषु मवेन्मार्गचतुष्टयम् ॥३३५५ ॥ यस्य मंत्रः स मलिनो मंत्रवित् तं विवर्जयेत्। यस्य मध्ये दकारोऽथ कोधो वा मूर्धनि द्विधा ।। ३३५६।। श्रस्त्रं तिष्ठति मंत्रः स तिरस्कृत उदाहृतः । म्यो द्वयं हृदये शीर्षे वषट् वौषट् च मध्यतः ।।३३५७।। यस्याऽसौ भेदितो मंत्रस्त्याज्यः सिद्धिषु साधकैः। वर्णत्रयं भवेद् यत्र हंसहीनं स शंभुना ॥३३४८॥ सुषुप्त इति सिद्धान्ते प्रोक्तोऽभीष्टफलापहः। विद्या वा मंत्रराजो वा सप्ताधिकदशाक्षरः ॥३३५६॥ फट्काराः पंच पूर्वञ्चेदुन्मत्तः सः प्रकीर्तितः । तद्वदस्त्रं स्थितं मध्ये यस्य, मंत्रः स मूर्चिछतः ॥३३६०॥ ग्रस्त्रमंत्रो भवेद् यस्य मध्ये प्रान्ते च शंभुना । हृतवीर्य इति ख्यातः स मंत्रो नैव सिध्यति ॥३३६१॥ म्रादावन्ते तथा मध्ये चतुर्धाऽस्त्रेण संयुतम् । श्रष्टादशाक्षरं मंत्रं <sup>3</sup>भीतं तं भैरवोऽब्रवोत् ॥३३६२॥ विज्ञात्येकोनवर्गश्च मायोकारांकुञान्वितः। प्रध्वस्त इत्यसौ मंत्रः शंभुदेवेन कीर्तितः ॥३३६३॥ सप्ताक्षरों भवेद् बालः कुमारश्चाष्टवर्णकः । चत्वारिज्ञाक्षरः प्रौढस्तरुगः, षोडज्ञाच् रः ॥३३६४॥ त्रिञादगाँ ज्ञातागाँ वा चतुःषष्टचक्षरं तथा। चतुरूष्वं शतं वापि वृद्ध इत्यभिधीयते ॥३३६५॥ नवाक्षरस्तु निम्निशो ध्रुवयुक्तोऽपि मृत्युवः । हृत् शिरोऽन्ते शिखावमं मध्ये नेत्रास्त्रके तथा। शिवशक्तचात्मकौ वर्गो न स्तो यस्य स मंत्रराट् ॥३३६६॥

१. शिवो हः । शक्तिः सः । २. दकारः । क्रोधः हं । ३. हीनमित्यपरे ।

निर्वीर्यश्च समाख्यात आदावोंकारवींजतः। एषु स्थानेषु फट्कारः षोढा यस्मिन् प्रदृश्यते।

स मंत्रः सिद्धिहोनः स्यान्मंदः पंक्तचक्षरो मनुः ॥३३६७॥

कूट एकाक्षरो मंत्रः स एवोक्तो निरंशकः।

द्विवर्गः सत्त्वहीनः स्याच्चतुर्वर्गस्तु केकरः।

षडक्षरो बीजहोनः सार्धसप्ताक्षरो मनुः ॥३३६८॥

सार्धद्वादशवर्गों वा घूमित; स तु निदितः।

सार्धबीजत्रयस्तद्वदेकविश्वतिवर्णकः ॥३३६६॥

विशत्यर्गस्त्रिशदर्गो यः स्यादालिगितस्तु सः । द्वात्रिशदक्षरो मंत्रो मोहितः परिकोतितः ॥३३७०॥

चतुर्विक्षतिवर्गो यः सप्तविक्षतिवर्गकः।

क्षुधात्तंः स तु विज्ञेयः चतुस्त्रिशतिवर्णकः ॥३३७१॥

एकादशाक्षरो वापि पंचविशतिवर्णकः ।

त्रयोविशतिवर्गों वा मंत्रो हप्त उदाहृतः ॥३३७२॥

षड्विंदात्यक्षरो मंत्रः षट्त्रिंदाद्वर्णकस्तथा ।

त्रिशदेकोनवर्गो वाप्यंगहीनोऽभिधीयते ॥३३७३॥

प्रष्टात्रिशत्यक्षरो वा एकत्रिशदयापि वा।

म्रतिक्रूरः स कथितो निन्दितः सर्वकर्मसु ॥३३७४॥

चत्वारिशतमारभ्य त्रिषष्टि यावदापतेत्।

तावत् संख्यासु गदिता मंत्राः सवीडसंज्ञकाः ।

पंचषव्यक्षरा ये स्यु मंन्त्रास्ते शांतमानसाः ॥३३७५॥

एकोनशतपर्यन्तं पंचवष्टचक्षरादितः।

ये मंत्रास्ते निगदिता स्थानभ्रष्टाह्वया बुधैः ॥३३७६॥

त्रयोदशाक्षरा ये स्यु मंन्त्राः पंचदशाक्षराः ।

विकलास्तेऽभिधीयन्ते शतं सार्धशतं तथा ॥३३७७॥

शतद्वयं द्विनवतिरेकहीनाऽथवापि सा ।

शतत्रयं वा यत् संख्या निस्तेहास्ते समीरिताः ॥३३७८॥

चतुःशतान्यथारभ्य यावद् वर्णसहस्रकम्। म्रतिवृद्धः स योगेषु परित्याज्यः सदा बुधैः ॥३३७६॥ सहस्रार्गाधिका मंत्राः दंडकाः पीडिताह्वयाः । द्विसहस्राक्षरा मंत्राः खंडद्याः शतवाकृताः । ज्ञातच्या स्तोत्ररूपास्ते मंत्रा एते यथास्थिताः ॥३३८०॥ तथा विद्याश्र बोद्धव्या मंत्रिभिः काम्यकर्मसु । दोषानिमानविज्ञाय यो मंत्रं भजते जडः। सिद्धि नं जायते तस्य कल्पकोटिशतैरपि ॥३३८१॥ छिन्नादिदुष्टा ये मंत्रास्तंत्रे तंत्रे निरूपिताः। ते सर्वे सिद्धिमायान्ति मानृकार्एाप्रभावतः ॥३३८२॥ मातृकार्गोः पुटीकृत्य मंत्रं विद्यां विशेषतः । शतमब्टोत्तरं पूर्वं प्रजपेत् फलसिद्धये ॥३३८३॥ तदा मंत्रोऽयवा विद्या यथोक्तफलदा भवेत्। मातृकापुटितं कृत्वा मध्ये वर्गं निधाय च ॥३३८४॥ मंत्रवर्णान् ततः कुर्याद् बोधनं तंत्रसंमतम् । बद्ध्वा च योनिमुद्रां तां संकोच्याधारपंकजम् ॥३३८४॥ तदुत्पन्नान् मंत्रवर्णान् सर्वतश्च गतागतान् । ब्रह्मरं ध्राविध ध्यात्वा वायुमापूर्य कुंभयेत् ॥३३८६॥ सहस्रं प्रजपेन मंत्रं मंत्रदोषोपशांतये। एषु दोषेषु प्राप्तेषु मायां काममथापि वा ॥३३८७॥ क्षिप्त्वा चादौ श्रियं चैव तद्दूषश्विमुक्तये। तारसंपुटितो वापि दुष्टमंत्रोऽपि सिद्धचित ॥३३८८॥

> इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे मंत्रदोषकोधनादिकयनं नाम एकोर्नावकाः पटलः ॥१६॥

# विंशः पटलः।

ग्रथ दीक्षां प्रवक्ष्यामि वास्तुयागपुरःसरम् । कृतेन येन मंत्रज्ञो दीक्षायाः फलमाप्नुयात् ॥३३८६॥

# संहितायाम्-

पंचांगशुद्धिवसे स्वोदये तिथिवारयोः ।

गुरुशुक्रोदये शुद्धलग्ने द्वादशशोधिते ॥३३६०॥

प्रवृद्धे सबलेऽनीचे शुक्रे देवगुरौ तथा ।

शुभे विधुसमायोगे शुभवर्गे शुभोदये ॥३३६१॥

इत्यादौ सर्वमंत्राणां संग्रहः सर्वसौख्यकृत् ।

पुणयतीयों कुरुक्षेत्रे देवीपीठचतुष्टये ।

प्रयागे श्रीपुरे काश्यां दीक्षा शस्ता सुसिद्धये ॥३३६२॥

### योगिनीतंत्रे-

गंगायां भास्करक्षेत्रे विरजे चन्द्रपर्विशा । चड्वले च मतंगे च तथा कएवाश्रमेषु च ॥३३६३॥ न गृह्णीयात् ततो दीक्षां तीर्थेष्वेतेषु पार्वित । विषुवेऽप्ययनद्वन्द्वे ग्राषाढ्यां दमनोत्सवे । दीक्षा कार्या तु कालेषु पवित्रारोपकर्मिशा ॥३३६४॥

## कालोत्तरे च-

दीक्षायामिषवेके च तथा मंत्रपरिग्रहे।
वतग्रहरामोक्षे च द्रव्यारंभराकर्मारा ॥३६६५॥
कार्तिक्यां चंव वंशाख्यां स्वर्भानोरिप दर्शने।
चंद्रसूर्योपरागे च षडशीतिमुखेषु च ॥३३६६॥
ग्रहनक्षत्रयोगेषु विषुवेषूत्सवेषु च ।
ग्रयनेषु च सर्वेषु योगः सर्वार्थसिद्धिदः ॥३३६७॥

यामले-

सत्तीर्थेऽर्कविधुग्रासे तन्तुदामनपर्वरगोः । मंत्रदीक्षां प्रकुर्वारगो मासर्कादीत् न शोधयेत् ॥३३६८॥

सनत्कुमारीये मासाः-

मंत्रारं भस्तु चैत्रे स्यात् समस्तपुरुषार्थदः ।
वैशाखे रत्नलामः स्याज्ज्येष्ठे तु मरणं भवेत् ॥३३६६॥
आषाढे बन्धुनाशः स्यात् पूर्णार्थः श्रावणे भवेत् ।
पूजानाशो भवेत् भाद्रे ग्राश्चिने रत्नसंचयः ॥३४००॥
कार्तिके मंत्रसिद्धिः स्यान्मार्गशीर्षे तथेव च ।
पौषे तु शत्रुपीड़ा स्यान्माघे मेधाविवर्धनम् ।
फाल्गुने सर्वकामाः स्यु मंलमासं विवर्जयेत् ॥३४०१॥

यच सिद्धान्तशेखरे-

शरत्काले च वैशासे दीक्षा श्रेष्ठफलप्रदा।
फाल्गुने मार्गशीर्षे च ज्येष्ठे दीक्षा च मध्यमा ॥३४०२॥
प्राषाढः श्रावणो माघः किनष्ठः सद्भिराहतः।
निन्दितश्चेत्रमासस्तु पौषो भाद्रपदस्तथा।
निन्दितेष्विप मासेषु दीक्षोक्ता प्रहणे श्रुभा ॥३४०३॥

कालोत्तरे च-

शरद्वसन्तयो योंगो दीक्षाकर्मविधौ स्मृतः । तयोरसंभवे वर्षां विनाज्यत्र प्रशस्यते । विना पर्व न दीक्षा स्याद् वर्षासु मधुपौषयोः ॥३४०४॥

मासस्तु सौर एव। यत्त्र गौतमीये-

सौरे मासि शुभा दीक्षा न चान्द्रे न च तारके । इति । पक्षस्तु कालोत्तरे-

भूतिकामै: सिते कार्या मुक्तिकामैस्तु कृष्णके ॥३४०४॥ भग तिथयः आगमकल्पद्रमे-

प्रतिपदि कृता दीक्षा ज्ञाननाशकरी मता। प्रतिपत्ति द्वितीयायां तृतीया शोकदा मवेत् ॥३४०६॥ चतुथ्यां वित्तनाशः स्यात् पंचम्यां बुद्धिवर्धनम् ।

पष्ठ्यां ज्ञानक्षयं सौक्ष्यं लमते सप्तमीदिने ॥३४०७॥

प्रष्टम्यां बुद्धिनाशः स्यास्तवम्यां वपुषः क्षयः ।

वशम्यां राजसौभाग्यमेकादश्यां शुचं भवेत् ॥३४०६॥

द्वादश्यां सर्वसिद्धिः स्यात् त्रयोदश्यां दिरद्वता ।

तिर्यग्योनिश्चतुर्दश्यां हानि मीसावसानके ।

पक्षान्ते धर्मवृद्धिः स्यादस्वाध्यायं विवर्जयेत् ॥३४०६॥

सारसंग्रहे-

द्वितीया पंचमी वापि षष्ठी वापि विशेषतः ।
द्वादश्यामपि कर्तव्यं त्रयोदश्यामथापि वा ॥३४१०॥
त्रयोदशीविधानं विष्णुपरम् ।
तत्त्वसारे तु-

तां तां तिथि समालोच्य तद्भक्तांस्तत्र दीक्षयेत्।
बह्मणः पौर्णमास्युक्ता द्वादशी चक्रधारिणः ॥३४११॥
चतुर्दशी शिवस्योक्ता वाचः प्रोक्ता त्रयोदशी।
द्वितीया तु श्रियः प्रोक्ता पार्वत्याश्च तृतीयका ॥३४१२॥
चतुर्थी गर्णनाथस्य भानोः प्रोक्ता तु सप्तमी।
नित्यामार्गेषु पार्वत्या प्रष्टमी च चतुर्दशी।
दिनच्छिद्राणि मुक्त्वा च या च स्युस्त्रिदिनस्पृशः॥३४१३॥

रत्नावल्यां वारनियमः-

ग्रादित्यं मंगलं सौरिं त्यक्त्वा वारास्तु भूतये । कालोत्तरे-

रवौ गुरौ सिते सोमे कर्तव्यं बुधशुक्रयोः। एतेषां फलं सनत्कुमारीये-

रविवारे भवेद् विशं सोमे शांति भेवेत् किल। ब्रायुरंगारको हंति तत्र दीक्षां विवर्जयेत्।।३४१४॥ बुधे सौंदर्यमाप्नोति ज्ञानं स्यात्तु बृहस्पतौ । शुक्रे सौभाग्यमाप्नोति यशोहानिः शनैश्चरे ॥३४१४॥

### धय नक्षत्रफलम्-

मिश्वन्यां मुखमाप्नोति भरण्यां मरणं भवेत् ।
कृत्तिकायां भवेद् दुःखी रोहिण्यां वाक्पतिभंवेत् ॥३४१६॥
मृगशीर्षे मुखावाप्तिराद्रीयां बंधुनाशनम् ।
पुनर्वसौ धनाढ्यः स्यात् पुष्ये शत्रुविनाशनम् ॥३४१७॥
माश्लेषायां भवेन्मृत्यु मंघायां दुःखमोचनम् ।
सौन्दर्यं पूर्वकालगुन्यां प्राप्नोति च न संशयः ॥३४१८॥
कानं चोत्तरफालगुन्यां हस्ते चैव धनी मवेत् ।
चित्रायां ज्ञानसिद्धिः स्यात् स्वात्यां शत्रुविनाशनम् ॥३४१६॥
विशाखायां मुखं चानुराधायां बंधुवर्धनम् ।
प्रविष्ठायां मुतहानिः स्यान्मृलायां कीतिवर्धनम् ॥३४२०॥
पूर्वाषाढोत्तराषाढे भवेतां कीतिवर्धनम् ॥३४२०॥
मुव्यां च मवेद् दुःखो धनिष्ठायां दरिद्रता ॥३४२१॥
मुद्धः शत्रिषायां स्यात् पूर्वाभाद्रे मुखीभवेत् ।
सौख्यं चोत्तरभाद्रे च रेवत्यां कीतिवर्धनम् ॥३४२२॥

## रत्नावल्यां तु-

प्रतिपत् पूर्वाषाढा च पंचमी कृत्तिका तथा ।
पूर्वाभाद्रपदा षष्ठी दशमो रोहिग्गी तथा ॥३४२३॥
हादशी सार्पनक्षत्रमर्यम्गा च त्रयोदशी ।
नक्षत्रलुप्ता इत्येता देवानामपि नाशकाः ॥३४२४॥

# म्रथ योगा रत्नावल्याम्-

योगाश्च प्रीतिरायुष्मान् सौभाग्यः शोमनः शुभः। सुकर्मा च धृति वृंद्धि र्ध्रुवः सिद्धिश्च हर्षगः। वरीयांश्च शिवः सिद्धो ब्रह्मा ऐन्द्रश्च षोडश ॥३४२५॥ भय करणानि-

वववालवकोलवर्ततिलास्तवनंतरम् । करगानि शुभान्येव सर्वतंत्रेषु भामिनि । शकुन्यादीनि विष्टि च विशेषेग् विवर्जयेत् ॥३४२६॥

अब राशय:-

चरः सर्वे विवज्यंः स्यात् स्थिरराशिषु सिद्धिदः।

श्रय लग्नशुद्ध:-

त्रिषडायगताः पापाः शुभाः केन्द्रत्रिकोरणगाः । दीक्षायां तु शुभाः सर्वे रन्ध्रस्थाः सर्वनाशकाः ॥३४२७॥ संघ्यागजितनिर्घोषभूकम्पोल्कानिपातने । एतानन्यांश्र दिवसान् श्रुत्युक्तान् परिवर्जयेत् ॥३४२८॥ इति ।

ग्रय वास्तुस्वरूपं महाकपिलपं वरात्रे-

भूमेः परिग्रहे पूर्वं शिलायाः स्थापने तथा।
जलाधारगृहार्थं च यजेद् वास्तुं विशेषतः ॥३४२६॥
वास्तुमंडलकं कुर्यात् सूत्रयित्वा समं गुरुः।
सुसमं सुखदं वास्तु विषमं न शुमावहम् ॥३४३०॥
ब्रह्माद्यदितिपर्यन्तास्त्रिपंचाशञ्च देवताः।
राक्षसं वास्तुनामानं हत्वा तद्देहसंस्थिताः।
तेभ्योऽदत्त्वा बल् मंत्री मण्डपादीन् न कारयेत् ॥३४३१॥

वास्तुस्वरूपं तंत्रान्तरे-

देवैः स वास्तुपुरुषः स्थापितश्रतुरस्रकः ॥

सोमशंभी--

ग्राकुंचितकरं वास्तुमुसानमसुराकृतिम् । स्मरेत् पूजासु कुट्यादिप्रवेशे त्वधराननम् ॥३४३२॥ जानुनी कूर्पराशको दिशि बातहुताशयोः । पैत्र्यां पादपुटौ रौद्यां शिरोऽस्य हृदयेऽञ्जलिः ॥३४३३॥ ईशानशिवेऽपि-

पूज्याश्रतुःवष्टिपदेषु विप्रैरेकोसराज्ञीतिपदे नृपाद्यैः ॥ इति

हयग्रीवपंचरात्रे विशेष:-

एकाशीतिपदं वास्तु गृहकर्मिणि शस्यते । चतुष्वष्टिपदं वास्तु प्रासादे ब्रह्मग्गा स्मृतः ॥३४३४॥

बलिमण्डलमाह शारदायाम्-

बिलमंडलमेतेषां यथावदभिधीयते । पूर्वापरायतं सूत्रं विन्यसेदुक्तमानतः ॥३४३४॥

ग्रस्यार्थः-उक्तमानतः वास्तुशास्त्रे यन्मानमुक्तं तेनेत्यर्थः । कवित् 'हस्तमानतः' इत्यपि पाठः ।

तन्मध्यं किंचिवालम्ब्य द्वी मत्स्यी परितो लिखेत् । तयो मध्ये स्थितं सूत्रं विन्यसेत् दक्षिणोत्तरम् ॥३४३६॥

तन्मध्यमिति । तस्य मध्यं किचिदालम्ब्य मध्यात् किचिदिश्वकमवलम्ब्येत्यर्थः । कृत इत्यपेक्षायां सूत्राग्रादिति शेषः । एवं परित उभयतः उत्तरदक्षिग्रयोः प्राचीसूत्रस्येति शेषः । मत्स्यौ द्वौ चिह्नद्वयं संपादयेत् । तत्र प्रकारः-प्राचीसूत्रप्रागग्रे सृत्रादि निधाय मध्याधिकचिह्नात् सूत्रामं आमयेत् । एवमपरादग्रादिप तत एको मत्स्यः । एवमपरत्रापीति द्वितीयो मत्स्य इति ।

# ह्वाम्यां द्वाम्यां तथाग्राम्यां को छोषु मकरान् लिखेत्।

ग्रस्यार्थः -तत्र द्वाभ्यामग्राभ्यामेकैकौ मस्त्यः । तथा पूर्ववत् । तद्यथा-प्राची-सूत्रार्धमितेन प्राचीसूत्राग्रस्थितेन सूत्रेगा ईशे चाग्नेये चार्धचन्द्रं कुर्यात् । ततस्तेनैव सूत्रेगोत्तराग्रस्थितेन ईशे वायव्ये चार्धचन्द्रं कुर्यात् । एवमीशे मत्स्य उत्पन्नः । तथा पूर्ववत् । तत्सूत्रेगा पश्चिमाग्रस्थितेन वायव्ये नैक्ट्रित्ये चार्धचन्द्रं कुर्यात् । एवं वायव्येमस्त्य उत्पन्नः । तत्सूत्रेगा दक्षिगाग्रस्थितेन नैक्ट्रित्ये चार्ग्नेये चार्धचन्द्रं कुर्यात् । उभयत्रापि मत्स्यद्वयं जायते । एवं मत्स्यचतुष्के जाते तन्मध्यमाग्रं सूत्रचतुष्कं दद्यात् ।

मत्स्यमध्ये स्थिताग्राणि तत्र सूत्राणि पातयेत् ॥३४३७॥ चतुरस्रं भवेत् तत्र चतुःकोष्ठसमन्वितम् ।

मत्स्येत्यादि । चतुरस्रे ति वास्तुशरीरस्य चतुरस्राकृतित्वात् । चतुःकोष्ठसम-न्वितमिति चतुरस्रमध्ये । भ्रथ च कोण्यतुष्के बहिः कोष्ठचतुष्कमपरं गुरुगणेश-दुर्गाक्षेत्रेशपूजनार्थमुक्तम् । तत् पुनिविभजेन्मंत्री चतुःषिद्धिपदं यथा ॥३४३६॥
यथा चतुःषिद्धिपदं भवेत्,तथा विभजेत् ।
ईशानाद् रक्षसो यावद् यावदग्नेः प्रभंजनः ।
एवं सूत्रद्वयं दद्यात् कर्णासूत्रं समाहितः ॥३४३६॥

कर्णसूत्रसंज्ञकं सूत्रद्वयम् । शिल्पे कोरणसूत्रस्य कर्णसूत्रेति संज्ञा । समाहितः सावधानः।

तत्र बतुःषिटकोष्ठोत्पादनप्रकारो यथा-

चतुर्षु को ग्रासूत्रचतुष्टयमन्यद् दद्यात् । तन्मध्योत्पन्नमत्स्येषु पूर्वापरायते दिक्षिग्गोत्तरायते च द्वे द्वे सूत्रे पातयेत् । एवं घोडशकोष्ठानि संपद्यन्ते । ततः चतुर्षु को ग्राकोष्ठेषु पुनः कर्गसूत्रचतुष्टयं दद्यात् । तदुत्पन्नमत्स्येषु पूर्वापरायते दिक्षगोन्तरायते च द्वे सूत्रे पातयेत् । ततः चतुर्षु मध्यकोष्ठेषु पुनः कर्गासूत्रचतुष्टयं दद्यात् । एवं च कृते मध्यकोष्ठेषु मत्स्या उत्पन्नाः । तेषु मत्स्येषु प्रागपरायते दक्षिग्गोत्तरायते च द्वे सूत्रे पातयेत् । एवं चतुःषष्टिकोष्ठानि संपद्यन्ते । तत्र ग्रंथान्तरोक्तकर्गासूत्र-द्वयातिरिक्तकर्गासूत्र। पार्वयेदित्यर्थः ।

बह्गारां पूजयेदावी मध्ये कोष्ठचतुष्ट्ये ।
विक्चतुष्केषु पूर्वादि यजेदार्यमनंतरम् ॥३४४०॥
विवस्वन्तं ततो मित्रं महीधरमतः परम् ।
कोर्गार्द्धकोष्ठद्वन्द्वेषु बह्नचादि परितः पुनः ॥३४४१॥
सावित्रं सवितारं च शक्रमिन्द्रजयं पुनः ।
रुद्रे रुद्रजयं विद्वानापंचाप्याप वत्सकम् ॥३४४२॥
तत्कर्ग्यसूत्रोमयतः कोष्ठद्वन्द्वेषु देशिकः ।
शर्वं ग्रहं चार्यमरां जंभकं पिलिपिच्छकम् ॥३४४३॥
चरकीं च विदारीं च पूतनामर्चयेत् क्रमात् ।
शर्चयेद् दिशु पूर्वादि सार्धाद्यन्तपदेष्टियमान् ॥३४४४॥
प्रष्टावष्टी विभागेन देवान् देशिकसत्तमः ।
क्रमादीशानपर्जन्यजयंताः शक्रभास्करौ ॥३४४४॥
सत्यो वृवान्तरिक्षौ च दिश प्राच्यामवस्थिताः ।
श्रानः पूषा च वितयो समक्ष गृहरक्षकः ॥३४४६॥

गंधवीं भृंगराजश्च मृगो दक्षिएादिग्गताः ।
निऋंति दींवारिकश्च सुग्रीववरुएौ ततः ॥३४४७॥
पुष्पदंतासुरौ शोषरोगौ प्रत्यग्दिशि स्थिताः ।
वायु र्नागश्च मुख्यश्च सोमो भल्लाट एव च ॥३४४८॥
प्रगंलाख्यो दित्यदिती कुवेरस्य दिशि स्थिताः ।
उक्तानामपि देवानां पदान्यापूर्य पंचिभः ॥३४४६॥
रजोभिस्तेष्वर्थतेभ्यः पायसान्ने बंलि हरेत् ।
प्रयं वास्तुवलः प्रोक्तः सर्वसंपत्समृद्धिदः ॥३४५०॥

सोमशं मुस्तु-

मध्ये नवपदो ब्रह्मा शेषास्तु पदिकाः स्मृताः । षट्पदास्तु मरीच्याद्या दिक्षु पूर्वादिषु क्रमात् ॥ प्रष्टो कोरणाधिपास्तत्र कोरणाद्धेष्वष्ट संस्थिताः ॥३४५१॥

प्रथ महाकिष्वलपं चरात्रोक्तवास्तु शरीरस्थ देवस्थितिः—

मस्तके संस्थितो रुद्रः कर्ण्योस्तस्य संस्थितौ ।

पर्जन्य इचा दिति इचेव मुखे चापः सुसंस्थितः ।।३४४२॥

ग्राप वत्सः स्थितः कर्ण्ठे जयन्त इच दितिः पुनः ।

स्कंधयोः पंच बालाद्या महेन्द्राद्या भुजद्वये ॥३४५३॥

वक्षस्थौ रुद्रसावित्रौ दासस्तु सविता तथा ।

हस्तौ तु हृव्गतौ तस्य बह्या नाभौ व्यवस्थितः ॥३४५४॥

पृथ्वीधरो मरीचिश्च स्तनयोः कुक्षिगौ पुनः ।

विवस्त्वान् मित्रनामा च पादयोः पितरः स्थिताः ॥३४५४॥

पापाद्या इचेव पूषाद्याः सन्तस्तो स्वां वितरः ।।३४५६॥ इति ।

रुद्र ईशानः, दासो रुद्र जयः, पृथ्वीधरो महीधरः । मरीचिरार्यः । पितरो विक्षितः पापो रोगः इन्द्रः शक इति ।

निऋितः, वापो रोगः, इंन्द्रः शक इति । यदुक्तम्-

ईशक्चेशानरुद्रोऽसो तज्जयो रुद्रदासकः । मरीजिरार्यकः ख्यातः पिता स्याद्राक्षसाभिधः ॥३४५७॥ पापो रोग इति प्रोक्त इत्येवं कथितं बुधैः ।
धातृवह्नीसमाश्रित्य कृत्वा चाधः पदत्रयम् ॥३४४६॥
सावित्रमचंयेत् तत्र पदे रामसुसंज्ञके ।
विधिसावित्रयो मंध्ये सिवतारं पदत्रये ॥३४४६॥
धाश्रित्य पितृधातारौ कृत्वाऽघोऽधः पदत्रयम् ।
यजेदिन्द्रं महाभागं पदे लोकसुसंज्ञके ॥३४६०॥
तथात्रेन्द्रजयः पूज्यो बह्यशक्रसु मध्यगः ।
धाश्रित्य वायुधातारौ कृत्वा चाधः पदत्रयम् ॥३४६१॥
तत्र देवं यजेद् रद्रं पदे भुवनसंज्ञके ।
तथेशवेधसो मंध्ये तज्जयं च पदत्रये ॥३४६२॥
ऐशान्यामापकं कामपदत्रयसुसंस्थितम् ।
प्रदीपवेधसो मंध्ये यजेद् वत्सं पदत्रये ॥३४६३॥ इति ।

प्रयेतेवां विलमंत्राः महाकिपलपंचरात्रे, कुलप्रकाशतंत्रे चसर्वमध्ये यजेत् सम्यग् ब्रह्माग् कमलासनम् ।
हेमाभं च चतुर्वक्त्रं वेदाध्ययनशालिनम् ॥३४६४॥
मंद्रकादि समारम्य परतत्त्वान्तपूजनम् ।
पीठे विधाय तच्छक्तीः पूजयेदिग्गमादिकाः ।
पूर्वादिमध्यपर्यन्तं ब्रह्मग्राः पीठशक्तयः ॥३४६४॥

श्रासां ध्यानं, तत्रेव-

सिन्धुरस्थािरामा पूज्या पीतवर्णा चतुर्भुजा।
वरवज्रधरा दक्षे वामेऽभयिनधानभृत् ॥३४६६॥
मिहमां महिषारूढां पूजयेत् कज्जलप्रभाष्।
दंडाभयधरां वामे दक्षे शक्तचक्षमािलतीम् ॥३४६७॥
नक्रस्था लिधमा श्यामा पूजनीया चतुर्भुजा।
नागपाशधरा दक्षे तद्वामेऽभयवारिजे ॥३४६८॥
कनकािदिनभा पूज्या कूर्मस्था गरिमा तथा।
गदावरधरा दक्षे वामेऽभयिनधानभृत् ॥३४६६॥

पूज्या प्रेतगता नीलविद्युत्पुंजनिभेशिता। वरखङ्गधरा दक्षे वामे साभयकर्तृका ॥३४७०॥ पूज्या या वंशिता धूम्रा मृगस्था सा चतुर्भुजा। सार्रिवदध्वजा दक्षे वामे वरसरोजिनो ॥३४७१॥ छागलस्थातिरक्तांगी स्यात् पूजायां प्रकामिका । शक्तयक्षमालिनी दक्षे वामे सवरकुण्डिका ॥३४७२॥ पूजनीया वृषारूढा प्राप्तिस्तुह्निसंनिभा। शक्तिशूलकरा दक्षे वामे साभयवारिजा ॥३४७३॥ सर्वसिद्धिः पद्मरागप्रभा पूज्या चतुर्भुजा। साक्षमालारविदा च बीजपूरसरोजिनी ।।३४७४॥ पीठशक्तीः प्रपूज्यैवं मध्येऽनेनासनं विशेत्। प्रगावं पूर्वमुचार्यं सर्वज्ञानक्रियेति च। भ्रव्यक्तकमलाशब्दात् सनाययोगशब्दतः ॥३४७५॥ पीठाय हृदयान्तोऽयं मंत्रो द्वाविशदर्शकः। दत्त्वासनं च ब्रह्माएां पूजयेन्मनुनाऽमुना ॥३४७६॥ प्रणवं हुत् तथा ङेऽन्तो ब्रह्मा बष्ठाक्षरो मनुः। संपूज्य तत्र ब्रह्मार्गं घ्यायेद् देवान् समंततः ॥३४७७॥ उक्तानामत्र देवानां स्वरूपमभिधीयते । ग्रक्षमालां स्रुचं दक्षे वामे दराडकमण्डलुम् ॥३४७८॥ वधानमष्टनयनं यजेन्मध्येऽम्बुजासनम् । सर्वे चतुर्भुंजा देवा वास्तुदेहे व्यवस्थिताः ॥३४७६॥ कृताञ्जलिपुटाः सर्वे सङ्गखेटकपागायः। बह्मार्गं सिन्नरीक्षन्ते तद्वक्त्राभिमुखाश्च ते ॥३४८०॥ स्वस्वस्थाने स्थिताक्ष्वेव साधाररामुबाहृतम्। मरीचिः इवेतवर्गः स्याद् विवस्वान् रक्तवर्गकः ॥३४८१॥ शातकुम्भसमो मित्रः कृष्णवर्णस्तु भूधरः। सविता नीलवर्णाभः सावित्रो धूमविग्रहः ॥३४८२॥

इन्द्रक्चारुणवर्णाभः शुक्लक्ष्चेन्द्रजयस्तथा। रुद्रः प्रवालसहशः पीतो रुद्रजयस्तथा ॥३४८३॥ श्रापो गोक्षीरधवल श्राप वत्सो जपाद्युतिः। ईशानः क्षीरघवलः पर्जन्योऽञ्चनसन्निभः ।।३४८४।। जयन्तोऽञ्जनसंकाशो माहेन्द्रश्चामलद्युतिः। ब्रादित्यो रक्तवर्गः स्यात् सत्यकविचत्रवर्णकः ॥३४८५॥ वृषो वंध्कपुष्पाभः कुंदाभक्त्वान्तरिक्षकः। उद्यद्दिनकराभोऽग्निः पूषा रक्ताब्जसंनिभः। वितथक्वेन्द्रचापाभो विद्युद्वर्गो गृहक्षतः ॥३४८६॥ यमक्वाञ्चनसंकाको गंधर्वः पद्मरागवत् । भृङ्गराजस्तु भृङ्गाभो मृगो जीम्तसंनिभः ॥३४८७॥ निऋं तिः पावकाभश्च पीतो दौवारिकः स्मृतः। सुग्रीवो नीलकंठाभइचंद्रामः पुष्पदन्तकः ॥३४८८॥ वरुगः स्फटिकाभाङ्गो भृङ्गाभश्चासुरो मतः। शोषश्चोत्पलसंकाशः पापयक्ष्मेन्द्रनीलवत् ॥३४८६॥ वायुः कृष्णाभ्रवर्णः स्यान्नागः शंखेन्दुसंनिभः। मुक्ती मौक्तिकसंकाशी भल्लाटः श्वेतपद्मवत् ॥३४६०॥ सोमः स्फटिकसंकाशोऽगंलो रक्तोत्पलद्युतिः। दितिः कुन्देन्द्रधवला कपिला चादितिः स्मृता ॥३४९१॥ चरकी शंखसहशी विदारी पावकद्यतिः। पूतना हिमसंकाशा मेघाभा पिलपिच्छिका ॥३४६२॥ खङ्कं च पानपात्रं च क्षुरिकां कर्तरीं तथा। दधाना मीमरूपास्ता राक्षस्यः परिकोतिताः ॥३४६३॥ सिता रक्ताक्च पीताक्च कृष्णाः स्कन्द।दिका ग्रहाः । वज्रं शक्ति च खङ्गः च पाशं च विकृताननाः ॥३४६४॥ दधानाः भीषगाः प्रोक्ता प्रहा स्कन्दादिकाश्च ते। एतेषां बलिमंत्राँदच क्रमाद् वक्ष्यामि सांप्रतम् ॥३४६५॥

पायसोदनलाजैश्च युक्तं घूपैः प्रसूनकैः। प्रक्षतास्तिलसंयुक्तं माषभक्तादिमण्डितम्। गृहारोमं बलि बह्मन् वास्तुदोषं प्रशाशय ।।३४६६॥ गंधादिशकरापूर्वं पायसोपरि संस्थितम् । भार्यकास्य गृहारोमं सर्वदोषं प्रााशय ।।३४६७॥ चंदनाद्यचितं नाथ कर्परागरमिए इतम्। विवस्वन् वे गृहारोमं सर्वं दोषं प्रसाशय ।।३४६८॥ सगुडं पायसं नाथ पुष्पादिसुसमन्वितम्। गृहारोमं बलि हृद्यं मित्र ! शान्ति प्रयच्छ मे ॥३४६६॥ माषोदनं च मांसं च गंधादिक्षीरसंयुतम्। गृहारोमं महीभृत त्वं सर्वदोषं प्रशाशय ।।३५००।। एवमन्तर्वलि दत्वा चान्येषां बलिमादिशेत्। ईशावि वक्षिणावतों बलिः सामान्यभाषितस् ॥३५०१॥ वास्तुनामपि सर्वेषां विशेषः पदनिर्णयः । ईशानादिचतुष्कोरासंस्थितान् पूजयेद् बुधः ॥३५०२॥ क्षीरं खण्डसमायुक्तं पृष्पादि च सुशोभितम्। गृहारोमं बलि हृद्यमाप शान्ति प्रयच्छ मे ॥३५०३॥ दधीदं गुडसंमिश्रं गंधादि च सुमगिडतम्। गृहारोमं बलि दत्स विघ्नमत्र प्रसाशय ।।३५०४।। पुष्पादिक्रशपानीयं कर्प्रागरुवासितस्। सावित्रं वै गृहारामें शान्तिमत्र प्रयच्छ मे ॥३५०५॥ षष्टिकं सगुडं नाथ रक्तगन्धाविशोभितम्। गृहारोमं बलि सूर्य विघ्नमन्न प्रसाशय ॥३५०६॥ शीतमन्नं तथा पुष्पं कुंकुमोदिसमन्वितम् । गृहार्गोमं बलि हृद्यं शक्रदेव नमोऽस्तु ते ॥३५०७॥ म्रोदनं घृतसंयुक्तं गंधवस्त्रादिमण्डितम्। गृहारोमं बलि हुद्यं इन्द्रजय नमोऽस्तु ते ॥६४०८॥

पक्वापक्विमदं मांसं वस्त्रपुष्पादिसंयुतम्। गृहार्गिमं बलि हुर्खं रुद्रदेव नमाम्यहम् ॥३५०६॥ हृन्मासं सघृतं पक्वं गंघपुष्पादिसंयुतम्। गृहार्गमं बलि रुद्रजय स्वस्ति प्रयच्छ मे ॥३४१०॥ रक्तपुष्पं समांसं वे रक्तवस्त्रादिसंयुतम्। विदारि वै गृहारामें रक्षोविष्नं विनाशय ॥३५११॥ वित्तं रक्तास्थिसंयुक्तं रक्तगंधादिमग्डितस्। गृहारऐमं बलि पापे रक्षोविघ्नं विनाशय ॥३५१२॥ सघृतं मांसभक्तं च बस्त्रगंधाद्यलंकृतस्। बलि गृहारा सर्वेमं रक्षोबिघ्नं प्रशामय ॥३५१३॥ मांसपुष्पादिसांयुक्तं माषभक्तोपरि स्थितम्। गृहार्गमं बींल स्कन्द रक्षोविध्नं प्रशामय ॥३४१४॥ स्वमांसं पिष्टकं युंक्तं पक्वं मांसोदनान्वितम्। श्रर्यमन् वे गृहारोमं रक्षोविघ्नं प्रशामय ॥३४१५॥ रक्तमांसौदनं मत्स्यं गंधधूपसमन्वितस् । जुम्भक त्वं गृहारोमं रक्षोविघ्नं प्रशामय ॥३५१६॥ छागकर्णान्वितं मांसं वस्त्रगंघादिसंयुतस्। पिलपिच्छि गृहारोमं रक्षोविघ्नं प्रगाद्य ॥३४१७॥ चृतेन साधितं मांसं वस्त्रगंधाविसंयुतम्। चरिक त्वं गृहारामें रक्षोविघ्नं प्रगाशय ।।३४१८।। सघृतं चाक्षताम्नं च वस्त्रगंधाद्यलंकृतम्। गृहागोमं बलि त्वीश वास्तुदोषापहारकम् ॥३४१६॥ उत्पलं पायसे युंक्तं बस्त्रादिकसमन्वितम्। गृहारोमं बलि हुचं मेघराज नमोऽस्तु ते ॥३५२०॥ पंचहस्तं सुपीतं च ध्वजं भक्ताविमण्डितम्। गृहारणेमं बलि हृद्यं जिल्लामुत नमोऽस्तु ते ॥३५२१॥ श्रोदनं वृतसंपूर्णं पश्चरत्नादिमण्डितम्। गृहारोमं बलि देव देवराज नमोऽस्तु ते ॥३५२२॥ रक्तपुष्पयुतं भक्तं रक्तगन्धादिभिर्युतम्। गृहार्गमं बील हृद्यं भास्कर त्वं नमोऽस्तु ते ॥३४२३॥ वितानं धुम्रवर्गाभं गन्धादिकसुशोभितम्। रक्तयुक्तं गृहारोमं बलि सत्य नमोऽस्तु ते ३५२४॥ इदं तु मांसभक्तंवे वस्त्रगन्धादिपूजितम्। गृहारोमं वृषवलि बास्तुदोषं प्रशाशय ।। ३५२५।। इदं तु शाकुनं मांसं नेवेद्य। दिसुसंयुतम्। गृहारोमं बलि हृद्धं व्योमशान्ति प्रयच्छ मे ॥३५२६॥ सुवर्णपिष्टकं चाऽय वस्त्रगन्धादिभिर्युतम्। घृतान्वितं गृहारोमं सप्तजिह्व नमोऽस्तु ते ॥३५२७॥ क्षीरं लाजासमायुक्तं रक्तपुष्पादिमण्डितम्। गृहार्यमं बलि हृद्यं पूषदेव नमोऽस्तु ते ॥३५२८॥ दिधगन्धादिभिर्युक्तं पीतपुष्पसमन्वितम्। बॉल वितथ गृह्धेमं विध्नमत्र प्रशामय ।।३४२६।। भक्तं मधुप्लुतं चेरां रक्तवस्त्रादिमण्डितम्। गृहार्गोमं बलि हृद्यं यमदेव नमोऽस्तु ते ॥३५३०॥ पक्तमांसीदनं चंव नीलबस्त्रादिमण्डितम् । प्रीतिकरं गृहार्गमं गृहरक्ष नमोऽस्तु ते ॥३४३१॥ नानागन्धसमायुक्तं रक्तपुष्पादिभिर्युतस् । बलि गृहारण गन्धवं सर्वदोषं प्रसाशय ॥३५३२॥ इमां तु शाकुनीं जिह्वां माषमक्तोपरिस्थितास् । गृहारोमं बलि भृङ्गराज शान्ति प्रयच्छ मे ॥३५३३॥ एवं घृततिलोपेतं गन्धपुष्पादिसंयुतम् । गृहारोमं बींल हृद्यं सुगदेव नमोऽस्तु ते ॥३५३४॥

शर्कराखर् इसंयुक्तं वस्त्रगन्धाविमण्डितम् । प्रीतो बॉल गृहारोमं रक्षोराज नमोऽस्तु ते ॥३५३५॥ चन्दनागरुकाष्ठं च गन्धपुष्पादिभिर्युतम्। गृहारामं बलि हृद्यं दौवारिक नमोऽस्तु ते ॥३५३६॥ इदं मुपायसं नाथ गम्धपुष्पादिमण्डितम् । मुग्रीव वै गृहार्णमं बलि झान्ति प्रयच्छ मे ॥३४३७॥ यवाग्राशा च गोदुग्धं मक्तोपरि मुरोपितम्। गृहा एोमं बलि हुद्यं जलराज नमोऽस्तु ते ॥३५३६॥ माषयुक्तं कुशस्तम्बं घृतगन्धादिसंयुतम्। पुष्पदन्त गृहारोमं सर्वदोषं प्ररगाशय ॥३५३६॥ मधुना साधितं पिष्टं गन्धाद्येरुपशोभितम्। बलि गृहारगासुरेमं सर्वदोषं प्ररागात्रय ॥३५४०॥ घृतं चान्नसमायुक्तं कर्पूरादिसमन्वितस्। गृहारोमं बलि शेष सर्वशान्ति प्रयच्छ मे ॥३५४१॥ यवजं तराडुलं नाथ गन्धपुष्पादिशोभितम्। गृहारामें बॉल रोग सर्वदोषं प्रसाशय ॥३५४२॥ सघृतं मएडकं चेदमन्नाद्यंरुपञ्जोभितम् । गृहारोमं बलि हृद्यं मृगवाह नमोऽस्तु ते ॥३५४३॥ इदं च कृतरं चान्नं पुष्पगन्धादिमिएडतम्। पातालेश गृहारामें विघ्नमत्र प्रशाम्यतु ॥३५४४॥ नारिकेलोदकं भक्तं पीतवस्त्रादिसंयुतम्। गृहार्गमं बलि मुख्य वास्तुदोषं प्रगाशय ॥३५४५॥ पायसं मधुना मिश्रं नानापूजोपशोभितम्। गृहारोमं बलि सोम सर्वदोषं प्रसाशय ॥३५४६॥ श्रोदनं घृतसंमिश्रं गन्धपुष्पसमन्वितस् । गृहार्गमं बलि हुचं मल्लाट त्वं नमोऽस्तु ते ॥३५४७॥ माषान्नं तु घृताभ्यक्तं पुष्पगन्धादिमिएडतम् ।
गृहाएगेमं बिल हृद्यमगंलाख्य नमोऽस्तु ते ॥३५४८॥
क्षीरखएडसमायुक्तं नानापुष्पोपशोभितम् ।
दैत्यमात गृंहाएगेमं सर्वदोषं प्रएगाशय ॥३५४६॥
पोलिकां मधुसंमिश्रां वस्त्रगन्धादिसंयुताम् ।
गृहाएगेमं बिल हृद्यं देवमात नंभोऽस्तु ते ॥३५५०॥
स्वर्गपातालमत्येषु ये देवा वास्तुसम्भवाः ।
गृह्णन्त्वमुं बिल हृद्यं तुष्टा यान्तु स्वमन्दिरम् ॥३५५१॥
मातरो भूतवेताला ये चान्ये बिलकाङ्क्षिएः ।
विष्णोः पारिषदा ये च तेऽिष गृह्णन्त्वमं विलम् ॥३५५२॥
पितृभ्यः क्षेत्रपालभ्यो बिल दत्वा प्रकामतः ।
ग्रभावादुक्तमार्गस्य कुशपुष्पादिभ यंजेत् ।
प्रएगवाद्या इमे मंत्राः बिलदाने समीरिताः ॥३५५३॥

दिशां बलिरिप विधेयस्तच प्रयोगसारे-

वास्तुशेषिक्रियाभूतः सर्वरक्षाविभूतिकृत् ।
भूतप्रीतिप्रवाश्चास्मिन् दिशां बिल्ह्दीयंते ॥३४४४॥
दिक्पालपरिष्त् सर्वभूतानुिह्श्य नामिभः ।
पूजा विसर्जनान्ते यत्स विज्ञेयो दिशां बिलः ॥३४४४॥
दश्यम्बुरजनीपुष्पलाजसक्तुतिलांधसा ।
द्रथ्येगा वितरेद् विक्षु बिल् दिक्क्रमयोगतः ॥३४४६॥
सुरागां तेजसां चैव प्रेतानां रक्षसामिष ।
तथा जलानां प्राणानां नक्षत्राणां च यत्पुनः ॥३४४७॥
विद्यानामिधपानां च तान् यथोक्तबलीन् हरेत् ।
सवाहनपदं प्रोक्तं परिवाराय शक्तये ॥३४४६॥
तत्पार्षदेम्यश्च ततः सर्वेम्य इति संयुतम् ।
भूतेभ्यश्च क्रमाद् भूयः प्रादक्षिण्यात् क्षिपेद् बिलम् ॥३४४६॥
दिष्ठत्पिशाचवेतालरक्षोरक्षामयात्तिहा ।
दिशां बिल्विशेषेण सर्वसंपत्समृद्धिदः ॥३४६०॥

वास्तौ गृहप्ररोहे भूतद्रोहे गृहप्रवेशे च । वितते च शान्तिहोमे दिशां बलिः सिद्धये प्रयोक्तव्यः ॥३४६१॥ एवं वास्तुबलि दत्वा वास्तुझानविशारदः । तत्र भूमि परीक्षेत खननप्लावनादिभिः ॥३४६२॥

तथा शारदायाम्-

नक्षत्रवारराशीनामनुकूले शुभेऽहिन । पुएयाहं वाचियत्वा तु मएडपं रचयेत् शुभम् ॥३४६३॥

शल्यज्ञानं भूमिशोधनमपि बास्तुशास्त्रे प्रसिद्धं तत एव शेयम्। तन्मण्डपं त्रिविधम् ।

यञ्च मंत्रमुक्तावल्याम्-

म्रथ मएडपनिर्माएां प्रश्नमं ब्रूमहे वयम् । श्रेष्ठमध्यमहीनेस्तु मानेस्तच्च त्रिधा मतम् ॥३५६४॥

सोमशंभी-

गृहस्येशानभागे तु मएडपं कारयेद् बुधः । द्वादशैरष्टषड्हस्तैः षोडशै वि समन्ततः ॥३५६४॥

कियासारे-

श्रय द्वादशविस्तारः कनिष्ठो मग्रडपः स्मृतः । चतुर्दशो मध्यमः स्यात् षोडशः स्यात् तथोत्तमः ॥३५६६॥

ध्यं मण्डपश्चतुरस्रः। यच्च सिद्धान्तशेखरे-

चतुरस्रं चतुर्द्वारं मण्डपस्य स्थलं मतम् । स्थलादर्काङ्गुलोच्छ्रायं मण्डपं परिकीर्तितम् ॥३५६७॥ कपिलपंचरात्रे तु–

उच्छायो हस्तमानं स्यात् सुसमं च सुशोमनम् ।

कियासारे-

भूमि समस्थलीं कृत्वा परिच्छित्र च सूत्रतः।

स्तम्भान् समं च संस्थाप्य स्तम्भद्वादशकं पुनः। बाह्येऽप्युक्त प्रमागोन तत्र तत्र विभागतः ॥३५६८॥

एतच शारदायाम्-

षोडशस्तंभसंयुक्ताश्चत्वारस्तेषु मध्यमाः । ग्रष्टहस्तसमुच्छ्रायाः संस्थाप्या द्वादशाभितः ॥३५६६॥ पंचहस्तप्रमारणास्ते निश्छिद्रा ऋजवः शुभाः । तत्यंचमांशं निखनेन् मेदिन्यां तन्त्रविक्तमः ॥३५७०॥

कियासारे-

याज्ञीयवृक्षो वेरापुर्वा क्रमुकः स्तम्भकमंशि । ग्रन्ये विशुद्धवृक्षा वा भवेयु र्नान्यभूरुहाः ॥३५७१॥ गृहशल्यः स्वयं शुर्कः कृटिलक्ष्च पुरातनः । ग्रसौम्यभूमिजनितः संत्याज्यः स्तम्भकमंशि ॥३५७२॥

वारदायाम्-

स्तम्भोच्छ्रायः स्मृतस्तेषां सप्तहस्तैः पृथक् पृथक् । दशांगुलप्रमारोन तत्परीरणाह ईरितः ॥३५७३॥ मध्यमकनिष्ठयो द्वादशहस्तप्रमार्गः त्रैराशिकेनानेयम् ।

त्रेराशिकसूत्रं यथा-

ग्राद्यन्तयोस्विराशाविभन्नजातोप्रमाणिमच्छा च । फलमन्यजातिमध्ये तदन्त्यगुणमादिना विभजेत् ॥३५७४॥ नारिकेलदलै वँशैश्छादयेत् तत्समन्ततः । द्वारेषु तोरणानि स्युः क्रमात् क्षोरमहीरुहाम् ॥३५७५॥

मंत्रमुक्तावल्याम्-

विश्व द्वाराणि चत्वारि विवध्यात् पंचमांशतः । तोरणानि च तेष्वेव द्वारेषु स्थापयेद् बुधः ॥३५७६॥

ग्रव दिक्साधनं क्रियासारे-

कृत्वा भूमि समां तत्र वृत्तं हस्तमितं समम्। द्वादशांगुलमानेन शंकुं खादिरनिमितम्।।३५७७॥ म्नाभे यज्ञवाक्षं वा तत्र संस्थापयेत् सुधीः । वटश्चोदुम्बरप्लक्षाश्वत्याश्च यज्ञशाखिनः । तच्छाया संस्पृशेद् यत्र तन्मध्ये मध्यमं स्मृतम् ॥३४७६॥ तिर्यक् प्रसारयेत् सूत्रं मध्ये याम्योत्तरे स्मृते । कोगाः स्युरन्ये चत्वारश्चतुस्सूत्रप्रसारगात् ॥३४७६॥ एवमाशापरिज्ञानं समाख्यातं यथा स्फुटम् । ज्ञात्वेवं मंडपादीनि कुर्यात् सम्यग् विचक्षगः ॥३४६०॥ यथैव पूर्वापरिवग्विभागविशेषविज्ञानिमहोपदिष्टम् । समासतस्तं विषयं विविच्य कार्यागि कर्मागि यथोपदेशम् ॥३४६१॥

रात्री तु प्राचीसाधनम्, त्रिकांडमण्डने-

श्रवरास्योदये प्राची कृत्तिकायास्तथोदये । वित्रास्वात्यन्तरे प्राची न प्राची चन्द्रसूर्ययोः ॥३५८२॥

इति स्थूलसाधनम् । सूच्मदिगानयनं आतिवसिद्धान्ते स्कुटम् । प्रच तोरगां महाकपिलपंचरात्रे-

देवास्तोरणरूपेण संस्थिता यज्ञमण्डपे।
विघ्नविध्वंसनार्थाय रक्षार्थं त्वध्वरस्य च ॥३४८३॥
स्यसेन्त्यग्रोधमेन्द्रचां तु याम्यां चोदुम्बरं तथा।
वारुण्यां पिष्पलं चेव कौवेयौं प्लक्षकं न्यसेत् ॥३४८४॥
सुज्ञोभनं तु पूर्वस्थामिनमीलेन मंत्रितम्।
इषेत्वोङ्जेति मंत्रेण सुमद्रास्यं तु दक्षिणे ॥३४८४॥
सुक्रमिख्यन्तु वारुण्यामग्न श्रायाहि मंत्रतः।
शन्नो देवीति मंत्रेण सुहोत्रं तूत्तरे न्यसेत् ॥३४८६॥
इदं तोरणस्तंभनिवेशनं मंडपाद बहिः हस्तमानेनेति भ्रेयम्।

बास्तुशास्त्रे चोक्तम्-

म्रश्नत्योदुम्बरप्लक्षवटशासाकृतानि तु । मंडपस्य प्रतिदिशं द्वाराण्येतानि कारयेत् ॥३४८७॥ विशेषस्तु सिद्धान्तशेखरे-

एक एषामलाभे स्यात् तदभावे शमीद्रुमः । जम्बूखदिरसाराश्च तालो वा तोरणे स्मृतः ॥३५८८॥

कियासारे-

स्वकाः सत्त्वचः सार्द्रा दंडाः स्युस्तोरागे शुभाः । एवं च मानमुत्तमे षोडशहस्तात्मकमंडपेष्वेव । मध्यमकनिष्ठयोस्तु भिन्नम् ।

यस वास्तुशास्त्रे-

पंचहस्तप्रमाणास्ते विस्तारेण द्विहस्तकाः। षडंगुलानि बृद्धास्तु सप्तहस्तास्तयोत्तमे ॥३५८६॥

शारदातिलके-

तिर्यक् फलकमानं स्यात् स्तम्भानां सार्धमानतः। ज्ञूलानि कल्पयेन्मध्ये तोरगो हस्तमानतः ॥३५६०॥

पिगलामते-

शूलेन चिह्निता कार्या द्वारशास्त्रा स्वमस्तके । ऋजुं वै मध्यश्ट्रंगं स्यात् किचिद् वक्कं तु पक्षयोः । उमयं तत् समास्यातं त्र्यंगुलं रोपयेत् तवा ॥३५६१॥ एवं शूलत्रयाणां मेलनेनांगुलं भवति ।

यम कियासारे-

तोरएं घटियत्वैव मूध्ति श्लत्रयं न्यसेत् । शूले नवांगुलं देघ्यं तुरीयांशेन विस्तृतिः ॥३५६२॥ शेषाएगं द्वयंगुला वृद्धिः वेशश्रांगुलवृद्धितः । एतानि तत् काष्ठमयानि शैव एव कर्तव्यानि ।

वैष्ण्वेतु विशेषः, वास्तुसास्त्रे-

मस्तके द्वादशांशेन शंखचक्रगदाम्बुजम् । प्रागादिकमयोगेन न्यसेत् तेषां स्वदारुजम् ॥३५६३॥

एषां निवेशनमपि प्राग्वत् ज्ञेयम् । ततः प्रतितोरणमेकैकः कलकाः स्वाप्य । प्रतिद्वारं पार्वे द्वी दी । प्रतिकोगां चैकैकः ।

तथा च यामले-

मंडपे कलशौ द्वौ द्वौ द्वारे द्वारे निवेशयेत् । गालितोदकसंपूर्णावास्त्रपल्लवशोभितौ ।।३५६४।। गन्धपुष्पाम्बरोपेतान् कुम्भांस्तेषु विनिःक्षिपेत् । ध्रुवं धरां वाक्पांतं च विघ्नेशं तेषु पूजयेत् । मंडपस्य तु कोगास्थकलशेषु क्रमादमी ।।३५६५।। श्रमृतो दुर्जयद्वेव सिद्धार्थो मंगलस्तथा । पूज्या द्वारस्थकुम्भेषु शक्राद्यास्तन्मनूत्तमैः ।।३५६६।।इति । मंडपाभितोऽष्टदिक्षु ध्वजान् बध्नीयात् ।

यद्रक्तं शारदातिलके-

विक्षु घ्वजान् निबध्नीयाल्लोकपालसमप्रभान् । कुण्डसिद्धी-

ध्वजात् द्विहस्तायतिकांश्च पंचहस्तात् सुपीतारुणकृष्णनीलात् ।
द्वेतासितद्वेतसितात् दिगीशवाहात् वहेद् दिक्करवंशशीर्षाः ॥३५६७॥

सारसंग्रहे-

पंचहस्ता घ्वजा कार्या वैपुल्येन द्विहस्तकाः । दंडश्र दशहस्तः स्यादष्टदिक्षु च तान् न्यसेत् ॥३५६८॥ हयशीर्षपंचरात्रे-

श्रतः परं प्रवक्ष्यामि ध्वजारोपग्रमुत्तमम् ।

यत् कृत्वा पुरुषः सम्यक् समस्तफलमाप्नुयात् ॥३५६६॥

यातुधाना खेचराश्च कूष्माण्डा गुह्यकास्तथा ।

विन्तयन्त्यसुरश्रेष्ठा ध्वजहीनं सुरालयम् ॥३६००॥

ध्वजेन रहिते ब्रह्मन् मंडपे तु वृथा भवेत् ।

पूजाहोमादिकं सर्वं जपाद्यं यत् कृतं वृधैः ॥३६०१॥

रक्षग्गेन विना यद्वत् क्षेत्रं नश्यति क्षेत्रिग्गः ।

ध्वजं विना देवगृहं तथा नश्येत सर्वथा ।

ये विष्णुपार्षदाः कूराः कूष्माण्डाद्याद्य ये स्मृताः ॥३६०२॥

पूजादिकं तु गृह्णिन्त देवं दृष्ट्वा त्वरक्षितम् ।
हृष्ट्वा ध्वजाँस्तु देवस्य मंडपे ज्वलनप्रभान् ।
नश्यन्ति सर्वे ते चार्करिशमिक्षप्तं तमो यथा ॥३६०३॥
क्रियासारे विशेषः-

ध्वजानां लक्षरां सम्यगुच्यते तु यथातथम् ।

मंडपस्य बहिदंग्डः दशहस्तायतः सह ॥३६०४॥

पूर्वाद्यष्टहित्त्त्वष्टौ ध्वजान् संस्थापयेत् क्रमात् ।

तेषां हस्तद्वयं व्यासो मध्यश्च करसम्मितः ॥३६०४॥

ग्यासाधं शिखरं पुच्छं हस्तत्रितयमानकम् ।

मत्स्याभं शिखरं पुच्छंशिखरं तु त्रिकोगाकम् ॥३६०६॥

तयो मंध्ये चतुष्कोगां ध्वजानेवं प्रकल्पयेत् ।

मातंगवस्तमहिष्ठांसहमत्स्यंगावाजिनः ॥३६०७॥

वृषभं च यथान्यायं ध्वजमध्ये क्रमाल्लिखेत् ।

प्रथवा विग्गजानष्टावंरावतपुरःसरान् ॥३६०६॥

ध्वजेषु विलिखेदत्र धातुभिश्च सलक्षरणम् ।

एवं ध्वजानां कथितं लक्षरां ते शुभावहम् ॥३६०६॥ इति ।

प्रथ पताकानिवेशनम् । पताका ध्वजसंयुक्तमिति सिद्धान्तशेखरोक्तत्वात् ।

यत्र सोमशंम्भी-

सप्तहस्ताः पताकाः स्यु विश्वत्यंगुलविस्तृताः । दशहस्ताः पताकानां दएडाः पंचांशवेशिताः । पताका स्रायुधांकाश्च गन्धपुष्पसमन्विताः ।।३६१०।। प्रथ मंडपालंकरणं सिद्धान्तशेखरे-

चूतपल्लवशाखाढ्यवितानैरुपशोभितम् । विचित्रवस्त्रसञ्छन्नं तुलास्तंभविभूषितम् ॥३६११॥ सफलैः कदलीस्तम्भैः क्रमुकै नीरिकेलकैः । फलै नीनाविधै भीज्यै दर्पगौश्चामरेरि । भूषितं मंडपं कुर्याद् रत्नपुष्पसमुज्ज्वलम् ॥३६१२॥ हयशीर्षपंचरात्रेऽपि-

दपंगीश्चामरै र्घएटै: स्तम्भान् वस्त्रै विभूषयेत् । कलशै र्घिएटकाभिश्च साधारै: करकेस्तया ॥३६१३॥ एतद्व्यंगे दोषमुक्तं क्रियासारे-

ब्रनुक्तसाधनैः क्लुप्तो यदि वा कुटिलाकृतिः । मानाधिकोऽथवा न्यूनो मंडपः कर्तृ नाशनः ।।३६१४।।

ब्राख्यातसाधनैः क्लुप्तः शोभनः सममानकः । मनोज्ञो मंडपो योऽसौ कर्मकर्तुः शुभावहः ॥३६१४॥

> इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे मण्डपादिरचनाविधि नीम विद्याः पटलः ॥२०॥

## एकविंशः पटलः।

म्रथ वेदीनिर्माग्रम्-

ततो मंडपसूत्रं तु त्रिगुर्गा परिकल्पयेत् । पूर्वादिषु क्रमात् तस्य मध्यभागेन बेदिका ॥३६१६॥

शारदायाञ्च-

तत् त्रिभागमिते क्षेत्रेऽरितमात्रसमुस्रताम् । चतुरस्रां ततो वेदीं मंडपाय प्रकल्पयेत् ॥३६१७॥

श्ररत्निः हस्तमानम् ।

यथा कादिमते श्रंगुललक्षणमुक्तवा-

तैश्रतुभि भंवेन्मुष्टि वितस्तिस्तैस्त्रिभि गुँगौः । धरित्नस्तद्द्वयेन स्याद् हस्तस्तद्द्वयतः शिवे ॥३६१८॥ इति ।

क्रियासारेऽपि-

त्रिभागं मंडपं कृत्वा मध्यभागस्तु वेदिका ।
हस्तमानं तदुत्सेधं चतुरस्रं समं यथा ॥३६१६॥
पक्वाभि विष्यपक्वाभिरिष्टिकामि हं ढं यथा ।
कर्तव्या वेदिका श्रेष्ठा तदमावे मुदापि वा ।
ग्रावक्रपाद्यां सुस्निग्धा दर्पगोदरसन्निभा ॥३६२०॥ इति ।
ग्रावेन मण्डपे नवकोष्ठके कृते मध्यकोष्ठे वेदी कार्येति संप्रदायः।

सिद्धान्तशेखरे विशेष:-

वेदी चतुर्विधा तत्र चतुरस्रा च पद्मिनी।
श्रीधरी सर्वतोभद्रा दीक्षासु स्थापनादिषु ॥३६२१॥
चतुरस्रा चतुःकोगा वेदी सर्वफलप्रदा।
तडागादिप्रतिष्ठायां पद्मिनी पद्मसन्निभा ॥३६२२॥
राज्ञां स्थात् सर्वतोभद्रा चतुर्भद्राभिषेचने ।
विवाहे श्रीकरी वेदी विज्ञत्यस्रसमन्विता।
दर्पगोदरसंकाञाः निम्नोन्नतिवर्विता ॥३६२३॥ इति।

एतदभावे दोष उक्तः क्रियासारे-

वक्रपार्श्वा क्लिन्नमध्या परुषाहगशोभना। मानहीनाधिका या सा कर्तुः कर्मविनाशिनी ॥ ३६२४॥ इति । एवं वेदिकां निर्माय ग्र'कुरारोपएां कुर्यात्।

यच्च संहितायाम्-

सर्वत्राभ्युदयश्राद्धमंकुरोत्पादनं तथा । ग्रादावेव प्रकुर्वीत कर्मणोऽभ्युदयात्मनः ॥३६२५॥

यामले च-

गुरुविशुद्धः प्रागेव शुद्धाहात् प्रथमेऽहिन । संकल्प्योपोध्य कर्तव्यमंकुरारोपगां शुभम् ॥३६२६॥ कुर्यात् नान्दीमुखं श्राद्धं पूर्वेद्युः स्वस्तिवाचनम् । स्वगृह्योक्तप्रकारेगा तदेतद् विद्योत वै ॥३६२७॥

कषिलपंचरात्रे-

पुण्याहघोषएां कृत्वा ब्राह्मएाः सह देशिकः । मंगलांकुरस्य वपनं कुर्यात् तत्रैव चाहिन । सप्तमाद् नवमाद् वापि प्रागेव यज्ञकर्मएाः ॥३६२८॥

सिद्धान्तशेखरे-

प्रतिष्ठायां च दीक्षायां स्थापने चोत्सवे तथा। संप्रोक्षरणे च शान्ती च विवाहे मौंञ्जिबन्धने। सर्वमंगलकार्येषु कारयेदंकुरापंराम् ॥३६२९॥ शारदायाम-

प्रागेव दोक्षादिवसात् सप्तिम विधिवद् दिनैः । सर्वमंगलसंपत्त्यं विद्यादंकुरापर्गम् ॥३६३०॥ मण्डपस्योत्तरे भागे शालां पूर्वापरायताम् । गूढां कुर्यात् ततस्तस्यां मंडलं रचयेत् सुधीः ॥३६३१॥

शालामानं तन्त्रान्तरे-

विंशत्या तु करे र्मानं दशायामेन विस्तृतिः । शालाया उत्तमं मानमर्घादौ मध्यमादिकम् ॥३६३२॥

मण्डलं शारदायाम्-

पंचहस्तप्रमाणानि पंचसूत्राणि पातयेत्।
पूर्वापरायतान्येषामन्तरे द्वादशांगुलम् ॥३६३३॥
दक्षिणोत्तरसूत्राणि तद्वदेकादशार्ययेत्।
पदानि तत्र जायन्ते चत्वारिशत् प्रमार्जयेत् ॥३६३४॥

ग्रनयोरर्थः-पंचहस्तेति । शालाविस्तारमध्यभागे प्रागपरायतमेकं सूत्रं पंचहस्त-प्रमागं दत्वा तत् सूत्रस्य दक्षिगोत्तरभागयोः द्वादशःद्वादशांगुलान्तरे द्वे द्वे सूत्रे दद्यात् । ततस्तत् सूत्रव्यतिभेदीनि एकादशसूत्रागि पातयेत् । तद्वदिति । द्वादशा-ङ्गुलान्तरागीत्यर्थः । एवं पंचापि हस्ताः सगृहीताः । प्रमार्जयेदित्युत्तरत्रान्वे-नीत्यर्थः ।

पङ्क्त्यां वीथीश्रतस्रोऽन्तश्रतुष्कोभयपाद्ययोः । वीथ्यौ द्वे च चतुष्कोष्ठत्रयमत्राविशष्यते ॥३६३५॥

ग्रस्यार्थ:-पङ्करवेति । पङ्करयां चतस्रो वीथी मार्जयेत् बाह्य इत्यर्थः। श्रन्तरिति वक्ष्यमाण्त्वात् । पूर्वा चतुष्कोष्ठामेकां वीथीमष्टकोष्ठां दक्षिण्वीथीं पुनश्चतुष्कोष्ठां पश्चिमवीथीमष्टकोष्ठामुत्तरवीथीं मार्जयेत् । तत श्रन्तरचतुष्कस्योभयपार्श्वयोः पार्श्वद्वये द्वे वीथ्यौ द्विद्विकोष्ठरूपे चात्र मार्जयोदत्यनुपंग इति ।

पदानि रंजयेत् तानि श्वेतपीतारुगासितैः ।
रजोभिः श्यामलेनाथ वीथीरापूरयेत् सुधीः ॥३६३६॥ इति ।
तत्र श्वेतं वायुपदे । पीतमाग्नेये । ग्ररुगं रक्षःपदे । ग्रसितमीशपदे च ।
तदुक्तं प्रपंचसारे-

पोतारक्तसितासितप्रतिपदं बाह्यादि सर्वान्तकम् । इति ।

श्रथांकुरार्पणपात्राणि शारदायाम्-

पात्राणि त्रिविधान्याहुरंकुरार्पणकर्मसु ।

पालिकाः पंचमुख्यश्च शरावाश्च चतुःक्रमात् ३६३७॥

प्रोक्ताः स्युः सर्वतन्त्रज्ञे हंरिब्रह्मशिवात्मकाः । एषामुच्छाय उन्नेयः षोडश द्वादशाष्ट्रभिः ।

श्रंगुलैः क्रमशस्तानि शुभान्यावेष्ट्य तन्तुना ॥३६३८॥ इति

सिद्धान्तशेखरे-

संयूजयेत् शरावेषु रुद्रं चन्दनपुष्पकैः । पालिकासु तथा विष्णुं ब्रह्माणं घटिकासु च ।।३६३९।। ग्रत्र पात्राणां त्रिदेवमयत्वात् पंचदेवदीक्षायां पात्रभेदो नास्ति ।

महाकपिलपंचरात्रे विशेष:-

पालिकाचक्रविस्तारः षोडशांगुल उच्यते ।

मवेत् कण्ठिबलं वा स्यात् तदष्टांगुलिवस्तृतम् ॥३६४०॥

पदपीठस्य विस्तारं षडंगुलमुदाहृतम् ।

चतुरंगुल उत्सेधस्तत्संधिश्चांगुलं भवेत् ॥३६४१॥

तत्संधिस्तु मवेन्नाहपादपीठाधंमेव च ।

भवेत् पंचमुखी चैवं घटिका सर्वकामदा ॥३६४२॥

चतुरंगुलिवस्तारान्याहु वंक्त्रारिए पंच वं ।

चत्वारि च चतुर्दिक्षु अर्ध्वमेकं यथाविधि ॥३६४३॥

घटिकायाश्च विस्तारो द्वादशांगुल उच्यते ।

ग्राचार्याः कथयन्त्येके षोडशांगुलमेव वा ॥३६४४॥

द्वादशांगुलिवस्तारं शरावस्य मुखं स्मृतम् ।

चतुरंगुलिवस्तारमधस्तानमूल उच्यते ३६४५॥ इति

तन्त्रान्तरेऽपि-

तालमात्रमिह पंचमुखी स्याद् व्यासतोच्छ्रयमिता घटिका स्यात्। दिक्षु तन्मुखचतुष्टयमेकं मध्यतस्तु समर्वतितभागम्॥३६४६॥ तालविस्तृतमुखं तु शरावं ग्यासतोच्छ्रयगतार्धमितांद्रि । दंडमस्य चतुरंगुलनाहं कंठमस्य बिलवर्जमुदग्रम् । संभवे कनकरूष्यकतास्त्रमात्तिकान्यभिनवान्यथवा स्युः ॥३६४७॥

सिद्धान्तशेखरे तु-

यथासंभवमानं वा पालिकादि समाचरेत् ।
कृष्णवर्णं तथा वक्त्रं द्रणयुक्तं विवर्जयेत् ।
प्रदाल्य तन्तुनावेष्ट्य त्रिगुर्णेन समाहितः ॥३६४८॥
तत्रेवं क्रमः। पश्चिमचतुष्के पालिकाचतुष्ट्यं, मध्यचतुष्के पंचमुखीचतुष्ट्यं, पूर्वचतुष्के शरावचतुष्ट्यं निवेशयेत् ।
तिभिवेशनमुक्तं प्रयोगसारं, शारदायां च-

एवं च देशिकस्तेषु पदेष्वाहितशालिषु । सुगन्धिदर्भकूर्चेषु पश्चिमादि निवेशयेत् । करोषवालुकामृद्भिस्तानि पात्राणि पूरयेत् ॥३६४६॥

सिद्धान्तशेखरे विशेष:-

गन्धादिभिश्च कुद्दालं पूजियत्वा दिनान्तरे ।
गीतनृत्यसमायुक्तो गजवाजिरथान्तितः ॥३६५०॥
गत्वा तीरं तडागस्य नद्याः पुष्पवनस्य वा ।
तत्र शुद्धं भुवो मागं दर्भेः संमृज्य चास्नतः ॥३६५१॥
ग्रम्युक्ष्य चार्घ्यतोयेन तत्तन्मन्त्रमनुस्मरन् ।
हृदा भूमि समावाद्या गन्धपुष्पः समर्चयेत् ॥३६५२॥
कुद्दाल्यामस्त्रमंत्रेगा खात्वा भूमिमथो मृदम् ।
गृहीत्वा वामदेवेन पूरयेत् कांस्यपात्रके ।
हृदा मृदं च संमृज्य वस्त्रेगाच्छाद्य धारयेत् ॥३६५३॥
पुरं वा निलयं वापि सर्वमंगलिनस्वनैः ।
गुरुः प्रदक्षिगां कृत्वा मंडपं त्वानयेत् ततः ।
एतत् कमं दिवाकाले कुर्याद् रात्रो न बुद्धिमान् ॥३६५४॥

प्रयोगसारे-

वह्नघादोशादिपर्यन्तं चतुष्केषु पृथक् पृथक् । मृद्वालुकाकरोषैश्चोर्ध्वतः पात्रास्मि पूरयेत् ॥३६५५॥ सुधाबीजेन बीजानि दुग्धैः प्रक्षाल्य तंत्रवित् । सूलमंत्राभिजप्तानि पंचघोषपुरःसरम् ॥३६५६॥ पंचघोषास्तु पटहढक्कामृदंगमुखवाद्यगंखाः।

जपविषये कपिलपंचरात्रे-

संख्यानुक्तौ शतं साष्टं सहस्रं वा जपादिषु । इतिः स्राशी विग्भि द्विजातीनां मंगलाचारपूर्वकम् । निर्वपेत् तेषु पात्रेषु देशिको यतमानसः ॥३६५७॥

सिद्धान्तशेखरे-

बीजं मृखेन मूलेन प्राङमुखो वाप्युदङ्मुखः । वापयेत् सर्वबीजानि पालिकादिष्वनुक्रमात् । बीजानामधिपः सोमस्तस्माद् रात्रौ तु निर्वपेत् ॥३६५८॥

सारस्वतमतेऽपि-

बीजेम्यो दैवतेम्यश्च स रात्रौ कान्तिमान् यतः। तस्माद् गुरुस्तु बीजानि निशायामेव वापयेत् ॥३६५६॥ शालिश्यामाढकीमुद्गतिलनिष्पावसर्षपाः। कुलत्थकंगुमाषाश्च बीजान्यङ्कुरकर्माण् ॥६६६०॥ हरिद्राद्भिः समभ्युक्ष्य वस्त्रैराच्छाद्य देशिकः।

म्रन्यत्र-

निष्यावान् राजमाषांश्च देवे सुप्ते विवर्जयेत् ॥३६६१॥ प्रयोगसारे विशेषः-

त्रियम्बकाय शर्वाय शंकराय शिवाय च । सर्वलोकप्रधानाय शाश्वताय नमो नमः ॥३६६२॥ विकीर्यानेन मंत्रेण हरिद्राचूर्णमिश्रितम् । तोयं प्रवर्षयेत् तेषु सिचेत् तोयं दिनं प्रति ॥३६६३॥

सारस्वतमते प्रत्येकं बीजेषु देवतापूजोक्ता
एकन्दं प्रियंगौ निष्पावे वायुमिन कुलत्थके ।

प्राढक्यां निर्ऋति सोमं मुद्गे वैवस्वतं तिले ॥३६६४॥

प्रजापति शालिबीजे त्वनन्तं सर्षपेऽर्चयेत् ।

इन्द्रं इयामे च माषे च वरुगं तु नगात्मजे ॥३६६४॥

महाकपिलपं चरात्रे-

ततो गन्धविमिश्रेग सिञ्चेद् वे शुद्धवारिगा। त्रिरात्रं तु यथान्यायं पंचरात्रमथापि वा ॥३६६६॥

#### शारदायाम्-

बलि विविधपात्राणां दिक्षु पूर्वादितः क्षिपेत् ।
प्रणवाद्यं नंमोन्तंश्च रात्रौ रात्रीशनामिभः ॥३६६७॥
भूतानि पितरो यक्षा नागा ब्रह्मा शिवो हरिः ।
सप्तानामिप रात्रीणां देवताः समुदीरिताः ॥३६६८॥
भूतेभ्यः स्यु लीजितिलहरिद्रादिधसक्तवः ।
सान्नाः पितृभ्यः सितलास्तन्दुलाः परिकीर्तिताः ॥३६६६॥
करंमलाजा यक्षेभ्यो नारिकेलोवकान्वितम् ।
सक्तुपिष्टं च नागेभ्यो ब्रह्मणे पंकजाक्षताः ॥३६७०॥
करंभा दिधसक्तवः ।
सापूपमन्नं शर्वाय विष्णवे च गुडौदनम् ।
ततो लोकेश्वरेभ्योऽपि वितरेद् विधिवद् बलिम् ॥३६७१॥
दीक्षायामभिषेकेषु नववेश्मप्रवेशने ।
उत्सवेषु च संपत्त्ये विद्यादंकुरापंणम् ॥३६७२॥

#### म्रन्यत्रापि-

पायसं कृशरं वाथ.वंष्णवे सत्प्रकीर्तितः । तत्तद्दिशि बलि देंयः कर्मसांगत्वसिद्धये ॥३६७३॥

### त्रयांकुरपरीज्ञा सिद्धान्तशेखरे-

यजमानाभिवृद्धचर्यमंकुराणि परीक्षयेत् ।
सम्यगूर्ध्वं प्ररूढानि कोमलानि सितानि च ॥३६७४॥
धूम्प्रवर्णान्यपूर्वाणि तथा तिर्यग्गतानि च ।
इथामलानि तु कुब्जानि वर्जयेवशुभानि तु ॥३६७४॥
प्रवृष्टि कुरुते कृष्णं धूम्राभं कलहं तथा ।
प्रपूर्णं जननाशं च दुभिक्षं श्यामलांकुरम् ॥३६७६॥

तियंग्याते भवेद् व्याधिः कुब्जे शत्रुभयं तथा । श्रशुभे चांकुरे जाते शांतिहोमं समाचरेत् ॥३६७७॥ पूलमंत्रेण जुहुयाद् गुरुं मूर्तिधरः सह । प्रधोरास्त्रेण चास्त्रेण शतं वाथ सहस्रकम् ॥३६७८॥

सारस्वतेऽपि-

प्रहृढेरंकुरेः कर्तुं निर्दिशेच्च शुभाशुभम् । इयामैः कृष्णरंकुरेरथंहानिस्तियंग्रूढं व्याधिरांदोलितस्तैः । कुब्जे दुं:खं दुःप्ररूढं मुंति च रोगा अग्नैः स्थानदेशेष्टहानिः ॥३६७६॥

मय कुण्डानि शारदायाम्-

प्राक्त्रोक्तं मंडपे विद्वान् वेदिकाया बहिस्त्रिधा । क्षेत्रं विभज्य मध्यांद्रो क्षेत्राणि परिकल्पयेत् ॥३६८०॥ प्रष्टास्वाज्ञासु कुएडानि रम्याकाराण्यनुक्रमात् । चतुरस्रं योनिमधंचन्द्रं त्र्यस्रं सुवर्त्तुंलम् ॥३६८१॥ षडस्रं पंकजाकारमष्टास्रं तानि मानतः । ध्राचार्यकुएडं मध्ये स्याद् गौरीपतिमहेन्द्रयोः ॥३६८२॥ इति ।

भ्रन्यच कुण्डसिद्धौ-

प्राच्याः चतुष्कोराभगेन्दुखंडित्रकोरावृत्तांगभुजाम्बुजानि । ष्रष्टालिशक्रेश्वरयोस्तु मध्ये वेदास्त्रि वा वृत्तमुशन्ति कुराडम् ॥३६८३॥

प्राचीत श्रारभ्य चतुरस्रयोनिवृत्तार्धत्रिकोणवृत्तषडस्रपद्माष्ट्रास्त्र कुण्डानि भवन्ति । प्राचीशानयोर्भध्ये नवममाचार्यकुण्डं स्यादित्यर्थः ।

एवं रहस्याम्नायेऽपि-

नवकुएडविधानेन दिक्षु कुएडाष्ट्रके स्थिते । नवमं कारयेत् कुएडं पूर्वेशानदिगन्तरम् । वृत्तं वा चतुरस्रं वाचार्यदेवं विचक्षराः ।।३६८४।। इति ।

कुण्डसिद्धौ तु-

भाशेशकुएडंरिह पंचकुएडी चैकं यदा पश्चिमसोमशैव । बेद्याः सपादेन करेगा यद्वा पदान्तरेगाखिलकुएडसंस्था ॥३६८४॥ ग्रस्यार्थः -ग्राशा दिक् । तत्र कुण्डानि चतुरस्रवृत्तार्धवृत्तपद्मानि । ईशदिशि कुण्डं चतुरस्रं वृत्तं वा । तैः पंचकुण्डीनिवेशनं स्यात् । यदा च एकमेव कुण्डं तदा पश्चिमे वा उत्तरे ईशान्यां वा स्यात् । परन्तु चतुरस्रं वेद्याः सकाशात् । तानि सर्वाणि कुण्डानि सपादेन करेण त्रिशदंगुलान्तरेण वा पादान्तरेण वा दशांगुलान्तरेण भवतीति । वसिष्ठसंहितायां तु-

त्रयोदशांगुलं त्यक्त्वा वेदिकायाश्चतुर्दिशम् ।
कुग्रज्ञानि स्वागमोक्तानि विदध्यात् विधिवद् बुधः ।।३६८६।। इति ।
नारदीये-

यत्रोपिदश्यते कुएडं चतुष्कं तत्र कर्मिशा । वेदास्त्रमर्धचन्द्रं च वृत्तं पद्मिनभं तथा ॥३६८७॥ कुर्यात् कुण्डानि चत्वारि प्राच्यादिषु विचक्षगः । पंचमं कारयेत् कुएडमीशदिग्गोचरं द्विजः ॥३६८८॥

श्रयं मध्यमः पक्षः । कनिष्ठपक्षस्तु सोमशंभौ-

एकं वा शिवकाष्ठायां प्रतीच्यां कारयेद् बुधः।

एतत् प्रपंचसारेऽपि-

ग्रथवा दिशिकुग्डमुत्तरस्यां प्रविदध्याच्चतुरस्रमेकमेव ॥३६८६॥ इति ।

शारदायाम्-

विप्राणां चतुरस्रं स्याद् राज्ञां वर्त्तुलिमिष्यते । वैश्यानामर्धचन्द्राभं शूद्राणां त्र्यस्रमीरितम् ॥३६६०॥ चतुरस्रं तु सर्वेषां केचिदिच्छन्ति तांत्रिकाः ।

कुण्डानां फलं च तत्रेव-

सर्वसिद्धिकरं कुग्डं चतुरत्रमुदाहृतम् ॥३६६१॥
पुत्रप्रदं योनिकुग्डमर्थेन्द्वाभं शुभप्रदम् ।
शात्रुक्षयकरं त्र्यस्रं वर्तुलं शांतिकर्मरिग ॥३६६२॥
छेदमारग्ग्योः कुग्डं षडस्रं पद्मसित्रभम् ।
पुष्टिदं रोगशमनं कुग्डमष्टास्रमीरितम् ॥३६६३॥
मुष्टिमात्रमितं कुग्डं शतार्थं संप्रचक्षते ।
शतहोमेऽरिनमात्रं हस्तमात्रं सहस्रके ॥३६६४॥

द्विहस्तमयुते सक्षे चतुर्हस्तमुदीरितम् । दशसक्षेषु वड्हस्तं कोट्यामष्टकरं स्मृतम् ॥३६९४॥

घन्यञ्च-

एकहस्तमितं कुएडमेकलक्षे विधीयते ।
लक्षारणां दशकं यावत् तावद् हस्तेन वर्धयेत् ।
दशहस्तमितं कुण्डं कोटिहोमे विधीयते ॥३६६६॥ इति ।
एकहस्तमितं कुण्डं लक्षहोमेत्यत्र श्राज्यहोमे दूर्वाकरवीरादिहोमे च क्रेयम् ।

मानं च सिद्धान्तशेखरे शारदायां च-

चतुर्विशत्यंगुलाढघं हस्तं तंत्रविदो विदुः ।
कर्तु देक्षिगाहस्तस्य मध्यमांगुलिपर्वगः ।।३६९७।।
मध्यस्य दीर्घमानेन मानांगुलमुदीरितम् ।
यवानामष्टभिः क्लूंप्तं मानांगुलमुदीरितम् ।।३६९८।। इति ।
ग्रन्थान्तरे च-

जालांतरगते भानौ यत् सूक्ष्मं दृश्यते रजः ।
प्रथमं तत्त्रमारणानां त्रसरेरणुं प्रचक्षते ॥३६६६॥
त्रसरेपाुस्तु विज्ञेयो ह्यब्दौ ते परमारणवः ।
त्रसरेरणब एते स्युरष्टरेपाुस्तु संस्मृतः ॥३७००॥
ते रेरणवस्तथा त्वष्टौ बालाग्रं तत् स्मृतं बुधैः ।
बालाग्रार्यष्टलिक्षा तु यूका लिक्षाष्टकं स्मृतम् ॥३७०१॥
धब्दौ यूका यवं प्राहुरंगुलं तु यवाष्टकम् ।
रित्नस्त्वंगुलपर्वारणि विज्ञेयस्त्वेकविश्वातः ।
घत्वारि विश्वतिश्चेव हस्तः स्यावंगुलानि तु ॥३७०२॥ इति ।
त्रतो मानागुलेनैव कुण्डं विधेयम् ।

सिद्धान्तशेखरे-

योन्यादिसर्वकुएडानि चतुरस्राद् मवन्ति हि । लक्षर्ण चतुरस्रस्य पूर्वं तस्मान्मयोच्यते ॥३७०३॥

त्रिशत्यां श्रीधराचार्यः-

समलम्बकचतुरस्ने त्र्यसिक्षेत्रे च जायते करणम् । भूवदनसमासार्धं मध्यमलम्बेन संगुरायेत् ॥३७०४॥ इत्यनेन प्रकारेण चतुर्विशतिः चतुर्विशत्या गुणिता पंचशतानि षट्सप्तत्यधि-कान्यंगुलानि क्षेत्रफलम् । एतदेव क्षेत्रफलमष्टस्विप कुण्डेषु ज्ञेयम् । श्रतः सर्वकुण्डाना-मेव प्रकृतिभूतम् ।

ग्रय चतुरस्रं कुण्डं, कुण्डसिद्धौ-

द्विष्टनं व्यासं तुर्यचिह्नं समाशं सूत्रं शंकी पश्चिमे पूर्वगेऽपि। दत्वा कर्षेत् कोरणयोः पाशतुर्ये स्यादेवं वा वेदकोरणं समानम्॥३७०४॥

ग्रस्यार्थः – इष्टव्यासाद् द्विगुणितं व्यासं तुर्यि च ह्नं सपाशसूत्रं पूर्वपश्चिमस्थयोः शंकोर्दत्वा कोणयोः पाशचतुर्थांशे कर्पयेत् । एवं कृते समचतुरस्रं स्यात् । इदमेव सर्वेषां कुण्डानां मूलमिति ।

ग्रथ योनिकुण्डं कुण्डसिद्धौ-

क्षेत्रे जिनांशे तु पुरः शरांशान् संबद्धर्घ च स्वीयरदांशयुक्तान् । कर्णाङ् ज्ञिमानेन लिखेन्दुखगडे प्रत्यक् पुरोऽङ्गाद् गुगातो भगाभम् ॥३७०६॥

ग्रस्यार्थः -चतुरस्र क्षेत्रे चतुर्विशतिभागे कृते सित पंचांशान् स्वीयद्वात्रिशदंश-युक्तान् ग्रंगुलानि ५।१।२ ग्रग्ने संवर्ध्य ततश्चतुर्धा विभक्तस्य क्षेत्रस्य पश्चिमचतुरस्र-द्वयमध्यांकात् कर्णसूत्रस्य चतुर्थांशेन प्रत्यक् पश्चिमभागे इन्दुखण्डे वृत्तार्धद्वयं विद्वत् लिख । ततः पूर्वाकात् दक्षिणोत्तरसूत्रसंलग्नवृत्तार्धं यावत् नीयमानं गुणद्वयतो भगाकारं योनिकुण्डं स्यात् ।

वृत्तार्धकुण्डम्-

स्वशतांशयुतेषु भागहीनस्वधरित्रीमितकर्कटेन मध्यात् । कृतवृत्तदलेऽग्रतश्र जीवां विदधात्विन्दुदलस्य साधुसिद्धर्घे ।।३७०७॥

श्रस्यार्थः—स्वीयशतांशेन युतो य इषुभागः पंचमांशः । ग्रर्थात् क्षेत्रस्यैवानेनोना चासौ स्वभूमिः क्षेत्रं तन्मितेन कर्कटेन सूत्रेण वा मध्यांकात् कृतं यद् वृत्तार्धं तस्मिन् श्रग्रतः पूर्वापरां रेखां जोवारूपां वृत्तार्थस्य साधु सिद्धये करोतु विद्वानित्यर्थः ।

भ्रय त्र्यास्रवृत्तकुण्डे कुण्डसिद्धो-

बह्नचं शं पुरतो निधाय च पुनः श्रेग्योश्रतुर्यौशके चिह्ने षु त्रिषु सूत्रदानत इदं स्यात् त्र्यस्रि कष्टोजिसतम् । विश्वांशैः स्वजिनांशकेन सहितैः क्षेत्रे जिनांशैः कृते व्यासार्थेन मितेन मंडलमिदं स्याद् वृत्तसंज्ञं शुभम् ॥३७०८॥

ग्रस्यार्थः-ग्रय पूर्वार्धेन त्र्यसि कुण्डं व्याख्यायते । क्षेत्रस्य तृतीयांशं पूर्वतोनिधाय तत उभयोः श्रेण्योःचतुर्थाशं निधाय दक्षिणत उत्तरतश्च दत्वा त्रिषु चिह्न षु सूत्रदानात् कष्टरहितं त्र्यसि जायते इत्यर्थः । ग्रयोत्तरार्धेन वृत्तमाह क्षेत्रे चतुर्विशतिभक्ते सित त्रयोदशांशेः स्वचतुर्विशांशयुर्ते मितेन व्यासार्धेन मण्डलं यत् वृत्तसंशं तत् कुण्डं सुन्दरं स्यात् ।

ग्रथ षडस्रकुण्डं तत्रेव-

भक्ते क्षेत्रे जिनांशे धृं तिमितलवकैः स्वाक्षिशैलांशयुक्तै-र्व्यासार्धान्मंडले तिन्मतधृतगुराके कर्कटे चेन्दुदिक्तः । षट्चिह्न षु प्रदद्याद् रसमितगुराकानेकमेकं तु हित्त्वा नाशे सन्ध्यंगदोषामपि च वृतिकृते नेत्ररम्यं षडस्नम् ॥३७०६॥

ग्रस्यार्थः-क्षेत्रे चर्तुविशतिधा भक्ते सित ग्रष्टादशैः १६। खद्वासप्तिमांश ०।२ युक्तैः तावता १६।२ व्यासार्धेन वृत्ते कृते सित उत्तरिदक्तः तेनेव व्यासार्धेन मिते धृते गुणके सूत्रे सित कर्कटे वा धृते सित परावर्तनेन षट् चिह्नानि भवन्ति । तेषु षट्चिन्हेषु षट्सूत्राणि एकान्तरेण परस्परलग्नानि दद्यात् । ततः संधौं ये दोषाः षड्भुजाः तेषां नाशे वृतिकृतेः मण्डलस्य विनाशे षडिस्न नेत्ररम्यं जायत इत्यर्थः ।

ग्रस्येवापरः प्रकारः स्वल्पान्तरत्वात् तत्रेव-

श्रयवा जिनभक्तकृराडमाने तिथिभागैः खखभूपभागहीनैः ।
इह कर्कटकोद्भवे तु वृत्ते विधुदिक्तः समष्ड्भुजैः षडस्रम्।। ३७१०।।
श्रस्यार्थः-श्रथ चतुर्विशतिभक्ते कुण्डमाने सित स्वीयषष्ट्यधिकशतांशेन १६०
हीनैः पंचदशभागैर्मितो यः कर्कटः१४।७।२ तदुद्भवे वृत्ते उत्तरिक्तः सकाशात् समैः
षड्भुजै र्दत्तैः परस्परलग्नैः षडस्रं वृत्तमार्जनेन भवतीत्यर्थः ।

ग्रय पद्मकुण्डं तत्रैव-

ग्रष्टांशाच्च यतश्र वृत्तशरके तत्रादिमं करिएका

ग्रुग्मे घोडशकेशराएि। चरमे स्वाब्टित्रभागोनिते ।

भक्ते घोडशधा शरान्तरधृते स्युः कर्कटेऽब्टौ छदाः

सर्वास्तान् खन करिएकां त्यज निजायामौच्यकं स्यात् कजम् ॥३७११॥

ग्रस्यार्थः-क्षेत्रस्याष्ट्रमांशादष्टमांशवृद्धचा च वृत्तपंचके कृते सित वृत्तपंचकमध्ये प्रथमे क्रिणका द्वितीये षोडश केशराणि स्युः । ग्रंतिमे पंचमवृत्ते स्वस्य ग्रंगुलत्रयात्मकस्य एकोर्निवंशत्यंशे ऊने १।२।०।६ ऊनिते सित षोडश स्थानेषु दिक्षु विदिक्षु तदन्तराले च

समतया विभाजिते तिस्मन् वृत्ते पंचकिन्ह्यान्तरे दिशि विदिशि कर्कटे घृते सित परा-वर्तनेन ग्रष्टौ पत्राणि जायन्ते । सर्वान् तान् केसरादीन् केसरवृत्तवृतीयचतुर्थवृत्तानि पत्राणि च हे विद्वन् ! खन, कणिकां त्यज मा खन । कीहशीम् निजः स्वीय ग्रायामो विस्तारः, तत्तुल्यं ग्रौच्यकं यस्य तत् । कजं पद्मकुण्डं बहिवृत्तमार्जनेन स्यादित्यथः । प्रथाष्टास्त्रकुण्डं तत्रैव—

क्षेत्रे जिनांशे गजचन्द्रभागैः स्वाष्टाक्षिभागेन युतैस्तु वृत्ते । विदिग्दिशोरन्तरतोऽष्टसूत्रैस्तृतीययुक्तैरिदमष्टकोराम् ॥३७१२॥

ग्रस्यार्थः-क्षेत्रे चतुर्विशतिभागे कृते सित ग्रष्टादशभागैः स्वीयाष्टाविशांशेन युतैः कर्कटेन वृत्ते कृते सित ग्रष्टात् व्यासो द्विगुणितः दिग्विदिशो र्मध्ये कृताष्ट-चिह्नेभ्यः ग्रष्टभुजैस्तृतीयमिलितैः चिह्नद्वयं विहाय तृतीयचिह्ने न योजिते ग्रष्टकोणं वृत्तमार्जनात् मध्यस्याष्टदोःखण्डमार्जनाञ्च भवतीत्यर्थः।

श्रथ प्रकारान्तरेण समाष्ट्रभुजमष्टास्त्रकुण्डं तत्रैव-

मध्ये गुणो वेदयमं २४ विभवते शक्रं निजर्धि विधलवेन युवतैः । वृत्ते कृते विग्विदिशोऽन्तराले लग्ने भूंजैः स्यादथवाष्टकोणम्॥१३॥

मध्यसूत्रे चतुविशतिभक्ते स्वसप्तचत्वारिशदंशसिहतैः चतुर्वशिमः १४।२।३ व्यासार्धेन मण्डले कृते तत्र दिग्विदिशो मध्ये कृताष्ट्रचिह्ने षु सूत्रैः परस्परलग्नैः श्रष्ट-कोणं कुण्डं वृत्तमार्जनाद् भवतीत्यर्थः । कुण्डेषु क्षेत्रसाधनोपपत्तौ चतुरस्रसिद्धम् । योनौ पंचित्रक्षाचतुष्ट्रययूकाधिकम् । वृत्तार्धे त्वेवम् । त्र्यसिकुण्डे किचिद् भुजवैपम्यम्। वृत्ते ऽतिस्वल्पमन्तरम् । षडसिकुण्डे यूकात्रयषड्यवाधिकम् । श्रथवा व्यासो यूकान्यूनः । पडस्रं सिद्धम् । पद्मिनभं पूर्णफलम् । श्रष्टासिकुण्डे यूकेकान्तरम् । श्रतः सर्वे- व्विप स्वल्पान्तरत्वात् ध्वजायस्य सिद्धत्वात् न दोषः । यद्य सिद्धान्तशेखरे—

स्थापने सर्वकुएडानां घ्वजायः सर्वसिद्धिदः । शतांशो वाधिकं न्यूनं ह्रासवृद्धो न दूषयेत् ।। स्रायदोषविशुद्धचर्थं क्रियते शास्त्रकोविदैः ।।३७१४॥ इति ।

श्रथ खातलक्षणं कंठलक्षणं च कुण्डसिद्धौ-

खातं क्षेत्रसमं प्राहुरन्ये तु मेखलां विना । कएठो जिनांशमानं स्यादकांश इति चापरे ॥३७१५॥

श्रस्यार्थः -कुण्डखननं क्षेत्रसमम् । कुण्डस्य यावान् विस्तारः श्रायामश्च तावत् खननमायमेखलासहिते कुण्डे कार्यम् । योन्यादिकुण्डेषु विस्तारायामयो र्नानात्वात् । चतुरस्रस्यैवायामविस्तारौ ग्राह्यौ । श्रन्ये तु → मेखलां वर्जियत्वा भूमावेव खननं कार्यमित्याहुः । कण्ठोऽपि क्षेत्रचर्त्ताविंशत्यंशमानः । खाताद् वहिः समन्तात् एकांगुलियतः । श्रन्ये तु क्षेत्रस्य द्वादशांशपरिमितं प्रहारित्यर्थः ।

सिद्धान्तशेखरेऽपि-

खातः कुएडप्रमारां स्यादूर्ध्वमेखलया सह । पंचित्रमेखलोच्छायं ज्ञात्वा शेषमधः खनेत् ॥३७१६॥

कालोत्तरे-

खातबाह्यों गुलः कएठः सर्वकुएडेव्वयं विधिः । चतुर्विद्यातिमो भागः कुण्डानामंगुलं स्मृतम् ॥३७१७॥

सोमशंभुरपि-

बहिरेकांगुलः कएठः स कएठो द्रघंगुलः ववचित् । इति ।

ग्रथ मेखला कुण्डसिद्धी-

भ्रधमा मेखलंका स्यात् मध्यमं मेखलाद्वयम् । श्रेष्ठास्तिस्रोऽथवा द्वित्रिपंचस्वधमतादिकम् ॥३७१८॥

क्रियासारे-

नाभियोनिसमायुक्तं कुएडं श्रेष्ठं त्रिमेसलम् । कुएडं द्विमेसलं मध्यं नीचं स्यादेकमेसलम् ॥३७१६॥

सोमशंभी विशेष:-

त्रिमेखलं द्विजे कुएडं क्षत्रियस्य द्विमेखलम् । मेखलंकं तु वैदयस्य प्रोक्तं कुएडविद्यारवैः ॥३७२०॥

क्ण्डसिद्धी-

भ्रष्टधा विहितकुएडशरांशैः संखनेद् भुवमुपर्यनलांशैः । मेखला विरचयेदपि तिस्रः षड्गजार्कलवविस्तृतिपिएडाः ॥३७२१॥

प्रष्टधा भक्तस्य क्षेत्रस्य यः त्र्यंगुलात्मको भागस्ताहशैः पंचिभभिगे भू वं खनेत् । उपित ताहशैस्त्रिभि भिगेः तिस्रो मेखला रवयेत् । कोहश्यः षडष्टद्वादशांशाः, चतुस्त्रिश-द्वयांगुलिमताः तैः तुल्यं विस्तारो यासां ता इत्यर्थः । शारदातिलके-

कुण्डानां यादृशं रूपं मेखलानां च तादृशम् ।
कुण्डानां मेखलास्तिस्रो मुण्टिमात्रे तु ताः क्रमात् ॥३७२२
उत्सेघायामतो ज्ञेया दृच्चे कार्घांगुलसंमिताः ।
ग्रदिनमात्रे कुण्डे स्युस्ताः त्रिद्वे कांगुलात्मिकाः ॥३७२३॥
एकहस्तमिते कुण्डे वेदाग्निनयनांगुलाः ।
मेखलानां भवेदन्तः परितो नेमिरंगुलात् ॥३७२४॥

एकहस्तस्य कुएडस्य वर्धयेत् तत्क्रमात् सुधीः ।
दशहस्तान्तमन्येषामधाँगुलवशात् पृथक् ॥३७२४॥
कुएडे द्विहस्ते ता जेया रसवेदगुरणांगुलाः ।
चतुर्हस्तेषु कुएडेषु वसुतर्कयुगांगुलाः ॥३७२६॥
कुण्डे रसकरे ताः स्यु दंशाष्ट्रत्वंगुलान्विताः ।
वसुहस्तमिते कुएडे मानुपंक्तचष्टकांगुलाः ॥३७२७॥
दशहस्तमिते कुएडे मनुमानुदशांगुलाः ।
विस्तारोत्सेधतो जेया मेखला सर्वतो बुधैः ॥३७२८॥

क्रियासारे-

प्रधानमेखलोत्सेधमुक्तमत्र नवांगुलम् । तद्बाह्यमंगुलोत्सेधं पंचांगुलिमदं स्मृतम् ॥३७२६॥ तद्बाह्यमंगुलोत्सेधमंगुलिद्वतयं क्रमात् । चतुस्त्रिद्वचंगुलब्यासो मेखलात्रितयस्य तु ॥३७३०॥

प्रयोगसारे-

सात्त्विकी मेखला पूर्वा विस्तृत्या द्वावशांगुला । द्वितोया राजसी प्रोक्ता मेखलाष्टांगुलैस्ततः । तृतीया मेखला ल्याता तामसी चतुरंगुला ॥३७३१॥

श्रपरंच कुण्डसिद्धौं-

रसांशकादुन्नतिविस्तृताश्च तिस्रोऽथवैकायुगभागतुल्याः । पंचाथवा षट् शरवेदरामद्वचं शैस्तु ताः स्यु नंवभागिपण्डाः॥३७३२॥ श्राद्या परस्तात् शरभागहीना जिनांशकंठाद् बहिरेव सर्वाः । कुएडानुकारा ग्रिप मेखला स्युरकांगभागौच्यततस्तु नामिः ॥३७३३॥

भ्रथ नाभि:-

कुएडाकारो नामिरंभोजसाम्यो वाब्जेयं नेनांशहानि दंलाग्रे । शोषक्षेत्रे वह्निवृत्तैः समेते स्यु वेंकर्गी केशराः पत्रकािग ॥३७३४॥

श्रस्यार्थः-श्रथवा क्षेत्रपडंशादुन्नताः षडंशेनैव विस्तृताः तिस्रो मेखला भवन्ति । श्रयवैकमेखला क्षेत्रचतुर्थांशेनोच्चा विस्तृता च स्यात् । श्रथवा पंचमेखलाः कार्याः षट्पंचचतुस्त्रिद्वचं गुलैः पारिभाषिकै विस्तृता । पंचमेखलानामुदाहरणं च । तत्रादिमान-भाणिण्डकौच्यं यस्याः सा पारिभाषिकनवांगुलोच्चा स्यात् । श्रपरा मेखला तस्याः शरांशः पंचमांशस्तेन हीना भवन्ति । यथा एकहस्ते कुण्डे प्रथममेखला नवांगुलोचा । ग्रस्याः पंचमांशः १।६।३।१५ एष एकद्वित्रचतुर्गु णः प्रथममेखलामाने न्यूनः कृतः सन् तदधस्थानां मेखलानामौच्यं स्यात् । यथेदं द्वितीयमेखन्त्राया श्रीच्यं ७।१।४।६।३ एवमपराणामिप द्रष्टव्यम् । ताः मेखलाः सर्वा क्षेत्रचतुर्विन् शित्रागमितात् कण्ठात् बहिरेव भवन्ति । कीदृश्यः कुण्डानुकाराः । योन्यादिकुण्डेषु योन्याद्याकारा एव स्युः । ग्रिप एवार्थे । ग्रथ नाभिः । नाभिद्वादशांशेनोचः षडंशेन विस्तृतः कुण्डानुकारः । यादृशं चतुरस्राद्याकारवत् कुण्डं तादृशो नाभिः । चतुरस्राद्यानकारवान् । ग्रथवा नाभिः ग्रमभोजसमः कमलाकारः कार्यः । ग्रयं नाभिः ग्रब्जे पद्मकुण्डे न भवति । तत्र नाभिक्त्पायाः कणिकायाः सत्वात् । ग्रथ पद्माकारकरणं नाभेरुच्यते । दलाग्रे दलाग्रिनिमत्तं द्वयं गुलविस्तारायामे नाभौ इनांशहानिः द्वादशांशत्यागः कार्यः । शेषं उर्वरितं क्षेत्रं तस्मिन् वृत्तत्रयं समभागेन कार्यम् । तत्र मध्यचिह्नात् प्रथमं वृत्तं कणिकाद्वितीयं वृत्तं केशरस्थानं तृतीये पत्राणि कार्याणि । तद्बहिरविश्वद्वादशांशेन विस्तृतिः ।

यदुक्तं तंत्रान्तरे-

चतुभिरंगुलैः स्वस्याद्योश्चतिश्च समंततः । तस्याद्योपिर वप्रः स्याच्चतुरंगुलमुन्नतः ॥३७३५॥ श्रष्टाभिरंगुलैः सम्यक् विस्तृतं तु समंततः । तस्योपिर पुनः कार्यो वप्रः सोऽपि तृतीयकः । चतुरंगुलविस्तीर्गश्चोन्नतद्य तथाविधः ॥३७३६॥

ग्रन्यच शारदायाम्-

योनिकुएडे योनिमब्जकुएडे नाभि विवर्जयेत् ।
नाभिक्षेत्रं त्रिधा भित्वा मध्ये कुर्वीत करिएकाम् ॥३७३७॥
बहिरंशद्वयेनाष्टौ पत्रािए परिकल्पयेत् ।
कुएडानां कल्पयेदन्तर्नाभिमम्बुजसिन्नभम् ॥३७३८॥
तत्तत् कुएडानुरूपं वा मानमस्य निगद्यते ।
मुष्टचरत्न्येकहस्तानां नाभिक्त्सेधतारतः ।
द्वित्रिवेदांगुलोपेतो कुएडेव्वन्येषु वर्धयेत् ॥३७३६॥ इति ।

योनिलक्षणं कुण्डसिद्धौग्रोनि वर्णमार्धवोद्यो विनितिग्रगलवादायतावि

योनि व्यसिार्धदीर्घा वितितगुरणलवादायताब्धिद्विभागा तुंगा तावत् समंतात् परिधिरुपरिगा तावदग्रेरा रम्यम् । निम्मं कुएडं विशन्ती वलयदलयुगेनान्विताऽधो विशाला मूलात् सच्छिद्रनालान्तरवररुचिराश्वस्थपत्राकृतिः सा ॥३७४०॥ ग्रस्यार्थः न्योनिव्यासार्धेन दीर्घा विस्तारतृतीयांशेन विस्तीर्णा चतुर्विशांशेनोचा चतुर्विशांशेन परिधिर्मेखला यस्याः सा तावतैवाग्रेण चतुर्विशांशेन निम्नं यया स्यात् तथा कुण्डं प्रविशन्ती वलयदलयुगेन वृत्तार्धद्वयेन युता श्रधो विशाला श्रर्थादुपरि स्वल्पसंकोचवती मूलात् सकाशान्मध्ये सिन्छद्रं नालं यस्याः सा पद्मनालाकारत्वात् नालोक्तिः । श्रन्तर्मध्ये श्रवटो गर्तः घृतधारणार्थः यद् वृत्ते न रुचिरा सुन्दरा सा श्रश्वन्यपत्राकृति यस्याः इत्यर्थः।

#### शारदायाम्-

होतुरग्ने योनिरासामुपर्यंद्वत्थपत्रवत् ।

मुष्ट्घरत्न्येकहस्तानां कृएडानां योनिरीरिता ॥३७४१॥

षट् चतुर्द्वचं गुलायामिवस्तारोन्नितिशालिनी ।

एकांगुलं तु योन्यग्नं कुर्यादीषदधोमुखस् ॥३७४२॥

एकेकांगुलतो योनि कुएडेव्वन्येषु वर्धयेत् ।

यवद्वयक्रमेएाँद योन्यग्रमि वर्धयेत् ॥३७४३॥

स्थलादारम्य नालं स्यात् योन्या मध्ये सरन्ध्रकम् ।

नापंयेत् कुएडकोएोषु योनि तां तंत्रवित्तमः ॥३७४४॥ इति ।

#### त्रेलोक्यसारे⊸

दैर्घात् सूर्यांगुला योनिस्त्रयंशोना विस्तरेण तु ।

एकांगुलोच्छिता सा तु प्रविष्टाभ्यन्तरे स्थिता ॥३७४५॥

कुम्भद्वयार्द्धसंयुक्ता वाश्वाथदलवन्मता ।

ग्रंगुष्ठमेखलायुक्ता मध्ये त्वाज्यधृतिः स्थिता ॥३७४६॥

ग्रत्र ग्रन्थगौरवभयाद् दशहस्तकुण्डान्तं प्रत्येकं योनि तदग्रादीनां मानख्च नोक्तम् ।

तथापि किचिहिष्ट्यते

म्रायामश्चार्धविस्तृत्या सत्र्यंशोनोऽथ विस्तृतिः । विस्तारतुर्योन्नितः स्यादुन्नत्यर्धं तदग्रकम् ॥३७४७॥ एकंकांगुलतो योनि कुएडेब्वन्येषु वर्धयेत् । यवद्वयक्रमेर्णेव योन्यग्रमपि वर्धयेत् ॥३७४८॥ इति ।

इयं च योनिः कुण्डाकारैव होतुरग्रे । परं च वेदी यथा पृष्ठमागे न पतित, होतुरच प्राङ्मुखता उदङ्मुखता वा भवति तथा केषांचित् पश्चिममेखलोपरि केषांचित् दक्षिणमेखलोपरि स्थापनीया । तद्वतं सोमशंभी, त्रैलोक्यसारे च-

पूर्वाग्नियाम्यकुण्डानां योनिः स्यादुत्तरानना । पूर्वानना तु शेषाग्णामैशान्येऽन्यतरा तयोः ।

होमकृत्पुरतः स्थाप्या दक्षिरा पित्रचमेऽपि वा ॥३७४६॥

क्रियासारे-

स्थिरार्चने चरार्चायां नित्ये हवनकर्माण । कुएडमेककरं वृत्तं मेखला कंठनामिमत् । चतुरस्रं च दीक्षायां शांतौ पृष्टौ शुभं समम् ॥३७५०॥

सिद्धान्तशेखरेऽपि-

हस्तमात्रारिं सर्वारा दीक्षासु स्थापनादिषु । नित्यं होमे च साहस्रे कुर्यात् कुएडानि सर्वदा ॥३७४१॥ त्यक्त्वा सर्पस्य गात्रं च शिरोदेशं प्रयत्नतः । कुएडानां खननं विद्वान् विद्योत यथातथम् ॥३७४२॥ शिरोघाते भवेन्मृत्यु गत्रि च पितृघातनम् । पृष्ठे च दुःखसंभूतिः क्रोडे सर्वार्थसाधनम् ॥३७५३॥

वास्तोरंगनिर्णयो यथा-

वास्तुत्रमाणेन तु गात्रकेन वामेन शेते खलु नित्यकालम् । त्रिभिस्तु मासैः परिवर्त्य भूमौ तं वास्तुनागं प्रवदन्ति सन्तः।।३७५४।। भाद्रादिके वासर्वादक्षिरः । स्यान्मार्गादिकेषु त्रिषु याम्यसूर्धा । प्रत्यक् शिरा स्यात् खलु फाल्गुनादौ ज्येष्ठादिकीवेरशिराः स नागः ॥३७५५॥

म्रय क्णडावयवक्यनम्-

कुण्डरूपं तु जानीयात् परमं प्रकृते वंपुः । प्राच्यां शिरः समास्यातं बाह् दक्षिणसौम्ययोः । उदरं कुण्डमित्युक्तं योनिः पादौ च पश्चिमे ॥३७५६॥

क्रियासारेऽपि-

पूर्वोक्तलक्षरां र्युक्तं कुएडं तालप्रमाराकम् । उक्तं चराचंने चैव न स्थिरे तु चतुर्मुख ॥३७५७॥

१. तार्लं वितस्तिः।

कुएडमत्रोक्तमार्गेण निर्मायाथ सुलक्षरणम् ।
क्षित्रियोऽपि समृद्धो वा यूद्रस्ताम्रेण बंधयेत् ॥३७५८॥
तदलाभे त्विष्टिकाभिः संबध्य सुदृढं यथा ।
पूर्वोदितप्रकारेण लेपयेत् सुधया तथा ॥३७५६॥
ताम्रेण लक्षरणोपेतं कुर्यात् मृत्तिकयापि वा ।
एतत्कुराडं चरार्चायां गृत्त्तीयात्र स्थिरार्चने ॥३७६०॥
प्रम्लेन ताम्रकं कुण्डं मृगमयं गोमयांभसा ।
सोधं च सुधया सम्यक् शोधयेदमर्षभ ॥३७६१॥
मृगमयानां तु कुग्डानां परितः संधिभिः सह ।
रक्तमृच्छालिपिष्टाभ्यां भूषयेद् दृक्प्रियं यथा ॥३७६२॥ इति ।

प्रत्रोक्तकुण्डानां न्यूनाधिक्येऽन्यथाभावे वा दोषमाह विश्वकर्मा—
खाताधिके भवेद् रोगी हीने धेनुधनक्षयः ।
वक्रकुएडे तु सन्तापो मरएां छिन्नमेखले ॥३७६३॥
मेखलारहिते शोकोऽम्यधिके वित्तसंक्षयः ।
भार्याविनाशनं कुण्डं प्रोक्तं योन्या विनाकृतम् ।
प्रपत्यध्वंसनं प्रोक्तं कुएडं यत् कएठविजतम् ॥३७६४॥ इति ।

कियासारेऽपि-

न्यूनाधिकप्रमाणं यत् कृण्डं जर्जरमेखलम् । श्रृंगाररहितं यच्च यजमानविनाशकृत् ॥३७६५॥ इति ।

ग्रागमान्तरेऽपि-

मानाधिके भवेन्मृत्यु मनिहीने दरिद्रता । इति ।

विसष्टसंहितायामपि-

अनेकदोषदं कुएडमत्र न्यूनाधिकं यदि । तस्मात् सम्यक् परीक्ष्येदं कर्तन्यं शुभिमन्छता ॥३७६६॥ इति ।

सिद्धान्तशेखरेऽपि-

मानहीने महान्याधिरधिके शत्रुवर्धनम् । योनिहीने त्वपस्मारो वाग्दगडः कग्ठवर्जिते ।।३७६७।। ज्यद्रथयामलेऽपि-

सूत्राधिके सुहृद्द्वेषो मानहीने दरिद्रता । वाग्रोधः कएठहीने स्यादिसिद्धि न्यूंनखातके ॥३७६८॥ श्रिधिके वासुरो भोगो मानेनाधिकमेखले । व्याधयः संप्रवर्धन्ते वीतोष्ठे स्यादपस्मृतिः । उच्चाटः स्फुटिते छिद्रसंकुले वाच्यता भवेत्॥३७६९॥ इति । पूर्वोक्तः तसिह्शिकुण्डकरणे एव ज्ञेयः ।

तदुक्तं सिद्धान्तशेखरे-

योन्याख्यमुच्यते कुएडमाग्नेय्यामुत्तरामुखम्।
प्रजावृद्धौ च तापे स्यादर्धचन्द्रमथोच्यते ॥३७७०॥
याम्ये तन्मारणे शस्तमुत्तराभिमुखं सदा ।
नैऋंत्ये त्र्यस्रिकुएडं स्याद् विद्वेषे पूर्ववक्त्रकम् ॥३७७१॥
वृत्तं कुएडमथो वक्ष्ये वारुएयां शांतिके हितम् ।
षडस्तमुच्यते कुएडं वायावुद्घाटने पदुः ॥३७७२॥
पद्मकुएडमथो वक्ष्ये सौम्ये तत्पृष्टिवर्धनम् ।
वक्ष्ये कुएडमथाष्टास्त्रमीशान्ये सर्वकामदम् ॥३७७३। इति ॥

क्रियासारे तु-

दिःदेशकुएडिनर्मुक्तो योऽनलो लौकिको हि सः। तस्माद् दिग्देशकुएडानि संप्राह्यान्युक्तलक्षर्गः। कुएडमेवंविधं न स्यात् स्थंडिलं च समाश्रयेत्।।३७७४॥

वसिष्ठसंहितायामपि-

इषुमात्रं स्थिएडलं वा संक्षिप्ते होमकर्मिए।

क्रियासारे तु स्थंडिले देशविशेषोऽप्युक्तः-

होमोऽष्टिदिक्षु प्राक्प्रंहः प्रागुदक्प्रवर्गोऽथवा । उदक्प्रंहः प्रदेशो वा स्यंडिलस्य स्थलं स्मृतम् ॥३७७५॥

पिंगलामते तु विशेषः -होमे प्रशस्यते कुएडं स्थंडिलं वा हसन्तिका । इति । वायवीयसंहितायामपि-

प्रथाग्निकार्यं वक्ष्यामि कुएडे वा स्थंडिलेऽपि वा । वेद्यां वाप्यायसे पात्रे मृएमये वा नवे शुभे । स्थंडिलं बालुकाभि वी रक्तमृद्रजसापि वा ॥३७७६॥

शारदायामपि-

नित्यं नैमित्तिकं होमं स्थंडिले वा समाचरेत् । हस्तमात्रेरा तत् कुर्याद् बालुकाभिः सुशोभनम् । ग्रंगुलोत्सेधसंयुक्तं चतुरस्रं समन्ततः ॥३७७७ । इति ॥

कुण्डसिद्धावपि-

ग्रथवापि मृदा सुवर्णभासा करमानं चतुरंगुलोच्चमल्पे । हवने विदधीत चांगुलोच्चं विदुधस्थंडिलमेव वेदकोगाम्।।३७७८।इति। तंत्रान्तरे–

मृवा स्वर्णाभया वापि सूक्ष्मबालुकयापि वा।
प्रांगुलोच्चं तथा वेदांगुलोच्चं स्थंडिलं विदुः ॥३७७६॥
चतुःकोरामुदक्प्राचीप्लवमल्पाहृतौ शुभम् ।
पंचांगुलोच्चमथवा वस्वंगुलसमुन्नतम् ॥३७८० । इति ॥
यथोक्तानि विधायाथ कुण्डानि मण्डलान्यथ ।
रचयेदुक्तमार्गेरा यागपूर्तिकराणि च ॥३७८१॥

इति श्रींमदागमरहस्ये सत्संग्रहे कुण्डस्यण्डिलादिरचनाविधि नीम एकविशः पटलः ॥२१॥

## द्वाविंशः पटलः ।

मण्डलानि च शारदायाम्-

भ्रथ वेद्यां प्रकुर्वीत मण्डलानि यथाक्रमात्।

श्रादौ सर्वतोभद्रम्-

चतुरस्र चतुष्कोष्ठे कर्णसूत्रसमन्विते ।
चतुष्विप च कोष्ठेषु कर्णसूत्रचतुष्टयम् ।।३७८२।।
वास्तुमण्डलोक्तरीत्या कर्णसूत्रद्वयसहितं चतुष्कोष्ठयुक्तं चतुरस्र कुर्या-

मध्ये मध्ये यथा मत्स्या भवेयुः पातयेत् तथा।
पूर्वापरायते हे हे मंत्री याम्योत्तरायते।
पातयेत् तेषु मत्स्येषु समं सूत्रचतुष्टयम् ॥३७८३॥ इति।

षोडशकोष्ठोत्पादनप्रकारमाह-चतुर्षु कोष्ठेषु कोणसूत्रचतुष्कं तथा दद्याद् यथा मध्ये मध्ये मत्स्या भवेयुः । मंत्री तेषु मत्स्येषु द्वे प्रागपरायते द्वे याम्योत्तरायते । इदं समं सूत्रचतुष्ट्यं पातयेदिति सम्बन्धः । एवं षोडशकोष्ठी संपन्ना भवतीयत्र्थः ।

पूर्ववत् कोराकोष्ठेषु करांसूत्राशि पातयेत् ।
तदुःद्भतेषु मत्स्येषु वद्यात् सूत्रचतुष्टयम् ।
ततः कोष्ठेषु मत्स्याः स्युस्तेषु सूत्राशि पातयेत् ॥३७८४॥
यावत् शतद्वयं मंत्री षट्पंचाशत् पदान्यपि ।
तावत् तेनेव विधिना तत्र सूत्राशि पातयेत् ॥३७८४॥ इति ।

चतुः पृष्टिकोष्ठोत्पादनप्रकारमाह – पूर्वविदित्यादिना । कोणगतचतुः कोष्ठेषु पूर्ववत् कर्णसूत्रचतुरकं दत्वा तदुत्पन्नमत्स्यचतुष्केषु पूर्ववत् प्रागग्रे उदगग्रे च हे सूत्रे दद्यात् । एतत् सूत्रचतुष्कपातोत्पन्नांतरालकोष्टमत्स्यचतुष्के पुन हे प्रागग्रे हे उदग्ग्रे सूत्रे दद्यात् । एवं चतुः षष्टिकोष्ठानि संपद्यन्ते । तेनैव विधिनेत्यस्यायमर्थः । कोणकोष्ठचतुष्के पूर्ववत् कर्णसूत्रचतुष्टयं दत्वा तदुत्पन्नमत्स्यचतुष्के हे प्रागग्रे हे उदगग्रे सूत्रे दद्यात् । तत एतत्सूत्रचतुष्कोत्पन्नान्तरालकोष्ठमत्स्येषु षद् प्रागग्राणि षद्धत्यग्राणि दद्यात् । एवं षद् पंचाशदुत्तरकातद्वयकोष्ठानि संपद्यन्त इत्यर्थः ।

षट्त्रिशता पर्व मंध्ये तिखेत् पद्मं सुलक्षराम् । बहिः पंक्त्या भवेत् पीठं पंक्तियुग्नेन वीथिका । द्वारशोभोपशोमास्रान् शिष्टाभ्यां परिकल्पयेत् ॥३७८६॥ इति ।

कोष्ठानां विनियोगमाह-पर्तित्रशतित । पद्मलेखनप्रकारमनन्तरमेव वक्ष्यति । बहिरिति त्रिषु स्थानेष्वन्वेति । बहिः पङ्क्तचा परितः स्रष्टाविशतिकोष्ठात्मिकया वक्ष्य-माणरीत्या पीठं कुर्यादित्यर्थः ।

शास्त्रोक्तविधना मंत्री ततः पद्मं समालिखेत् । पद्मक्षेत्रस्य संत्यज्य द्वादशांशं बहिः सुधीः ।। तन्मध्यं विभजेद् वृत्तेस्त्रिभिः समविभागतः ।।३७८७।। श्राद्यं स्यात् कर्षिणकास्थानं केशराणां द्वितीयकम् । नृतीयं तत्र पत्राणां मुक्तांशेन दलाग्रकम् ।।३७८८।। इति ।

पद्मकरणप्रकारमाह-शास्त्रेति । तत्र षट्त्रिशत्पदात्मकं पद्मक्षेत्रं तिह्क्-सूत्रद्वयेन कर्णसूत्रद्वयेन चाष्ट्रधा भेदितं वर्तते, तान्येव सूत्राणि यत्र मध्यसूत्राणि तत्र प्रकारः । पद्मक्षेत्रायामं द्वादशधा विभज्य एकांशं सर्वतो बहिस्त्यजेत् । ततो दश भागान् षोढा विभज्य मध्ये सूत्रादि संस्थाप्य ग्रंशद्वयेनैकं वृत्तं तदुपर्यशद्वयेनापर तदुपर्यशद्वयेनान्यदिति वृत्तत्रयं कुर्यात् । ग्राद्यमित्याद्युक्तिस्तु वक्ष्यमाणांगावरणादीनां स्थानसूचनायेत्यवधेयम् । मुक्तांशेनेति द्वादशांशेन तत्र वृत्तमग्रे वक्ष्यतीत्यर्थः ।

### बाह्यवृत्तान्तरालस्य मानं यद्विधिना सुधीः । निधाय केसराग्रेषु परितोऽधंनिशाकरान् ॥३७६२॥ लिखित्वा संधिसंस्थानि तत्र सूत्रागि पातयेत् ।

बाह्येति । बाह्यं यत्पत्रवृत्तं तस्य यदन्तरालं तस्य मानेन सुधीः केसराग्रेषु केसरवृत्ताग्रे निधाय सूत्रादिमिति शेषः । विधिना परित उभयतः पद्ममध्यसूत्राणामिति शेषः । ग्रर्धनिशाकरान् लिखित्वा संधिसंस्थानि ग्रर्द्धनिशाकरसन्धिसंस्थानि चत्वारि सूत्राणि तत्र पातयेदिति संबन्धः । मानं यद्धिधनेति पाठे बाह्यवृत्तान्तरालस्य यन्मानं तेन विधिना तेन मानेनेत्यर्थः । तथायं विधिः—यत्र वृत्तान्तरालमितसूत्रं केसरवृत्तदिक्-सूत्रसंपाते संस्थाप्य तिहक्सूत्रोभयतः यत्र वृत्तास्पर्धी केसरवृत्तलग्नांतद्वयं ग्रर्धचन्द्रं लिखेत् । एवं चतुर्षु दिक्सूत्रेषु चतुर्षु कोणसूत्रेषु च कृतेऽष्टावर्धचन्द्रा जायन्ते । एतच्च केसराग्रंष्विति बहुवचनादेव लभ्यते । यतोऽष्टपत्रमध्येऽष्टौ केसरस्थानानि ततोऽष्टदल सिद्धिरिति । ततोऽर्धचन्द्रयोः परस्परसंपातरूपाष्टसंधिषु सम्मुखीनयोरेकैकं सूत्रं दद्यात् । एवमष्टपत्राणामप्यष्टौ सीमारेखा उत्पद्यन्ते । संध्यधोवित्तसीमारेखोभयतः स्थितोऽर्धनिशाकरांशो मार्जनीय इति ।

दलाग्रागां च यन्मानं तन्मानाद् वृत्तमालिखेत् ॥३७६३॥ तदन्तरालतन्मध्यसूत्रस्योभयतः सुधीः । श्रालिखेद् बाह्यहस्तेन दलाग्राग्णि समन्ततः ॥३७६४॥ इति ।

चतुर्थवृत्तमाह—दलाग्राणां यन्मानं बहिस्त्यक्त्वा द्वादशांशरूपं तन्मानं चतुर्थं वृत्तं कुर्यात् । दलाग्रकरणप्रकारं तु—तदिति । तदन्तराले कृतदलाग्रवृत्तान्तराले । तन्मध्यसूत्रस्य पत्रमध्यसूत्रस्योभयतः बाह्यहस्तेन समंततो दिक्षु विदिक्ष्विप दलाग्राणि सुधीरालिखेदिति संबन्धः । तत्र प्रकारः — चतुर्धवृत्तान्तराले पत्रमध्यसूत्रोभयतः संधिसूत्रस्याग्रे सूत्रादि निधाय मध्यवृत्ततः दलाग्रवृत्तपत्रमध्यसूत्रसंपातपर्यन्तं सूत्रद्वयं दद्यात् । तत्र सूत्रप्रान्त एकः, पत्रस्पर्शी द्वितीयः । दलाग्रमध्यसूत्रसंपातस्पर्शी सूत्रद्वयाग्रभागश्च परस्पराभिमुखो यथा स्यादित्येतदर्थो बाह्यहस्तेनेत्युक्तः ।

तत्र काणिकावृत्तं त्यक्तवा बाह्यस्थत्रीणि वृत्तानि पद्मपत्रमध्यरेखाश्च सम्यक मार्जयेत् । यथाष्ट्रदलपद्मं दृष्टिमनोहरं दृश्यत इत्यर्थः ।

दलमूलेषु युगराः केसराणि प्रकल्पयेत् । एतत् साधारणं प्रोक्तं पंकजं तंत्रवेदिभिः ॥३७६५॥

## पदानि त्रीशि पीठार्थं पीठकोशोषु मार्जयेत् । स्रविद्यार्थः पदै विद्वान् गात्राशि परिकल्पयेत् ॥३७६६॥

केसरप्रकारमाह - दलेति । कणिकावृत्तस्पर्शी संधिगतपत्रसीमासूत्रान्तराले पत्रमध्यसूत्रस्योभयतः एकंकस्मिन् पत्रे हो हो वेसरी कणिकावृत्तलग्नमूली केसरवृत्त-लग्नाग्री ग्रग्ने किचित् स्थूली परस्परसंमुखी कुर्यात् । उपसंहरति-एतदिति । यत्र कुत्रापि पंकर्णं कुर्यादिति वक्ष्यति तत्रायं प्रकारो ज्ञेय इति ।

# पदानि वीथीसंस्थानि मार्जयेत् पंक्त्यभेदतः । दिक्षु द्वाराणि रचयेद् द्विचतुःकोष्ठकंस्ततः । ॥३७६७॥

पीठं कुर्यादिति यदुक्तं तत्प्रकारमाह-पदानीति।पीठार्थं स्थापितपंक्तौ एकैकं कोण-कोण्ठं तदुभयपार्श्वर्वितकोष्ठद्वयं च। एवं त्रीणि कोष्ठानि पदार्थं मार्जयेत्। ग्रविष्टि-रुचतुर्भि रुचतुर्भिः पदेः पीठगात्राणि कल्पयेत्। वीध्यर्थं स्थापितपंक्तिद्वयस्यैकाकारेण मार्जनं कार्यम्। द्वाराण्याह-दिक्ष्वित। द्वाराद्यर्थं परितः स्थापितपंक्तिद्वयमध्ये चतुर्विक्षु द्वारचतुष्ट्यार्थं ग्रांतरपंक्तिस्थं मध्यसूत्रोभयपार्श्वर्वितकोष्ठद्वयं तथा बाह्य-पंक्तिस्थमध्यसूत्रपार्श्वर्वितकोष्ठचतुष्टयं मार्जयेत्। एवं चत्वारि द्वाराणि स्युरित्यर्थः।

# पदैस्त्रिभरथैकेन शोभाः स्यु द्वरिपार्श्वयोः ।

शोभामाह-पदैरिति । ग्रंतःपंक्तिस्थानि द्वारपार्श्वद्वयगतानि त्रीणि कोष्ठानि बाह्यपंक्तिस्थद्वारपार्श्वद्वयगतमेकैकं कोष्ठं मार्जयेदेवमष्टौ शोभाः स्युरित्यर्थः ।

# उपशोभाः स्युरेकेन त्रिभिः कोष्ठैरनन्तरम् ॥३७६८॥

उपशोभा इति । ग्रन्तःपंक्तिस्यं शोभालग्नमेककं कोष्ठं त्रीणि त्रीणि बाह्यपंक्ति-कोष्ठानि मार्जयेत् । एवमष्टाबुपशोभाः स्युरित्यर्थः ।

# मविशाष्टीः पदैः षड्भिः कोगानां स्याञ्चतुष्ट्यम् ।

भविशष्टंरिति । उभय उपशोभालग्नान्यन्तःपंक्तिस्थानि त्रीणि कोष्ठानि बाह्यपंक्तिस्थानि च त्रीणि कोष्ठानि मार्जयेत् । एवं चत्वारः कोणाः स्युरित्यर्थः ।

रञ्जयेत् पंचिम वंशाँ मंगडलं तन्मनोहरम् ॥३७६६॥ पीतं हरिद्राचूर्णं स्यात् सितं तंडुलसंभवम् । कुसंभचूर्णमरुगं कृष्णं वन्धपुलाकजम् ॥३८००॥

# बिल्वादिपत्रजं स्थाममित्युक्तं वर्गापंचकम्।

मण्डलरंजनार्थं पंचवर्णानाह-रख्जयेदिति । पुलाकजं तुच्छधान्यजम् । 'पुला-कस्तुच्छधान्यं स्यात्' इति त्रिकाण्डशेषः । तत्प्रक्रिया यथा-तुच्छधान्यस्यार्धदाहावसरे दुग्धादिना सिक्त्वा ततो वस्त्रगालितं चूर्णं कुर्यात् । श्यामशब्देनात्र हरिद्वर्णो गृह्यत इत्यर्थः ।

श्रंगुलोत्सेधविस्ताराः सीमारेखाः सिताः शुभाः ॥३८०१॥ इति । सीमारेखा इति सर्वाः ।

र्काणकां पीतवर्णेन केसराएयक्र्णेन च । शुभ्रवर्णेन पत्राणि तत्संधिः स्यामलेन च । रजसा रंजयेन्मंत्री स्थापकार स्यापकार स्थापकार स्

### महाकपिलपंचरात्रे तु विशेषः-

पीतं क्षितिस्तु विजेया शुक्लमापः प्रकीर्तिता । तेजो वै रक्तवर्णं स्यात् इयामं वायुः प्रकीर्तितः ॥३८०३॥

श्चाकाशं कृष्णवर्णं तु पंचमं तु महामुने । सितेऽधिदेवता रुद्रो रक्ते ब्रह्माधिदेवता ॥३८०४॥

पीतेऽधिदेवता विष्णुः कृष्णे चैवाच्युतः स्मृतः । इयामेऽधिदेवता नागः समाख्यातो मयाऽनघ ॥३८०५॥

घुक्लं गृहापदो हन्ति रक्तं क्रूरगराोद्भवम् । कृष्णं सर्वासुरोत्साहं नीलं वेनायकीं तथा । पैशाची राक्षसीं चैव निहन्ति हरितं रजः ॥३८०६॥

तस्माद् होमेऽभिषेके च यागे चैव विशेषतः । रचयेन्मग्डलं तैस्तु देवसंतुष्टिकारकम् ॥३८०७ ॥ इति ।

#### तंत्रान्तरे तु-

शक्तस्तु वाञ्छेद् यदि सिद्धिमुग्नां तद्वर्णरत्नैरिह मगडलानि । म्राभूषयेन्मोक्तिकपुष्परागमागिक्यमीलहिरितेश्व रत्नैः॥३३०८॥ इति ।

#### शारदायाम्-

यद्वा पीतेव करिंगका ।

केसराः पीतरक्ताः स्युः श्रह्मानि दलानि च।

संघयः कृष्णवर्गाः स्युः पीतेनाष्यसितेन वा ॥३८०६॥

रंजयेत् पीठगर्मारिंग पादाः स्युरक्राप्रमाः । गात्रारिंग तस्य शुक्लानि वीथीषु चतसृष्विप । ग्रालिखेत् कल्पलितका बलपुष्पफलान्विता ।।३८१०।। इति ।

पूर्वं श्वेतकमलमुक्त्वा रक्तकमलमाह-यद्वेति । विष्णुशक्तिशिवदीक्षादौ तु व्यवस्थितिविकल्पो ज्ञेयः । पीतैवेति-द्वितीयपक्षेऽपि । पक्षान्तरं समाप्य प्रकृतमाह-पीतेनेति स्वेच्छ्या विकल्पोऽयम् ।

पीठगर्भाणीति । कमलक्षेत्रकोणात् तत्र गर्भमेषामस्तीति गर्भ कोणस्थानम् । तस्येति पीठस्य । कल्पलितकालेखनमुपदेशतो ज्ञेयम् । बिहरिति सर्वबाह्यकृतसीमा-रेखा या बाह्ये त्यर्थः ।

वसिष्ठसंहितायां तु विशेष:-

पूर्वे पीतं सितं देयं पश्चिमेऽप्युत्तरे तथा ।
रक्तं तु दक्षिरणे कृष्णं पाटलं विद्विसंस्थितम् ॥३८११॥
नैऋंत्ये नीलवर्णं तु वायच्ये धूम्त्रवर्णकम् ।
ईशे गौरं विनिर्दिष्टमष्टपत्रेष्वयं क्रमः ॥३८१२॥ इति ।

शारदायाम्-

वर्गे नीनाविधैदिचत्रैः सर्वदृष्टिमनोहराः । द्वाराणि द्वेतवर्गानि शोभा रक्ताः समीरिताः ॥३६१३॥ उपशोभाः पोतवर्गाः कोगान्यसितभांसि च । तिस्रो रेखाः बहिः कुर्यात् सितरक्तासिताः क्रमात् । मण्डलं सर्वतोभद्रमेतस्साधारगं मतम् ॥३८१४॥ इति ।

ग्रथ मण्डलान्तरम्, शारदायाम्-

चतुरस्रां भुवं भित्त्वा दिग्म्यो द्वादशघा सुधीः । पातयेत् तत्र सूत्राणि कोष्ठानां दृश्यते शतम् ॥३८१४॥ चतुश्चत्वारिशदाढ्यं पश्चात् षट्त्रिशताम्बुजम् । कोष्ठैः प्रकल्पयेत् पीठं पंक्त्यां नैवात्र वीथिका । द्वारशोभे यथा पूर्वमुपशोभा न दृश्यते ॥३८१६॥ इति ।

चतुरस्रामिति । स्रत्र मत्स्योत्पादनप्रकार।सभवात् दिग्भ्यो द्वादशधेत्युक्तिः । तत्र चतुर्दिक्षु द्वादशधा मूमि विभज्य तत्र सूत्राणि पातयेदिति । तत्र प्रकारः-पूर्ववत् षोडशकोष्ठानि कृत्वा तेष्वेकं कोष्ठं समांशेन त्रेधा विभज्य तिच्ह्नद्वये प्रागग्रं सूत्र-

द्वयं दद्यात् । एतत्सूत्रद्वयसंपातोत्पन्नप्रतिकोष्ठमत्स्यद्वन्द्वेषु द्वे द्वे उदगग्ने सूत्रे । सूत्र एव उदगग्नामष्टसूत्रीं पातयेत् । ततः तत्सूत्रसंपातोत्पन्नकोष्ठमत्स्यद्वन्द्वे प्रागग्ने । एवं प्रागग्नां षट्सूत्रीं दद्यात् । एवमेकशतचतुश्चत्वारिशत्कोष्ठानि जायन्ते । कोष्ठै-रिति पूर्वत्रान्वेति । ग्रंबुजमुक्तप्रकारेणैव पंक्तचा पीठं पूर्ववदेव ।

भ्रविशाष्टिः पदैः कुर्यात् षड्भिः कोग्गानि तंत्रवित् । विद्यात् पूर्ववत् शेषमेवं वा मंडलं शुभम् ॥३८१५॥ इति ।

श्रविकाष्टेरिति । तत्रैकं पदमन्तः पंक्तिस्थं पंचकोष्ठानि बाह्यपंक्तिस्थानि, एवं षड्भिरित्यर्थः । शेषमिति रंजनबाह्यरेखात्रयकरणादि ।

ग्रथ नवनाभमंडलम्-

चतुरस्रे चतुःषिटिपदान्यारचयेत् सुधीः।

पादैश्रतुभिः पद्मं स्यान्मध्ये तत्परितः पुनः ॥३८१८॥

वीथीश्रतस्रः कुर्वन्ति मंडलान्तावसानिकाः।

दिग्गतेषु चतुष्केषु पंकजानि समालिखेत् ॥३८१६॥

विदिग्गतचतुष्कानि भित्त्वा षोडशघा सुघीः।

मार्जयेत् स्वस्तिकाकारान् श्वेतपीतारुणासितैः ॥३८२०॥

रजोभिः पूरयेत् तानि स्वस्तिकानि शिवादितः । प्राकः प्रोक्तेनैव मार्गेए। शेषमन्यत् समापयेत् ॥३८२१॥

नवनाभमण्डलमाह—चतुरस्रमिति । तत्र पूर्ववत् चतुःषष्टिकोष्ठानि कृत्वा तत्र मध्यचतुष्के पूर्ववत् पद्यं ततश्चतृिद्धः ग्रष्टाष्टकोष्ठिकाः चतस्रो वीथोः कुर्यात् । एवमष्टिद्धः चतुष्कोष्ठाष्टकमविष्ययते । तत् भित्वा षोडशघेति पूर्ववदेव मार्जयेत् । मार्जनप्रकारस्तु षोडशघेति कोष्ठेषु मध्यचतुष्कस्यकैकं कोष्ठं परस्परिवर्द्धं कैक—विश्व संमार्ज्यं तत् संलग्नबाह्यवीध्याः कोणकोष्ठादिकोष्ठत्रयं तद्दिवस्थमेव मार्जवत् । एवमुपशोभाकारवत् चत्वारि कोष्ठानि मार्जितानि स्वस्तिकाकाराणि संपद्यन्ते । किचित्वन्यथा मार्जनमाहुः—मध्यचतुष्कस्य पूर्वदिग्गतकोष्ठद्वयं पूर्वदिश्च संमार्ज्यं तह्यनं बाह्यवीधिस्थं दक्षिणदिक्पर्यन्तं कोष्ठद्वयं मार्जयेत् । एवं दक्षिणदिग्गतकोष्ठद्वयं वक्षिणदिश् संमार्ज्यं तह्यनं वोधिस्थं पश्चिमदिक्पर्यन्तं कोष्ठद्वयं पश्चिमदिश्च संमार्ज्यं तह्यनं वाह्यवीधिस्थं उत्तरांतकोष्ठद्वयं मार्जयेत् । पक्षद्वयमपि साप्रदायिकमित । शिवादित ईशानादित वायव्यान्तम् । शेषिमिति पद्यरंजनादिवोधिषु कल्पलतानेसनं रेसात्रयं च स्वस्तिकवर्जमिति । स्वस्तिकचतुरस्रं मार्जयेदित्यर्थः । चतुष्टयमिति एषां विषय उक्तः ।

प्रयोगसारे नवनाभमुक्त्वा-

कलशानां नवानां तु प्रोक्तमेतत् परं पदम् ।
तथा प्राक् प्रस्तुते स्थाने पद्मं संकल्प्य पूर्ववत् ॥३६२२॥
वीथीस्तद्वन्न संयोज्य चतुष्टयचतुष्टये ।
स्वस्तिकान्यालिखेद् दिक्षु कोग्णकोष्ठामि माजंयेत् ॥३६२३॥
पंचानां कलशानां च पदं स्यादेतदुत्तमम् ।
चतुरस्रोदितस्थाने तथा पद्मं समालिखेत् ॥३६२४॥
कलशस्यैकदेवत्वं प्रोक्तं साधारणं पदम् ।
नवनाभिमदं प्रोक्तं मण्डलं सर्वसिद्धिदम् ॥३६२४॥
पंचारजमग्डलं प्रोक्तमेतत् स्वस्तिकवर्जितम् ।
दोक्षायां देवपूजार्थं मण्डलानां चतुष्टयम् ।
सर्वतंत्रानुसारेग् प्रोक्तमेतच्चतुष्टयम् ॥३८२६॥

इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे मण्डलरचनाकथनं नाम द्वाविकाः पटलः ॥२०॥

# त्रयोविंशः परलः ।

एवं मएडलमारच्य दीक्षां दद्याञ्च श्रेयते।

तच्य प्रपंचसारे-

श्रथ प्रवक्ष्ये विधिवन्मनूनां दीक्षाविधानं जगतो हिताय । यया विना नैव फलं लभन्ते तेषां विधिज्ञा ग्रिप साधकेन्द्राः ॥३८२७॥ मनुनामिति । मनु र्मन्त्रः ।

मंत्रकब्दव्युत्पत्तिः विगलामते-

मननं विश्वविज्ञानं त्राणं संसारबंधनात् । यतः करोति संसिद्धो मंत्र इत्युच्यते ततः ॥३८२८॥

यामलेऽपि-

मननात् त्रारानाच्चेव मद्रूपस्यावबोधनात् । मंत्र इत्युच्यते सम्यक् मदिधिष्ठानतः शिवे ॥३८२६॥ इति । सा तु चतुर्विधा मंत्रशिवशक्तिविष्णुभेदात् । बदुक्तमीशानशिवेन-

सामान्यभूता खलु मांत्रिको स्याद् दीक्षा स्मृता मंत्रगराषेषु तद्वत् । वर्रोषु चापि द्विजपूर्वकेषु स्यात् शैवशाक्तेष्विप वैष्रावेषु ॥३८३०॥

तत्र शिव-विष्णु-शक्ति-दीक्षाः तत् तत् तनत्रतो ज्ञेयाः।

प्रयोगसारे च-

मंत्रमार्गानुसारेगा साक्षात् कृत्वेष्टदेवताम् । गुरुश्चोद्बोधयेत् शिष्यं मंत्रदीक्षेति सोच्यते ॥३८३१॥

षडन्वयमहारत्नेऽपि-

त्रिविधा सा भवेद दीक्षा प्रथमा ग्राणवी परा । शाक्तेयी शांभवी चान्या सद्यो मुक्तिविधायिनी ॥३८३२॥ मंत्रार्चनासनस्थानध्यानोपायादिभिः कृता । दीक्षा सा त्वाणवी प्रोक्ता यथाशास्त्रोक्तरूपिणी ॥३८३३॥ सिद्धौ स्वशक्तिमालोक्य तया केवलया शिशोः । निरुपायं कृता दीक्षा शाक्तेयी परिकीर्तिता ॥३८३४॥ ग्रिभिसंधि विनाऽऽचायंः शिष्ययोरुभयोरपि । देशिकानुप्रहेणेव शिवताव्यक्तिकारिणी ॥३८३४॥ इति । सेयं तु शांभवी दीक्षा शिवादेशनकारिणी ॥३८३४॥ इति ।

ग्राणवी तु दर्शावधा तच्च षडन्वयमहारत्ने-

प्राण्वी बहुषा दीक्षा शाक्तेयी शांभवी पुनः ।
एकधेवेति विद्वद्भिः पठ्यते शास्त्रकोविदैः ॥३८३६॥
प्राण्वी बहुषा प्रोक्ता तद्भेदमघुनोच्यते ।
स्मार्ती मानसिकी योगी चाक्षुषी स्पर्शिनी तथा ॥३८३७॥
वाचिकी मांत्रिकी होत्री शास्त्री चेत्यमिषेचिकी ।
विदेशस्थं गुरुः शिष्यं स्मृत्वा पाशत्रयं क्रमात् ॥३८३८॥
विश्लेष्य लयभोगांगविधानेन परे शिवे ।
सम्यग्योजनरूपेषा स्मार्ती दीक्षेति कथ्यते ॥३८३६॥

स्वसंनिधौ समासीनमालोक्य मनसा शुचिः ।
मलत्रयादुपायं या मोचिकी सा तु मानसी ॥३८४०॥
योगोक्तक्रमतो योगी शिष्यदेहं प्रविश्य तु ।
गृहीत्या तस्य चात्मानं स्वात्मना योजनात्मिका ॥३८४१॥
योगदीक्षेति सा प्रोक्ता मलत्रयविनाशिनी ।
शिवोऽहमिति निश्चित्य वीक्षग् करुगार्द्रया ॥३८४२॥
हशा सा चाक्षुषी दोक्षा सर्वपापप्रगाशिनी ।
स्वयं परशिवो भूत्वा निःसंदिग्धमना गुरुः ॥३८४३॥
शिवहस्तेन शिष्यस्य समंत्रं मूध्नि संस्पृशेत् ।
स्पर्शदीक्षेति सा प्रोक्ता शिवाभिष्यक्तिकारिग्गी ॥३८४४॥

शिवहस्तलक्षणं सोमशंभौं-

गन्धे मंडलकं स्वीये विदध्याद् दक्षिणे करे। विधिना चार्चयेद् देविमत्थं स्यात् शिवहस्तक्ष् ॥३८४५॥ इति । विष्यवक्त्रं निजं वक्त्रं विभाव्य गुरुरादरात्। गुरुवक्त्रप्रयोगेण दिव्यं मंत्रादिकं शिशौ । मुद्रान्यासादिभिः सार्घं दद्यात् सेयं हि वाचिकी ॥३८४६॥ बीक्षा परा तथा मंत्रन्याससंयुक्तविग्रहः। स्वयं मंत्रतनु भूत्वा सक्रमं मंत्रमादरात् ॥३८४७॥ बद्यात् शिष्याय सा दीक्षा मांत्री मलविघातिनी । कुण्डे वा स्थंडिले वापि निःक्षिप्यारिन विधानतः ॥३८४८॥ लगयोगक्रमेराँव प्रत्यध्वानं यथाक्रमस्। मंत्रवर्णकलातस्वपदिवष्टरमेव च ॥ ३८४६॥ शुद्धचर्यं होमरूपैवा होत्री दीक्षा समीरिता। योग्यशिष्याय भक्ताय शुश्रूषाचीपराय च ॥३८५०॥ साधं शास्त्रपदा त्रय्या शास्त्री दक्षिति सोच्यते । शिवं च शिवपत्नीं च कुंभे संपूज्य सादरम्। शिवकुंमामिषेकात् सा दीवा स्यादिमिषेचिकी ॥३८४१॥ इति ।

## वायवीयसंहितायामपि-

शांभवी चैव शाक्ती च मांत्री चैव शिवागमे । दीक्षोपदिश्यते त्रेधा शिवेन परमात्मना ॥३८४२॥ गुरोरालोकमात्रेण स्पर्शात् संभाषणादिष । सद्यः संज्ञा भवेज्जन्तो दीक्षा सा शांभवी मता ॥॥३८५३॥ शाक्ती ज्ञानवती दीक्षा शिष्यदेहं प्रविश्य तु । गुरुणा योगमार्गेण क्रियते ज्ञानचक्षुषा । मांत्री क्रियावती दीक्षाकुंभमण्डलपूर्विका ॥३८५४॥ इति ।

# दीक्षाशब्दब्युत्पत्ति:-

ददाति यस्मादिह दिव्यभावं मायामले कर्म च संक्षिगोति । सर्वं चतुर्वर्गफलं च यस्मात् तस्मात्तु दीक्षेत्यभिधानमस्याः ।।३८४४।। दद्यात् क्षयमित्यनयोराद्यर्णमादायेयं निरुक्तिः ।

### शारदायां च-

चतुर्विध। या संदिष्टा क्रियावत्यादिभेदतः ।

क्रियावती वर्णमयी कलात्मा वेधमय्यपि ।।३८५६॥

ताः क्रमेगौव कथ्यन्ते तंत्रेऽस्मिन् संप्रदायतः ।

देशिको विधिवत् स्नात्वा कृत्वा पूर्वाह्मिकी क्रियाः ।।३८५७॥

यायादलंकृतो मौनी यागार्थं यागमग्डपम् ।

ग्राचम्य विधिवत् तत्र सामान्यार्धं विधाय च ।।३८५८॥

ग्रस्त्रमंत्रांबुभिः प्रोक्ष्य द्वारपूजां समाचरेत् ।

ग्रस्त्रमंत्रांबुभिः प्रोक्ष्य द्वारपूजां समाचरेत् ।

ग्रस्त्रमंत्रांबुभः प्रोक्ष्य द्वारपूजां समाचरेत् ।

ग्रस्त्रमंत्रांबुभः प्रोक्ष्य द्वारपूजां समाचरेत् ।

ततो दक्षिग्पशास्त्रायां विध्नं क्षेत्रेशमन्ततः ।

तयोः पादवंयुगे गंगायमुने पुष्पवारिभः ।।३८६०॥

धातारं च विधातारं शंसपद्मिनधी तथा ।

देहल्यामर्चयेदस्त्रं प्रतिद्वारिमित क्रमात् ।।३८६१॥

श्रनंतरं देशिकेन्द्रो दिव्यहष्ट्यवलोकनात् । दिव्यानुत्सारयेद् विघ्नानस्त्राद्भित्रचान्तरिक्षगान् । पार्किंग्घातैस्त्रिभिविघ्नानिति विघ्नान् निवारयेत् ॥३८६२॥

किंचित् स्पृशन् वामशाखां देहलीं लंघयेद् गुरुः । श्रंगं संकोचयन्नन्तः प्रविशेद्दक्षिगांद्रिगा ।।३८६३॥

नैऋंत्यां दिशि वास्त्वीशं ब्रह्माएां च समर्चयेत् । पंचगव्यार्घ्यतोयाभ्यां प्रोक्षयेद् यागमण्डपम् ॥३८६४॥

चतुष्पथान्तं तत् शुद्धि चिदध्याद् वीक्षरणादिभिः।

चतुष्पथान्तं मण्डपद्वारात् तोरणस्तंभहस्तमात्रान्यवहारभः 'चतुष्पथ'शब्द-वाच्येत्यर्थः ।

वीक्षणं मूलमंत्रेण शरेण प्रोक्षणं मतम् ॥६८६५॥
तेनैव ताडनं कुर्याद् वर्मणाऽभ्युक्षणं मतम् ।
चंदनागरुकर्पूरं धूपयेदन्तरं सुधीः ॥३८६६॥

विकिरात् विकिरेत् तत्र सप्त जप्तात् शराण्डना । शराण्डना, श्रक्षमंत्रेण । श्रण्डशब्दो मंत्रपर्यायः श्रागमशास्त्रे । लाजाचंदनसिद्धार्थभस्मदूर्वाकुशाक्षताः ॥३८६७॥

विकिरा इति संदिष्टाः सर्वविष्नौघनाशनाः । ग्रस्त्रजप्तेन दर्भागां मुष्टिना मार्जयेच्च तान् ॥३८६८॥

सोमशंभी तु विशेष:-

विकरान् शुद्धलाजान् वा सप्तशस्त्राभिमंत्रितान् ।

ग्रम्त्राम्बुप्रोक्षितानेतान् कवचेनावगुंठितान् ॥३८६६॥

नानाप्रहरणाकारान् विघ्नौधविनिवारकान् ।

दर्भाणां तालमानेन कृतां षट्त्रिशता वलेः ॥३८७०॥

सप्तजप्तां शिवास्त्रेण मुध्यि बोधासिमुत्तमम् ।

ईशस्य विशि वर्धन्या ग्रासनाय प्रकल्पयेत् ॥३८७१॥

तालं वितस्तिका । सनालं पात्रं वर्धनी, तस्याः ग्रासनाय ईशदिशि तान् विकिरान् प्रकल्पयेत् स्थापयेदिति ।

पुण्याहं वाचियत्वा च ब्राह्मरणान् परितोष्य च । उक्तेषु मर्गडलेष्वेकवेदिकायां समालिखेत् ॥३८७२॥ एकं मण्डलमिति ।

विशेन् मृद्वासने मंत्री प्राङ्मुखो बाप्युवङ्मुखः ।
बद्धपद्मासनो मौनी समाहितजितेन्द्रियः ॥३८७३॥
स्थापयेद् दक्षिरो भागे पूजाद्रव्यारिंग देशिकः ।
सुवासिताम्बुसंपूर्णं सब्ये कुम्भं सुशोभनम् ॥३८७४॥
प्रत्रार्घ्यपाद्याचमनपात्राण्यपि सब्ये स्थापयेत् ।
प्रक्षालनाय करयोः पदचात् पात्रं निवेशयेत् ।
घृतप्रज्वलितान् दीपान् स्थापयेत् परितः शुभान् ॥३८७४॥
दर्परां चामरं छत्रं तालबृत्तं मनोहरम् ।
मंगलांकुरपात्रारां स्थापयेद् दिक्षु देशिकः ।
दिक्ष् पूर्वादिषु ।

कृताञ्चिलपुटो भूत्वा वामदिक्षरणपार्वयोः ॥३८७६॥
नत्वा गुरून् गर्णशं च भूतशुद्धि समाचरेत् ।
करशुद्धि समासाद्य पश्चात् तालत्रयं ततः ॥३८७७॥
करशुद्धि समासाद्य पश्चात् तालत्रयं ततः ॥३८७७॥
कर्ष्वीर्ध्वमस्त्रमंत्रेण दिग्बन्धमि देशिकः ।
तेन संजनितं तेजो रक्षां कुर्यात् समंततः ॥३८७८॥
सुषुम्गा वर्त्मनात्मानं परमात्मिन योजयेत् ।
योगयुक्तेन विधिना चिन्मंत्रेण समाहितः ॥३८७६॥
कारग् सर्वभूतानां तत्त्वान्यि च चिन्तयेत् ।
बीजभावेन लीनानि च्युत्क्रमात् परमात्मिन ॥३८८०॥
ततः संशोषयेद् देहं वायुबीजेन वायुना ।
विद्विजेन तेनेष संदहेत् सकलां तनुम् ॥३८८१॥
विद्विजेन त्वा दोषानमृतेनामृताम्भसा ।
प्राप्लाच्य प्लावयेद्देहमापादतलमस्तकम् ॥३८८२॥

ग्रात्मलीनानि तत्त्वानि स्वस्थानं प्रापयेत तदा । भात्मानं हृदयाम्भोजमानयेत् परमात्मनः ॥३८८३॥ मनुना हंसदेवस्य कुर्यान् न्यासादिकं ततः । ऋषिइछन्दो दैवतानि न्यसेन्मंत्रस्य मंत्रवित् ॥३८८४॥ ब्रात्मनो मूध्नि वदने हृदये च यथाक्रमात्। विधाय मूलमंत्रेण प्राणायामं यथाविधि ॥६८८५॥ विदघ्यान् मातुकान्यासं मंत्रन्यासमनन्तरम् । श्रंगुष्ठादिष्वंगुलीषु न्यसेदंगैः सजातिभिः ॥३८८६॥ ग्रस्त्रं तत् तलयो न्यंस्य कुर्यात् तालत्रयादिकम्। दिशस्तेनैव बध्नीयात् छोटिकाभिः समाहितः ॥३८८७॥ हृदादिषु च विन्यस्येदंगमंत्रांस्ततः सुधीः। हृदयाय नमः पूर्व शिरसे वह्निवल्लभा ॥३८८८॥ शिखाये वषडित्युक्तं कवचाय हुमीरितम्। नेत्रत्रयाय वौषट् स्यादस्त्राय फडिति क्रमात् ॥३८८६॥ षडंगमंत्रानित्युक्तवा षडंगेषु नियोजयेत् । पंचांगानि मनो यंस्य तत्र नेत्रमनुं त्यजेत् ॥३८६०॥ श्रंगहीनस्य मंत्रस्य स्वेनेवांगानि कल्पयेत्। तत् तत् कल्पोक्तविधिना न्यासानन्यान् समाचरेत्। कल्पयेदात्मनो देहे पीठं धर्मादिभिः क्रमात् ॥३५६१॥ श्रंसोरुयुग्मयो विद्वान् प्रादक्षिण्येन देशिकः । धर्मं ज्ञानं सवैराग्यमैश्वर्यं न्यस्य तु क्रमात् ॥३८६२॥ मुखपार्श्व नाभिपार्श्व उधमदिश्चि प्रकल्पयेत् । धर्मादयः स्मृताः पादाः पीठगात्राशि चापरे ॥३८६३॥ श्रनन्तं हृदये पद्ममस्मिन् सूर्येन्द्रपावकान् । एषु स्वस्वकला न्यस्येन् नामाद्यक्षरपूर्विकाः ॥३८६४॥

### तन्त्यासस्थानं यवा-

मुलाधारत्रिकोणोषु विन्यसेविन्नजाः कलाः । हृत्पंकजस्लेष्वर्ककला द्वादशसंख्यकाः ॥३८९५॥ मूर्धिन षोडशपत्रारगां मध्ये सोममवाः कलाः । नादजास्तु स्वरस्थाने बिन्दुजाः पंचववत्रके ॥३८६६॥ पूर्वदक्षिरासौम्येषु पश्चिमोर्ध्यमुलेषु च। हृद्गलांसेषु नाभौ च सोदरे पृष्ठवक्षसोः ॥३८६७॥ उरोजयोर्न्यंसेच्चापि कला ग्राक्षरसंमवाः । पादे गुह्ये सोरुजानू जंघास्फिक्षु उकारजाः ॥३८६८॥ पादहस्ततलब्राएकेषु बाह्वोश्च पादयोः। म्यसेदकारजा गुप्तकलाः पंच प्रविन्यसेत् ॥३८९६॥ कास्यहृद्गुह्मपादेषु न्यसेत् साधकसत्तमः। सस्वादीन् त्रिगुगान् न्यस्येत् तथेवात्र गुरूत्तमः ॥३६००॥ श्रात्मानमन्तरात्मानं परमात्मानमत्र तु । ज्ञानात्मानं प्रविन्यस्य न्यसेत् पीठमनुं ततः ॥३६०१॥ एवं देहमये पीठे चिन्तयेदिष्टदेवताम्। मुद्राः प्रदर्श विधिवदर्ध्यस्थापनमाचरेत् ॥३६०२॥ मप्रे त्रिकोरामालिख्य षट्कोरां च ततो बहिः। वर्त्तुलं चतुरस्रं च मध्ये मायां विलिख्य च ॥३६०३॥ शंखमुद्रां प्रदर्श्याय कोरादिक्ष्वंगपूजनम् । शंखमस्त्राम्बुना प्रोक्ष्य वामतो विह्नमण्डले ॥३६०४॥ साधारं स्थापयेद् विद्वान् बिन्दुच्युतसुधामयैः। तोयैः सुगंधिपुष्पाद्यैः पूरयेत् तं यथाविधि । ष्पाघारं पावकं शंखं सूर्यं तोयं सुधाकरम् ॥३६०५॥ स्मरेद् बह्नचर्कचन्द्राराां कलास्तास्तेष्वनुक्रमात्। मूलमंत्रं जपेत् स्पृष्ट्वा न्यसेत् तस्यांगमंगवित् ॥३६०६॥

हुन्मंत्रेशाभिसंपूज्य हस्ताम्यां द्वाद्यञ्चपः ।
जपेद् विद्यां यथान्यायं देशिको देवताधिया ॥३६०७॥
प्रस्त्रमंत्रेश संरक्ष्य कवचेनावगुराठ्य च ।
धेनुमुद्रां समासाद्य रोधयेत् तत् स्वमुद्रया ॥३६०६॥
दक्षिरो प्रोक्षरारोपात्रमाधायाद्भिः प्रपूरयेत् ।
किचिद्यम्बु संगृह्य प्रोक्षण्यम्भिस योजयेत् ॥३६०६॥
प्रर्यस्योत्तरतः कार्यं पाद्यमाचमनीयकम् ।
प्रात्मानं यागवस्तृति मण्डलं प्रोक्षयेद् गुरुः ॥३६१०॥
प्रोक्षरारोपात्रतोयेन मनुनान्यदिष क्रमात् ।
प्रात्मक्रमेरा देहे स्वे धर्मादीन् पूजयेत् ततः ॥३६११॥
प्रच्यत्तवः पुनः कुर्यात् पुष्पाञ्चलिमनन्यधीः ॥३६१२॥
उत्तमांगह्वाधारपादसर्वांगके क्रमात् ।
विना निवेद्यं गंधाद्यैरपचारैः समचंयेत् ।
गृह्पदिष्टविधिना शेषमन्यत् समाचरेत् ॥३६१३॥

ग्रन्यत् शेषं मानसौ धूपदीपौ, मंत्रजपः, जपनिवेदनं, ब्रह्मार्पणं, क्षमापनादि विसर्जनवर्जम् ।

वस-

ध्यात्वा यजेच्चंदनाद्यं मानसं धूपदीपकः। भोजनावसरे किचिज्जपं कृत्वा निवेदयेत् ॥३६१४॥ सर्वमेतत् प्रयुंजीत प्रोक्षणीस्थेन वारिणा । विसृज्य तोयं प्रोक्षणयाः पूरयेत् तां यथा पुरा ॥३६१४॥ ततस्तन्मण्डलं मंत्री गंधाद्यैः साधु पूजयेत् ।

तन्मण्डलं सर्वतोभद्रमण्डलम् । ॐ श्रीसर्वतोभद्रमण्डलाय नमः इत्यनेन पूजयेत् ।

शालीस्तु करिएकायां च निक्षिप्याढकसंमितान् । तर्यहुलांश्च तदष्टांशान् कूर्चं चोपरि विन्यसेत् ॥३९१६॥ सप्तविश्वतिसाग्रदर्भमयं वेण्याकारेण ग्रंथितं विष्टरापरपर्यायं कूर्चम् । यचोक्तं डामरे-

सप्तिविश्वतित्वभारितां वेरायग्रे ग्रंथिभूषिता ।
विष्टरे सर्वयज्ञेषु लक्षरां परिक्रीतितम् ॥३६१७॥
ग्रत्र प्रथमं गुरुगणपतिपूजनं कुर्यात् ।
वायव्यास्त्रादीशपर्यन्तमर्चा
पीठस्योदक् गौरवीपंक्तिरादौ ।
पूज्योऽन्यत्राप्यांविकेयः कराब्जैः
पाशं दन्तं शुरुयभीती दंधानः ॥३६१६॥ इति ।

ग्रन्यत्रापि⊸

पीठस्वोत्तरभागे गुरुपंति पूजयेच्च मंत्रवित्।
यावद् गिरीशकोरणं वायोः कोरणं समारम्य ॥३६१६॥
ग्रथ गुरुपरमगुरू द्वौ परमेष्ठिगुरु तथाम्यच्यं।
परमाचार्यगुरुं चादिसिद्धगुरुमथाचेयेत् ॥३६२०॥
ग्रत्र परमाचार्यगुर्वनन्तरं परापरगुरुपरमसिद्धगुरुरिप श्रेयः।

तेषां ध्यानं मंत्रतंत्रप्रकाशे-

इवेताम्बरधरा गौरा गुरवः पुस्तकान्विताः । ब्याख्यानमुद्रया युक्ता ध्यायन्तो वा हरि निजम् । ध्यातक्याः पूजनादौ च तद्ध्यानाद् ज्ञानमान् भवेत् ॥३६२१॥

शाक्ते विशेषस्तंत्रान्तरे-

ते रक्तमाल्यांबरगंधभूषिताः स्वलंकृताः पंकजिवष्टरस्याः । सर्वे च सालंबनयोगनिष्ठाः प्राप्ताखिलेखर्यगुरगाष्ट्रकार्याः॥३१२२॥इति ।

ग्रत्र श्रीगुरुभ्यो नमः इत्यादिप्रयोगः।

द्माधारशक्तिमारम्य पीठमंत्रमयं यजेत् । ब्रधः कूर्मशिलारूढां शरच्चन्द्रनिभप्रभाम् ॥३६२३॥

म्राधारक्ति प्रयजेत् पंकजद्वयधारिस्मीम् । मूर्धिन तस्याः समासीनं कूर्मं नोलाममर्चयेत् ॥३६२४॥ उध्वं ब्रह्मशिलासीनमनन्तं कुन्दसंनिभम् ।

यजेच्चक्रधरं मूध्नि धारयन्तं वसंभराम् ॥३६२४॥

तमालक्ष्यामलां तत्र नीलेन्दीवरधारिएगीम् ।

ग्रम्यचंयेद् वसुमतीं स्फुरत्सागरमेखलाम् ॥३६२६॥

तस्यां रत्नमयं द्वीपं तिस्मश्च मिएगमएडपम् ।

यजेत् कल्पतकंस्तिस्मन् साधकाभीष्टसिद्धिदान् ॥३६२७॥

ग्रधस्तात् पूजयेत् तेषां वेदिकां मएडपोज्ज्वलाम् ।

पश्चादम्यचंयेत् तस्यां पीठं धर्मादिभिः पुनः ॥३६२८॥

रक्तक्ष्यामहरिद्रेन्द्रनीलाभान् पादक्षिप्एः ।

वृषकेसरिभूतेभक्ष्पान् धर्मादिकान् यजेत् ॥३६२६॥ इति ।

वृषेति । वृषः प्रसिद्धः । केसरी सिहः । भूतो देवयोनिः ।

#### तत्स्वरूपञ्च~

रक्तवस्त्रधराः कृष्णनखत्रंष्ट्राः सुदंष्ट्रिकाः । कर्त्रो खट्वांगहस्ताश्च राक्षसा घोररूपिणाः ॥ भूतास्तर्थेव दोनास्याःःःःः ॥३६३०॥

## भ्रन्यत्रापि-

धर्मं रक्तं वृषरूपं च सिंहं ज्ञानं श्यामं दुष्टभूतं च पीतम् ।
वैराग्यं स्यात् गजरूपासितांगमैश्वयं च क्रमतः पीठपादाः ।।
पीठस्येषां स्युरधर्मादयो ये चत्वारस्ते ह्या दिताकाररम्याः॥३६३१॥
गात्रेषु पूजयेत् तांस्तु नभपूर्वानुक्तलक्षरणात् ।
ग्राग्नेयादिषु कोरणेषु दिक्षु चाथांबुजं यजेत् ॥३६३२॥
ग्रानंदकन्दं प्रथमं संविन्नालमनंतरम् ।
सर्वतत्त्वात्मकं पद्ममम्यच्यं तदनन्तरम् ॥३६३३॥
मंत्री प्रकृतिपत्राणि विकारमयकेसरात् ।
पंचाशद्वर्णवीजाढ्यां करिंगकां पूजयेत् ततः ।
कलाभिः पूजयेत् सार्थं तस्यां सूर्येन्द्रपावकात् ।
प्राग्वस्य त्रिभि वर्णेरथ सत्त्वादिकान् गुरणान् ॥३६३४॥
एतेन तत् तन्मण्डलाधिष्ठावृदेवताः ब्रह्मविष्णवीशीस्तत् तन्मण्डले पूजनीयाः ।

यदुक्तम्-

ब्रह्मविष्एवीश्वरास्त्वच्यीः क्रमाद् वै मंडलत्रये।

महाकपिलपंचरात्रे कलशशब्दव्युत्पत्तिः प्रमाणं च-

श्रन्यच-

सौरे बिम्बे चतुरास्यः किरोटी हंसे सौधं कलशं चाक्षमालाम् । ब्रह्मा बिभ्रद् वरदं चाभयाख्यं हस्तै ध्येयः सितवस्त्रश्चतुर्भः ॥३६३४॥ सौम्ये बिम्बे गरुडे मेघनीलश्चकं शंखं सद्गदाब्जं दधानः । हारी माली कटकी सत्किरीटी विष्णुः पीतं वसनं कौस्तुभं च॥३६३६॥ अग्नेबिम्बे वृष्ये चन्द्रमौलिश्चेतो हृद्रो दशबाहुस्त्रिनेत्रः । टंकैगाम्नित्रशिखोद्यत्कपालमुद्राक्षस्रक्वरदाभीतिपाणिः ॥३६३७॥ श्रात्मानमन्तरात्मानं परमात्मानमर्चयेत् । ज्ञात्मानमन्तरात्मानं परमात्मानमर्चयेत् । ज्ञात्मानमन्तरात्मानं परमात्मानमर्चयेत् । ज्ञात्मानम्त्र विधिवत् पीठमंत्रावसानकम् ॥३६३६॥ पीठशक्तीः केसरेषु मध्ये च सवराभयाः । हेमादिरचितं कुम्भमस्त्राद्भिः क्षालितान्तरम् ॥३६३६॥ इति ।

कलां कलां गृहीत्वा वै देवानां विश्वकर्मणा।

निर्मितोऽयं मुरं यंस्मात् कलशस्तेन चोच्यते ॥३६४०॥

पंचाशदंगुलं व्यास उत्सेघः षोडशांगुलः।

कलशानां प्रमाणं तु मुखमष्टांगुलं भवेत् ॥३६४१॥

सौवर्णं राजतं ताम्त्रं मास्तिक्यं वा यथोदितम्।

क्षालयेदस्तमंत्रेण कुम्भं सम्यक् सुरेश्वरि ॥३६४२॥ इति।

चंदनागरुकर्प् रघूपितं शोभनाकृतिम्।

ग्रावेष्टितांगं नीरन्ध्रं तंतुना त्रिगुणात्मना ॥३६४३॥

ग्रावितं गंधपुष्पाद्यैः कूचिक्षतसमन्वितम्।

नवरत्नोदरं मंत्री स्थापयेत् तारमुद्यरन् ॥३६४४॥

नवरत्नानि यथा-

मुक्तामाणिक्यवैडूर्यगोमेदान् वज्रविद्रुमौ । पुष्परागं मरकतं नीलं चेति यथाक्रमात् ॥३६४५॥ उक्तानि नवरत्नानि तेषु कुम्भेषु निःक्षिपेत् । इति । ऐक्यं संकल्प्य कुम्भस्य पीठस्य च विधानवित् । क्षीरद्रुमकषायेरा पालाशत्वग्भवेन वा ॥३६४६॥

ग्रत्र केचित् पंचाशदौषधिक्वाथमिच्छन्ति । तदापादनाक्षमस्तु क्षीरद्रमकषा-येण । ग्रश्वत्त्थोदुम्बरप्लक्षवटत्वक्कषायेगोत्यर्थः । ग्रायुर्वेदोक्तरीत्या चतुर्यांशशेषः कषायो ग्राह्यः ।

तीर्थोदकं वां कर्ष् रगंधपुष्पसुवासितः ।

ग्रात्माभेदेनं विधिवन्मातृकां प्रतिलोमतः ॥३६४७॥

जपन् मूलमनुं तद्वत् पूरयेद् देवताधिया ।

शांखे क्वाथाम्बुसंपूर्णे गंधाष्टकमभोष्टदम् ॥३६४८॥

विलोड्य पूजयेत् तिस्मन्नावाह्य सकलाः कलाः ।

दश वन्हेः कलाः पूर्वं द्वादश द्वादशात्मनः ॥

कलाः षोडश सोमस्य पश्चात् पंचाशतं कलाः ॥३६४६॥

श्रकारजकलानन्तरं हंस इति । उकारजकलानन्तरं प्रतिद्विष्णुरिति । मकार-जानन्तरं त्र्यम्बकिमिति । बिन्दुजानन्तरं तत्पदादिकम् । नादजानन्तरं विष्णुर्थोनि-मिति । एवं प्रथममष्टात्रिशत् कलाः, तत एकपंचाशत् कलाः । पश्चात् पंचगुप्तकलाश्च शंखजले पूजनीयाः । ताश्चेच्छाज्ञानिकयाः चिदात्मानन्दात्मिकाः । एवं चतुर्नवित-संख्याः ।

यथोक्तं प्रपंचसारे-

. .

प्रथमं प्रकृते हँसः प्रतिद्विष्णुरनन्तरम् ।

त्रियम्बकस्तृतीयः स्याञ्चतुर्थंस्तत्पदादिकः ॥३६५०॥

विष्णुर्योनिमितीत्यादि पंचमः कल्प्यतां मनुः ।

चतुर्नवितमंत्रात्मदेवतावाद्य पूजयेत् ॥३६५१॥

प्रत्र याः पंच संप्रोक्ता ऋचस्तारस्य पंचिभः ।

कलाप्रभेदेश्व मिथः पूज्यन्ते ताः पृथक् पृथक् ॥३६५२॥

जिपत्वा प्रतिलोमेन मूलमंत्रं च मंत्रवित् ।

समाहितेन मनसा ध्यायन् मंत्रस्य देवताम् ॥

प्राण्प्रतिष्ठां कुर्वोत तत्र तत्र विचक्षरणः ॥३६५३॥ इति ।

प्राणप्रतिष्ठाव्युत्पत्तिस्तु महाकपिलपंचरात्रे-

प्रतिष्ठाशब्दसंसिद्धिः प्रतिपूर्वात्तु तिष्ठतेः ।
बह्वर्थत्वात् निपातानां संस्कारादौ प्रतेः स्थितिः ॥३६५४॥
प्रश्नंस्तदयमेतस्य गीयते शाब्दिकं जंनैः ।
विशेषसंनिधि यां तु क्रियते व्यापकस्य हि ॥
सन्मूर्तौ भावनामंत्रैः प्रतिष्ठा साऽभिधीयते ॥३६५५॥ इति ।
कलात्मकं शंखसंस्थं क्वाथं कुम्भे विनिःक्षिपेत् ॥३६५६॥
पाशादित्रयक्षरात्मान्ते स्यादमुष्यपदं ततः ।
क्रमात् प्राणा इह प्राणास्तथा जीव इह स्थितः ॥३६५७॥
प्रमुष्य सर्वेन्द्रियाणि भूयोऽमुष्यपदं वदेत् ।
वाङ्मनोनयनश्रोत्रद्राणप्राणपदान्यथ ॥३६५८॥
पश्चादिहागत्य सुखं चिरं तिष्ठतु ठद्रयम् ।
प्रया प्राणमनुः प्रोक्तः सर्वजीवप्रदायकः ॥३६५६॥

श्रत्र प्रयोगस्तु 'धूम्राचिराहूता भव' इत्यावाहनाद्यष्टमुद्राः प्रदर्श्य 'यं धूम्राचिषे-नम' इति संपूज्य प्राणमंत्रेण ग्रमुष्यपदस्थाने षष्ठ्यन्तं 'धूम्राचिः' पदं प्रक्षिप्य प्रतिष्ठां कुर्यात् । एवं सर्वास्विप कलासु ।

ग्रथवा-दशानामप्यग्निकलानां एकदैवावाहनादि कृत्वा प्रत्येकं पूज्य प्राण-प्रतिष्ठामंत्रे ग्रमुष्यपदस्थाने सर्वासां षष्ठ्यन्तं नामोच्चार्य प्राणप्रतिष्ठां कुर्यादित्यर्थः।

पश्चादश्वत्थपनसञ्चतकोमलपल्लवैः ।
इन्द्रवल्लीसमावद्धैः सुरद्रुमधिया गुरुः ॥३६६०॥
कुम्भवक्त्रं पिधायास्मिन् चषकं सफलाक्षतम् ।
संस्थापयेत् फलधिया विधिवत् कल्पशाखिनाम् ॥३६६१॥
ततः कुम्भं निमंलेन क्षौमयुग्मेन वेष्टयेत् ।
मूलेन मूर्तिमिश्वा तां छायायां कल्पशाखिनाम् ॥३६६२॥
भ्रावाह्य पूजयेत् तस्यां मंत्री मंत्रस्य देवताम् ।
मूलमंत्रं समुच्चार्य सुषुम्गा वर्त्मना सुधीः ॥३६६३॥
भ्रानीय तेजः स्वस्थानान् नासिकारंध्रनिर्गतम् ।
करस्थमानृकाम्भोजे चंतन्यं पुष्पसंचये ॥३६६४॥

संयोज्य ब्रह्मरंध्रेण मूर्त्यामावाहयेत् सुधीः ।
संस्थापनं सिन्नधानं सिन्नरोधमनन्तरम् ॥३६६४॥
सक्तीकरणं पथाद् विदध्यादवगुण्ठनम् ।
श्रमृतीकरणं कृत्वा कुर्वीत परमीकृतिम् ॥३६६६॥
कृमादेतानि कुर्वीत स्वमुद्राभिः समाहितः ।
श्रयोपचारान् कुर्वीत मंत्रवित् स्वागतादिना ।
स्वागतं कुशलप्रश्नं निगदेदग्रतो गुरुः ॥३६६७॥
पाद्यं पादाम्बुजे दद्याद् देवस्य हृदयाणुना ।
एतत् श्र्यामाकदूर्वाब्जविष्णुक्रान्ताभिरीरितम् ॥३६६८॥
मुधामंत्रेण वदने दद्यादाचमनीयकम् ।
आतीलवंगकक्वौलेस्तदुक्तं तंत्रवेदिभिः ॥३६६६॥

म्रर्घं दिशेत् ततो मूर्णिन शिरोमंत्रेग देशिकः । गंघपुष्पाक्षतयवकुशाग्रतिलसर्षपेः ॥३९७०॥

सद्दें सर्वदेवानामेतद्यंमुदोरितम् । सुधाणुना ततः कुर्यान्मधुपकं मुखाम्बुजे ॥३६७१॥ श्राज्यं दिधमधून्मिश्रमेतदुक्तं मनोषिभिः । तेनैव मनुना कुर्यादद्भिराचमनीयकम् ॥३६७२॥

ग्रन्यत्रापि विशेषः-श्रर्घ्यं त्रि र्ददाति, पाद्यं त्रि र्ददाति, ग्राचमनं षट् ददाति । महाकपिलपंचरात्रे-

श्रागताय तथार्चायां स्नातुमागमनाय च । पूजातो गन्तुकामस्य दद्यादघ्यं विचक्षरणः ॥३६७३॥

म्रागते स्नानकाले च नैवेद्योपक्रमे तथा । पाद्यस्यापि समुद्दिष्टः समयस्त्रिविधो बुधैः ॥३९७४॥

पाद्ये च मधुपर्के च स्नाने वस्त्रोपवीतयोः । मोजने चाचमनं देयं षट्सु स्थानेषु देशिकः ॥३६७४॥

स्रत्रार्घ्यादिवु प्रोक्त तत्तद्दन्याभावे केवलं तंड्लानेव क्षिपेत्।

तच मंत्रतंत्रप्रकाशे-

द्रव्याभावे प्रदातव्याः क्षालितास्तण्डुलाः शुभाः।

श्रन्यत्रापि-

तएडुलान् प्रक्षिपेत् तेषु द्रव्यालाभेषु तत्समान् ॥ ॥३६७६॥ इति । गंधाद्भिः कारयेत् स्नानं वाससी परिघापयेत् । दद्याद् दिव्योपवोतं च हाराद्यामरएगैः सह ॥३६७७॥ न्यासक्रमेशा मनुना पुटित मातृकाक्षरैः। ग्रम्यच्यं देवं गंघाद्यरंगादीन् पूजयेत् ततः ॥३६७६॥ गंधश्रन्दनकर्परकालागरुभिरोरितः। यथोक्तानि सुगंधीनि पत्रपुष्पारिए देशिकै। उपदिष्टानि पुजायामाददीत विचक्षराः ॥३६७६॥ मलिनं भूमिसंस्पृष्टं कृमिकेशादिद्षितम्। भ्रंगस्प्रष्टं समाञ्चातं त्यजेत् पर्युषितं गुरुः ॥३६८०॥ देवस्य मस्तकं कुर्यात् कुसुमोपहितं सदा । पूजाकाले देवताया नोपरि भ्रामयेत् करम् ॥३६८१॥ **प्र**गरूकोरगुगुलुक्षकरामधुचंदनैः। घपयेदाज्यसंमिश्रं नीभि देवस्य देशिकः ॥३६५२॥ वस्या कर्पुरगिभएया सर्पिषा तिलजेन वा । ग्रारोप्य दर्शयेद् दीपानुच्चैः सौरभशालिभिः ॥३**६**८३॥ स्वाद्पदंशं विमलं पायसं सह शर्करम्। कदलीफलसंयुक्तं साज्यं मंत्री निवेदयेत् ॥३६८४॥ तत्र तत्र जलं दद्यादुपचारान्तरान्तरे । श्रंगादिलोकपालानां यजेदावरगान्यपि ॥३६८४॥ केसरेष्विग्नकोगादि हृदयादीनि पूजयेत्। नेत्रमग्रे दिशास्वस्त्रं घ्यातच्या ग्रंगदेवताः ॥३६८६॥

तुषारस्फटिकश्यामनीलकृष्णारुणाचिषः । वरदाभयधारिएयः प्रधानतनवः स्त्रियः ॥३६८७॥ पश्चादभ्यर्चनीयाः स्यः कल्पोक्तावृतयः क्रमात् । श्रन्ते यजेल्लोकपालान् मूलपारिषदान्वितान् ॥३६८८॥ हेतिजात्यधिपोपेतान् दिक्षु पूर्वादितः क्रमात्। एवं संपूज्य विधिविश्ववेद्यान्तं ततो गुरुः ॥३६८६॥ दक्षिएो स्थंडिलं कृत्वा तत्राधाय हताशनम् । संस्कृत्य विधिवद् विद्वान् वैश्वदेवं समाचरेत् ॥३९६०॥ तत्र संपूज्य गंधाद्यं देवतामुग्रविग्रहाम् । तारच्याहृतिभि हुंत्वा मूलमंत्रेग मंत्रवित् ॥३६६१॥ सर्पिष्मता पायसेन पंचविशतिसंख्यया। हत्वा व्याहृतिभि भूयो गंधाद्यैः पुनरर्चयेत् । तां योजियत्वा पीठस्थमूर्त्तो वींह्न विसर्जयेत् ॥३६६२॥ श्रवशिष्टेन हविषा विकिरेत परितो वलिम्। देवतायाः पार्षदेभ्यो गंधपुष्पाक्षतान्वितम् ॥३१९३॥ मुख्यादीशानतः पात्रान् नेवेद्यांशं समुद्धरेत । सर्वदेवस्वरूपाय पराय परमेष्ठिने ।।३६६४!। श्रीरामसेनायुघाय विष्वकसेनाय ते नमः। गर्गोशे वक्रत्र्रहाय सूर्ये चर्डांशवेऽपंयेत् ॥३६५५॥ शक्तावृच्छिष्टचाएडाल्यै शिवे चण्डेश्वराय च। ततो निवेद्यमुद्धत्य शोधयित्वा स्थलं पुनः ॥३६६६॥ पंचीपचारैः संपूज्य दर्शयेत् छत्रचामरे । कर्प्रशकलोन्मिश्रं ताम्बुलं विनिवेदयेत् ॥३९६७॥ सहस्रावृत्य संजप्य मूलमंत्रमनन्यधीः। तज्जपं सर्वसंपत्त्यं देवतायं निवेदयेत् ॥३६६८॥ ततः शंभो दिशि गुरु विकिरेत् पूर्वसंचिते । हेमवस्त्रादिसंयुक्तां कर्करीं तोयपूरिताम् ॥३६६६॥

संस्थाप्य तस्यां सिहस्थां खड्गलेटकधारिगाीम् । घोररूपां पश्चिमास्यां पूजयेदस्रदेवताम् ॥४०००॥ चलासनेन संपूज्य तामादाय गुरुः पुनः । रक्षेति लोकपालानां नालमुक्तेन वारिगा।।४००१।। देवाज्ञां श्रावयन्नन्तः परिवृत्य प्रदक्षिराम् । श्रस्नमंत्रं समुच्चायं यथापूर्वं निवेशयेत् ॥४००२॥ अभ्यच्यं भूयो गंधाद्यरस्त्रं तत्र स्थिरासने । ततथ संस्कृते वह्नौ गोक्षीरेग चरुं पचेत् ॥४००३॥ श्रस्त्रेग क्षालिते पात्रे नवे तासम्यादिके । तएडुलान् वालिसंभूतान् मूलमंत्राभिमंत्रितान्। प्रसृतीनां पंचदश क्षिप्त्वा चास्त्रमनुं जपेत् ॥४००४॥ प्रक्षाल्य पात्रवदनं पिधाय कवचाणुना । प्राङ्मुखो मूलमंत्रेरा देशिकेन्द्रश्रवं पचेत् ॥४००५॥ सुवेगाज्येन संस्विन्ने दद्यात् तप्ताभिधारगम्। मूलेन पश्चात् तत्पात्रं कवचेनावधारयेत् ॥४००६॥ ग्रस्त्रजप्ते कुशास्तीर्गो मएडले विधिवद् गुरुः । तं विभज्य त्रिधा भागमेकं देवाय कल्पयेत् ॥४००७॥ ग्रन्यमग्नौ प्रजुहयादपरं देशिकः स्वयम् । शिष्येग सार्धं भुंजीत विहिताचमनस्तथा ॥४००८॥ श्राचान्तं शिष्यमानीय सकलीकृत्य देशिकः । तालप्रमार्गं हज्जप्तं क्षीरवृक्षादिसंभवम् ॥४००६॥

तालप्रमाणं तु-

श्रंगुष्ठमध्यमांगुल्यो ये हस्तस्य प्रसारिते । तदग्रयोरन्तरालं तालमाहु मंनीषिएाः ॥४०१०॥

पिंगलामते-

माया दंडिनि ठद्वन्द्वं प्रदद्यादमुना च तत् । दन्तान् विशोध्य स पुनस्तत् प्रक्षात्य विसर्जयेत् ॥४०११॥ नारायणीये विशेष:-

दन्तकाष्ठं हृदा जप्तं क्षीरवृक्षादिसंभवम् । संमार्ज्यं दन्तान् तिच्छन्ता प्रक्षात्यैतद् भुवि क्षिपेत् ॥४०१२॥ दिक्षु पूर्वाद्यधोर्ध्वासु तस्याग्रपतनं क्रमात् । वृद्धिस्तापो मृति वित्तं क्षयं शांति गंदो धनम् ॥४०१३॥ सुखं वृद्धिः परं दुःखं फलान्येतानि शंसित ।

वायवीये तु-

श्रवास्तावामुखे तस्मिन् गुरुस्तद्दोषकांतये । शतमर्धं तदर्धं वा जुहुयान् मूलमंत्रतः ।।४०१४।। इति । नारायणीये-

पुनस्तं शिष्यमाचान्तं शिखाबंधाभिरक्षितम् । कृत्वा वेद्यां सहानेन स्वपेत् दर्भास्तरे गुरुः ॥४०१५॥

सोमशंभौ-

गृहस्थान् दर्भशस्यायां पूर्वशोर्षास्त्ररक्षितान् । हृदा सद्भरसम्बद्धायां यतीन् दक्षिरामस्तकान् ॥४०१६॥ वायवीये तु-

देवस्य दक्षिणो भागे शिष्यं तमधिवासयेत्।
ग्राहतास्तरणास्तीणें सदर्भशयने शुचिः ॥४०१७॥
मंत्रिते च शिवं ध्यायन् प्राक्शिरस्को निशि स्वपेत्।
शिखाबद्धस्य सूत्रस्य शिखायास्तिच्छिखां गुरुः ॥४०१८॥
ग्रावेष्ट्याहतवस्त्रेण तमाच्छाद्य च वर्मणा।
रेखात्रयं च परितो भस्मना तिलसर्षपैः ॥४०१६॥
कृत्वास्त्रजप्तैस्तद् बाह्ये दिगीशानां विल हरेत्।
स्वप्नमंत्रं स्मरन् सुप्यादिवकल्पो जितेन्द्रियः ॥४०२०॥
स्वप्नान् संवीक्षितान् शिष्यः प्रभाते श्रावयेद् गुरुष्।
शुभे शुभं वदेत् तस्य जुहुयादशुभे शतम् ॥४०२१॥

<mark>ग्रस्नमंत्रेर</mark>ए कथितो विधिः शिष्याधिवासने । पिंगलामते⊸

सद्योऽधि<mark>वासमथवा प्रकुर्वीत यथाविधि ।</mark> मंत्रतंत्रप्रकाशेऽपि--

दिनद्वयेनैव कुर्याद् दोक्षाकर्म विचक्षराः । सद्योऽधिवासनं वा स्यादेकस्मिन् दिवसे यदि ॥४०२२॥ महाकपिलपंचरात्रे⊸

वसतेरिधपूर्वस्य भावे घञ्प्रत्यये कृते । ग्रिधवास इति ह्ये षः प्रयोगः सिद्धिमेति च ॥४०२३॥ गुर्वादिसहितो वासो रात्रौ नियमपूर्वकः । सोऽस्यार्थो हि निपातानामनेकार्थतया मतः ॥४०२४॥ इति । ॥ इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे दीक्षाविधौ त्रयोविकः पटलः ॥२३॥

# चतुर्विंशः पटलः।

स्रथाग्नियजनं कुर्यादुक्तवर्त्मानुसारतः ।
स्राचार्यकुण्डे विधिवत्संस्कृते शास्त्रवर्त्मना ॥४०२६॥
स्रष्टादश स्युः संस्काराः कुएडानां तंत्रचोदिताः ।
वीक्षरां मूलमंत्रेरा शरेरा प्रोक्षरां मतम् ॥ ४०२६॥
तेनैव ताडनं दर्भें वर्मरााम्युक्षरां मतम् ।
स्रस्त्रेरा खननोद्धारौ हन्मंत्रेरा प्रपूररणम् ॥४०२७॥
समीकररामस्त्रेरा सेचनं वर्मराा मतम् ।
कुट्टनं हेतिमंत्रेरा वर्ममंत्रेरा मार्जनम् ॥४०२६॥
विलेपनं कलारूपकल्पनं तदनन्तरम् ।
त्रिसूत्रीकररां पश्चाद् हृदयेनार्चनं मतम् ॥४०२६॥
सम्त्रेरा वज्जीकररां हुन्मंत्रेरा कुशैः शुभैः ।
चतुःपथं तनुत्रेरा तनुयादक्षपाटनम् ॥४०३०॥

तनुत्रेण कवचेनेत्यर्थः ।

यागे कुण्डानि संस्कुर्यात् संस्कारैरेभिरीरितैः ।
तिस्रस्तिस्रो लिखेद् रेखा हृदा प्रागुदग्रगाः ॥४०३१॥
प्रागग्राणां स्मृता देवा मुकुन्देशपुरंदराः ।
उदग्राणां च रेखाणां ब्रह्मवैवस्वतेन्दवः ॥४०३२॥
वर्मणाभ्युक्ष्य तारेण योगपीठमथाचयेत् ।
वागीश्वरीमृतुस्नातां नीलेन्दीवरसंनिभाम् ॥४०३३॥
वागीश्वरेण संयुक्तामुपचारैः प्रपूजयेत् ।
सूर्यकान्तादिसंभूतं यद्वा श्रोत्रियगेहजम् ।
स्रानीय चारिन पात्रेण स्रह्मादांशं परित्यजेत् ॥४०३४॥

## ग्रन्यत्रापि-

श्रस्त्रेगाग्नि समाधाय कवचेन पिधाय च ।
कृष्यादांशं तु चास्त्रेगा नैऋं त्ये संत्यजेत् प्रिये ॥४०३५॥
देवांशं मूलमंत्रेग स्थापयेत् पुरतः सुधीः ।
संस्कुर्यात् तं यथान्यायं देशिको वीक्षरणादिभिः ॥४०३६॥
भौदर्यवैन्दवाग्निभ्यां भौमस्यैक्यं स्मरत् वसोः ।
चैतन्यं पावके योज्यामृतीकृत्य च मुद्रया ॥४०३७॥
रक्ष्यावगुग्रुट्य संपूज्य त्रिःपरिभ्राम्य तं पुनः ।
कुण्डस्योपरि दक्षेगा तारं मूलमनुं स्मरत् ॥४०३६॥
भूमिष्ठजानुको भूत्वा वागीशीगर्भगोचरे ।
शिवबीजिधया ध्यात्वा निक्षिपेदाशुशुक्षाग्म् ॥४०३६॥

# वैज्जवे तु संहितायाम्-

लक्ष्मीमृतुमतीं तत्र प्रभी निरायणस्य च ।
ग्राम्यधर्मेग् संजातमिन तत्र विचिन्तयेत् ॥४०४०॥ इति ।
पश्चाद् देवस्य देव्याश्च दद्यादाचमनीयकम् ।
ज्वालियत्वा चोपितष्ठेत् तत्तन्मंत्रमनुस्मरन् ॥४०४१॥

जिह्वान्यासं विधायाथ तत्षडंगं समाचरेत्। मूर्तीरष्टौ प्रविन्यस्येद्कांगे जातवेदसः ॥४०४२॥ ग्रासनं प्रविचिन्त्याग्ने भूँति ध्यायेद् यथोदितास् । ध्यात्वा सिचेत् ततस्तोयै विशुद्धे मेंखलोपरि ॥४०४३॥ दर्भेरगर्भे मंध्यस्थमेखलायां परिस्तरेत्। निक्षिपेद् दिक्षु परिधीन् प्राचीवर्ज्यान् गुरूत्तमः ॥४०४४॥ प्रादक्षिएयेन संपुज्य तेषु ब्रह्मादिमृतंयः । ध्यातं विह्न यजेन् मध्ये गंधाद्यैरुक्तमंत्रतः ॥४०४५॥ मध्ये षट्स्विप कोगोषु जिह्वाज्वालारुची यजेत्। केसरेषूक्तमार्गेग पूजयेदंगदेवताः ॥४०४६॥ दलेषु पूजयेन्यूर्त्ताः शक्तिस्वस्तिकधारिरणीः । लोकपालांस्ततो दिक्षु पूजयेदुक्तलक्षराान् ॥४०४७॥ पश्चादाय पाणिम्यां स्रुकस्त्र वौ तावधोमुलौ । त्रिशः प्रतापयेद् वह्नौ दर्भानादाय देशिकः ॥४०४५॥ तदग्रमध्यमूलानि शोधयेत् ते यंथाक्रमात्। गृहीत्वा वामहस्तेन प्रोक्षयेद् दक्षिण्नेन तौ ॥४०४६॥ पुनः प्रताप्य तौ मंत्री दर्भानग्नौ विनिःक्षिपेतु । श्रात्मनो दक्षिए। भागे स्थापयेत् तौ कुशास्तरे ॥४०५०॥ ग्राज्यस्थालीमथादाय प्रोक्षयेदस्ववारिरणा। तस्यामाज्यं विनिःक्षिप्य संस्कृतं वीक्षरणादिभिः ॥४०५१॥ संदीप्य दर्भयुगलमाज्ये क्षिप्त्वानले क्षिपेत् । गुरु ह वयमंत्रेग पवित्रीकरगां त्विदम् ॥४०५२॥ दीप्तेन दर्भयुग्मेन नीराज्याज्यं सवर्मणा। श्रानौ विसर्जयेद् दर्भमभिद्योतनमीरितम् ॥४०५३॥ घृते प्रज्वलितान् वर्भान् प्रदर्श्यास्त्राणुना गुरुः । जातवेदसि तान् न्यस्येद्द्योतनमितीरितम् ॥४०५४॥

गृहोत्वा घृतमंगारान् प्रक्षिप्याग्नी जलं स्पृशेत् । श्रंगुष्ठोपकनिष्ठाभ्यां दभौं प्रादेशसम्मितौ ॥४०५५॥ घृत्योत्पुनीयावस्त्रेग् घृतमुत्पवनं त्विदम्। तद्वद् हृदयमंत्रेण कुशाम्यामात्मसम्मुखम् ॥४०५६॥ घृते संप्लवनं कुर्युः संस्काराः षडुदीरिताः । प्रादेशमात्रं सग्रंथि दर्भयुग्मं घृतान्तरे ॥४०५७॥ निःक्षिप्य भागौ द्वौ कृत्वा पक्षौ शुक्लेतरौ स्मरेत्। वामे नाडीमिडां घ्यायेत् पिंगलां दक्षिणे तथा ॥४०५८॥ मध्ये युषुम्गां ध्यात्वैवं कुर्याद् होमं यथाविधि । बक्षाह्क्षे तथा वामाद् वामे मध्याच्च भालगे ॥४०५६॥ लोचने जुहुयाच्चेवमग्निसोमाग्निषोमकैः। बिक्षिणोद्धत्स्रुवेगाज्यमादायाग्निमुखे हुनेत् ॥४०६०॥ हृदिति हुन्मंत्रेण, अग्नये स्विष्टकृते स्वाहेति प्रयोगः। इति संपातयेद् भागेष्वाज्यास्याचाऽऽहुति क्रमात्। इत्यग्निनेत्रवक्त्रागां कुर्यादुद्घाटनं गुरुः ॥४०६१॥ स ताराभिव्याहितिभिराज्येन जुहुयात् पुनः। जुहुयादग्निमंत्रोरा त्रिवारं देशिकोत्तमः ॥४०६२॥ गर्माधानादिका वन्हेः क्रिया निर्वर्सयेत् क्रमात्। महाभिराज्याहुतिभिः प्रग्तिन पृथक् पृथक् ॥४०६३॥ गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तोन्नयनं पुनः। अनन्तरं जातकर्म स्यान्नामकरणं तथा ॥४०६४॥ उपनिःक्रमणं पश्चादन्नप्राशनमीरितम् । चौलोपनयनं भूयो महानाम्न्यं महाव्रतम् ॥४०६५॥ ग्रथोपनिषदं पश्चाद् गोदानोद्वाहको तथा। ततश्च पितरौ तस्य संपूज्यात्मनि योजयेत् ॥४०६६॥ सिमधः पंच जुहुयान् मूलाग्रघृतसंग्लुताः ।

मंत्रीजिह्वांगमूर्तीनां क्रमाद् बन्हे यंथाविधि ॥४०६७॥

प्रत्येकं जुहुयादेकामाहुति मंत्रवित्तमः ।

ग्रवदाय सूवेगाज्यं चतुः स्रुचि पिधाय ताम् ॥४०६८॥

स्रुवेगा तिष्ठन्नेवाग्नौ देशिको यतमानसः ।

जुहुयाद् विह्नमंत्रेगा वौषडन्तेन संपदे ॥४०६६॥

विघ्नेश्वरस्य मंत्रेगा जुहुयादाहुती दंश ।

सामान्यं सर्वतंत्रागामितदग्निमुखं मतम् ॥४०७०॥

ततः पीठं समम्यच्च्यं देवताया हुताशने ।

ग्रचंयेद् विह्निरूपां तां देवतामिष्टदायिनीम् ॥४०७१॥

तन्मुखे जुहुयान्मंत्री पंचविश्वतिसंख्यया ।

ग्राज्येन मूलमंत्रीगा वक्त्रैकीकरणं त्विदम् ॥४०७२॥

अन्यच शैवागमे-

यच-

इष्टवक्त्रेऽग्निवक्त्रार्गामन्तर्भावस्तु चैकता । ग्रथवा कुग्डमानत्वं यदीष्टवदने स्मरेत् ।।४०७३॥ ग्रन्तर्भाव्यानि वक्त्रारिंग तदेकीकरगं मतम् । इति । ग्रतो नाडीसंधानम् । ग्रग्निदेवतात्मनां त्रयागां नाड्ये कीकरणम् ।

वित्तिवैवतयोरैक्यमात्मना सह मावयन् ।

मूलमंत्रोण जुहुयावाज्येनैकावशाहुतीः ॥४०७४॥

नाडीसंघानमुह्ष्टिमेतवागमवेविनिः ।

जुहुयावंगमुख्यानामावृतीनामनुक्रमात् ॥४०७५॥

एकैकामाहुति सम्यक् सिप्षा देशिकोत्तमः ।

मुख्याय जुहुयावेवमाहुतीनां दश क्रमात् ॥४०७६॥

ततोऽन्येषु च कुण्डेषु संस्कृतेषु यथाविधि ।

ग्राचार्यो वितरेविंग पूर्वादिषु समाहितः ॥४०७७॥

ऋित्वजो गंधपुष्पाद्यैरंगाद्यावरगान्विताम् । तंत्रोक्तदेवतामिष्ट्या पंचिवद्यतिसंख्यया ॥४०७८॥

मूलेनाज्येन जुहुयुः साज्येन चरुणातथा।

प्रातरुत्थाय जुहुयुः पुनराज्यान्वितैस्तिलैः ॥४०७६॥

द्रव्ये वी कल्पविहितैः सहस्रं साष्टकं पृथक् ।

भ्रत्र वायवीयसंहितायां विशेष:-

स्रुवेगाज्यं समित् पाण्या स्रुचा शेषं करेगा वा । तत्र दिव्येन होतव्यं तीर्थेगास्त्रोग वा तथा ॥४०८०॥ इति ।

तत्र सुसमिद्धेऽन्नी होतन्यम् । श्रन्यथा दोषदर्शनात् ।

महाकपिलपंचरात्रे-

श्रप्रदीप्ते न होतव्यं मध्यमेनाप्यनिधिते । - प्रदीप्ते लेलिहाऽनेऽग्नौ होतव्यं कर्मसिद्धये ॥४०८१॥

वह्वृचे च-

ग्रंधे बुधः सधूमे च जुहुयाद् यो हुताशने । यजमानो भवेदंधः सपुत्र इति च श्रुतिः ॥४०८२॥

छंदोगपरिशिष्टे-

योऽनिञ्चिष जुहोत्यग्नौ व्यंगारिणि च मानवः ।
मंदाग्निरामयाची च दरिद्रश्रोपजायते ॥४०८३॥
तस्मात् समिद्धे होतव्यं नासमिद्धे कथंचन ।
ग्रारोग्यमिच्छतायुश्च श्रियमात्यंतिकों तथा ॥४०८४॥ इति ।

श्रष होमानन्तरकृत्यम्-

ततः सुधौतदन्तास्यं स्नातं शिष्यं समाहितम् । पायियत्वा पंचगव्यं कुएडस्यांतिकमानयेत् ॥४०८४॥ विलोक्य दिव्यहष्ट्या तं तच्चेतन्यं हृदंबुजात् । गुरुरात्मनि संयोज्य कुर्यादध्वविशोधनम् ॥४०८६॥ प्रयोगसारे-

पंचगव्यं यथा प्रोक्तं पीत्वा चान्तं यथाविधि । द्वारेग् दक्षिग्रोनाथ यागस्थानं प्रवेशयेत् ॥४०८७॥

तच्चैतन्यमित्यस्यार्थः-तत् हृदो वहन्नाड्यांकुशमुद्रया चैतन्यमाकृष्य स्ववहत् नाडीमार्गेण स्वहृदि संयोजयेदित्यर्थः । यज्ञोक्तं यामले-

हृदि स्थितं तच्चैतन्यं प्रस्फुरत् तारकाकृति ।

ग्रादाय स्थापयेत् स्वीये हृदयेंऽकुशमुद्रया ॥४०८८॥ इति ।
ग्रम्यानस्य वायवीयसंहितायाम्-

तेऽत्र शब्दास्त्रयोऽध्वानस्त्रयस्त्वर्थाः समीरिताः ।

मंत्राध्वा च पदाध्वा च वर्णाध्वा चेति शब्दतः ॥४०६६॥

भुवनाध्वा च तत्त्वाध्वा कलाध्वा चार्थतः क्रमात् ।

मंत्राध्वा मंत्रराशिः स्यात् पदाध्वा वर्णासंघकः ॥४०६०॥

म्रादिक्षान्ताश्च ये वर्णा वर्णाध्वेति प्रकीर्तिताः ।

ईरितो भुवनाध्वेति भुवनानीह सूरिमिः ॥४०६१॥

तत्त्वाध्वा बहुधा भिन्नः शैवाद्यागमभेदतः ।

षट्त्रिशत् शिवतत्त्वानि द्वाविश वैष्णवानि तु ॥४०६२॥

चतुविशतितत्त्वानि मेत्राणि प्रकृते विदुः ।

उक्तानि दशतत्त्वानि सप्त च त्रिपदात्मनः ॥४०६३॥

एषां तत्त्वानां व्यक्तिः प्रथमपटले लिखितास्ति ।

निवृत्त्याद्याः कलाः पंच कलाध्वेति प्रकीर्तितः ।

क्रमादेतान् पुनः षट् च शोधयेद् गुरुसत्तमः ॥४०६४॥

पादाध्वनाभिहद्भालमूर्थस्विप शिशोः स्मरेत् ।

तत्रायं शोयनप्रकारः । पादे कलाध्वानं समृत्वा यद् गुह्यहृद्वकत्रशिरःसु स्व-बीजादिकाः कलाः विन्यस्य पश्चात् कलाध्वविशोधनम् । एवं तत्त्वाध्वानं श्रधः समृत्वा विलोमेषु पूर्वस्थानेषु तान् विन्यस्य पश्चात् तत्त्वाध्वशोधनम् । एवं भुवना-ध्वानं नाभौ स्मृत्वा श्रनंतरस्थानेषु स्वबीजाद्यान् विन्यस्य पश्चात् तत्शोधनम् । एवं हृदि वर्णाध्वानं संस्मृत्य शुद्धान् वर्णान् तद्देहे विन्यस्य पश्चाद् वर्णाध्वशोधनम् । एवं भाले पदाध्वानं संस्मृत्य सिवन्द्वर्णात् विन्यस्य तत्कोधनम । एवं सूर्धिन मंत्रा-ध्वानं संस्मृत्य सप्तमंत्रान् तत्तत्स्थानेषु व्याप्य पश्चात् तत्त्वाध्वविकोधनिमिति । शारदायाम्-

ततः कूर्चेन विधिवत् तं स्पृशत् जुहुयाद् गुरुः ।

ग्राचार्यकुण्डे संशुद्धंस्तिलैराज्यपरिष्लुतैः ॥४०६४॥

शोधयाम्यमुमध्वानं स्वाहेति पृथगध्वनः ।
ताराद्यमाहृतीरष्टौ क्रमात् तां विलयं नयेत् ॥४०६६॥

शिवे शिवान्तसंलीलान् जनयेत् सृष्टिमार्गतः ।

विलोकयन् दिव्यहष्ट्या तं शिशुं देशिकोत्तमः ।

ग्रात्मस्थितं तच्चैतन्यं पुनः शिष्ये नियोजयेत् ॥४०६७॥

नारायणीयेऽनि-

घ्यानेनात्मिन तं शिष्यं संहृत्य प्रलयक्रमात् । पुनरुत्पाद्य तत् पाणौ दद्याद् दर्भाश्च मंत्रितान् ॥४०६८॥ अनेनाध्वकोधनेन करीरगुद्धिर्भवति । यतः षडध्वमेव करीरम् ।

यच यामले-

शान्त्यतीतकलामूर्धा शांतिववत्रशिरोवहा । निवृत्तिजानुजंघाघ्रि भूंवनाध्वशिरोक्हा ॥४०६६॥ मंत्राध्वमांसरुधिरा पदवर्गाशिरायुता । तत्त्वाध्वमज्जामेदोऽस्थिधानुरेतोयुता शिवे ॥४१००॥ इति ।

वायवीये-

ततो होमाविशिष्टेन घृतेनापूर्य व सुवम् ।
निधाय पुष्पं तस्याग्रे स्रृ वेगाधोमुखेन ताम् ॥४१०१॥
सदभँग समाच्छाद्य मूलेनाञ्जलिनोत्त्रियतः ।
वौषडन्तेन जुहुयाद् घारां तु प्लवसंनिभाम् ॥४१०२॥
उद्वास्य देवतां कुंभे सांगां सावरगां गुष्टः ।

श्रत्र सांप्रदायिकास्तु व्याहृतिकाब्देन महाव्याहृतय उच्यन्ते । ताक्च यथा—ग्रों भूरानये च पृथिव्ये महते च स्वाहा । जो भुवो वायवे चान्तरिक्षाय महते च स्वाहा । जो स्वरादित्याय दिवे च महते च स्वाहा । जो भू भू वः स्वरचन्द्रमसे च नक्षत्रभ्यरच

महते च स्वाहा । विभावसो जिह्वादीनामित्यादिशब्देनाधिदेवतांगमूर्तिलोकपालतदा-युधानीत्यर्थः ।

पुन व्यहितिभि र्हुत्त्वा जिह्नादीनां विभावसोः ॥४१०३॥ शारदायाम्-

एकेकामाहुति दत्वा परिविच्याद्भिरात्मिति । पावकं योजियत्वा स्वे परिधोन् सपरिस्तरान् ॥४१०४॥

श्रग्नेरुद्वासनमंत्रस्तु गरोश्वरविमर्शिन्याम्-

उों भो भो वह्ने महाशक्ते सर्वकर्मप्रसाधक । कर्मान्तरेऽपि संप्राप्ते सान्निध्यं कुरु सादरम् ॥४१०५॥ इति ।

नैमित्तिके दहेन मंत्री नित्ये तु न दहेदिमान् । नेत्रे शिष्यस्य बध्नीयान्नेत्रमंत्रेश वाससा । करे गृहीत्वा तं शिष्यं कुंडतो मंडलं नयेत् ॥४१०६॥

नारायणीये-

न्यासं ज्ञिष्यतनौ कृत्वा तं प्रदक्षिरणमानयेत् । पश्चिमद्वारमानीय क्षेपयेत् कुसुमांजलिम् ॥४१०७॥

शारदायाञ्च-

तस्याञ्जलि पुनः पुष्पैः पूरियत्वा यथाविधि । कलशे देवताप्रोत्ये क्षेपयेन्मूलमुझरन् ॥४१०८॥

पिंगलामते तु विशेष:-

पुष्पैरञ्जलिमापूर्य योगपीठे प्रदापयेत् । पश्चिमोत्तररुद्रेन्द्रे पुष्पपातः शुभोऽशुभे । स्रष्टोत्तरशतं शांत्यं जुहुयादस्त्रमंत्रतः ॥४१०१॥

शारदायाम्-

व्ययोह्य तन्नेत्रबंधमासीनं दर्भसंस्तरे । स्रात्मयागक्रमाद् भ्रयः संहत्योत्पाद्य वैशिकः ॥४११०॥ इति ।

त्रत्र सांप्रदायिकास्तु न्नात्मयागः म्नन्तर्यागः। तत्क्रमात् तत्रोक्तभूतशुद्ध-

यच्चोक्तं प्रयोगसारे-

उपविश्यासने दिन्ये संहरेत् तस्य विग्रहम् । गुगाशिन पृथिन्यादिभूतानि विलयं नयेत् ॥४१११॥ यथावत् पिग्डसंस्थानि संहारक्रमयोगतः । ततः सृष्टिक्रमेगाैव पिग्डं संभावयेत् तदा ॥४११२॥ इति ।

शारदायाम्-

तत्तन्मंत्रोदितान् न्यासान् कुर्याद्देहे शिशोस्तदा । पंचोपचारः कुंभस्थां पूजियत्वेष्टदेवताम् ॥४११३॥ तस्यां तंत्रोक्तमार्गेण विदध्यात् सकलीकृतिम् । मंडलेऽलंकृते शिष्यमन्यस्मिन्नुपवेशयेत् ॥४११४॥ अन्यस्मिन् मण्डले इति मण्डलाद् बहिः ऐशान्याम् ।

तदुक्तं सोमशंभुना-

यागालयाद् दिगीशस्य रचिते स्नानमएडपे ।
कुर्यात् करद्वयायामां वेदीमष्टांगुलोच्छ्रिताम् ॥४११४॥
श्रीपण्याद्यासने तत्र विन्यस्यानन्तमासनम् ।
शिष्यं निवेश्य पूर्वास्यं सकलोकृत्य पूजयेत् ॥४११६॥
स्नाने तूदङ्मुखं मुक्तौ भुक्तौ च पूर्वंवनत्रकम् ।
उध्वंकायं समारोप्य तथा दर्भाग्रपाणिनम् ॥४११७॥
नदत्सु पंचवाद्येषु साधं विप्राशिषा गुरुः ।
विधिवत् कुंममुद्धृत्य तन्मुखस्थान् सुरद्रुमान् ॥४११८॥
शिशोः शिरसि विन्यस्य मानृकां मनसा जपन् ।
मूलेन साधितैस्तोयैरभिषिचेत् तमात्मवित् ॥४११६॥

मूलेन विलोममूलेन। यच प्रपंचसारे-

> यथा पुरा पूरितमक्षरैर्घटं सुधामयैः शिष्यतनौ तथंव सः । प्रपूरयेन्मंत्रिवरोऽभिषेचयेदवाप्तये मङ्क्षु यथेष्टसम्पदाम् ॥४१२०॥

पूजितां पुनरादाय वर्धनीमस्ररूपिएगीस् ।
तस्यां सुसाधितैस्तोयैः सिचेद् रक्षार्थमञ्जसा ॥४१११॥
श्रविश्व हेन तोयेन शिष्यमाचामयेद् गुरुः ।
ततस्तं सकलीकुर्याद्देवतात्मानमात्मवित् ॥४१२२॥
उत्त्थाय शिष्यो विमले वाससी परिधाय च ।
श्राचम्य वाग्यतो भूत्वा निषीदेत् सिन्नधौ गुरोः ॥४१२३॥
देवतामात्मनः शिष्ये संक्रान्तां देशिकोत्तमः ।
पूजयेद् गंधपुष्पाद्यरेक्यं संभावयन् तयोः ॥४१२४॥ इति ।
विसष्टसंहितायाम्-

ततस्तत् शिरसि स्वस्य हस्तं वत्वा शतं जपेत् । ग्रष्टोत्तरशतं मंत्रं वद्यादुवकपूर्वकम् ॥४१२४॥

ग्रत्र ग्राचार्यो देवतां प्रार्थयेत्।

ं तत्र मंत्रः प्रपंचसारे-

जों कारुण्यनिलये देवि सर्वसंपत्तिसंश्रये । शरण्यवत्सले मातः कृपामस्मिन् शिशौ कुरु ॥४१२६॥ श्राण्यवत्रमुखंः पाशैः पाशितस्य सुरेश्वरि । बीनस्यास्य दयाधारे कुरु कारुण्यमीश्वरि ॥४१२७॥ ऐहिकामुस्मिकै भींगैरपि संबध्यतामसौ । स्वभक्तिः सकला चास्मै दीयतां निष्कलां श्रये ॥४१२⊏॥ इति ।

मंत्रतंत्रप्रकाशेऽपि⊸

विश्वातमा स्वयभाचार्यस्तम्भूष्टिन स्वकरं न्यसेत् ।
ऋष्यादियुक्तं च मनुं त्रिर्ज्ञूयाद् दक्षिणे श्रुतौ ॥४१२६॥
प्रसन्नवदनस्तस्य शिष्यस्य युनिपुंगव ।
स्वतो ज्योतिर्मयीं विद्यां गच्छन्तीं भावयेद् गुरुः ॥४१३०॥
प्रागतां भावयेच्छ्ष्यं एवं तंत्रविदो विदुः ।
विद्यां बत्वा सहस्रं वे स्वसिष्ट्यं देशिको ज्ञपेत् ॥४१३१॥

ब्रष्टोत्तरसहस्रं वा शक्तिहानानवाष्तये। देशिकं प्रार्थयेच्छिष्यश्चैनं मंत्रमनूचरन् ॥४१३२॥ त्वत्प्रसादादहं देव कृतकृत्योऽस्मि सर्वतः। मायामृत्युमहापाशाद् विमुक्तोऽस्मि शिवोऽस्मि च ॥४१३३॥ इति।

शारदायाम्-

गुरो लंब्स्वा महाविद्यामष्टकृत्वो जपेत् सुघीः ।
गुरुदैवतविद्यानामैक्यं संभावयन् धिया ॥४१३४॥
प्ररामेद्द्यद्ववद् भूमौ गुरुं तद् देवतात्मकम् ।
तस्य पादाम्बुजद्वन्द्वं निजमूर्धनि योजयेत् ॥४१३४॥
शरीरमर्थं प्राराांश्च सर्वं तस्मं निवेदयेत् ।
ततः प्रभृति कुर्वीत गुरोः प्रियमनन्यधीः ॥४१३६॥
ऋत्विस्यो दक्षिणां दत्वा समग्रां प्रीतमानसः ।
ब्राह्मरागंस्तपंयेत्पश्चाद् भक्ष्यभोज्यैः सदक्षिराः ॥४१३७॥

ऋत्विस्भ्यो ब्रह्मादिभ्यः । तत्र प्रणीतामार्जनं कृत्वा ब्रह्मणे दक्षिणां दत्वा ब्रह्माणमुद्धास्य हुतचरुरोषं प्राशयेत् ।

तद्वतं ब्रह्मसंहितायाम्-

प्रगीतामार्जनं कृत्वा दद्याञ्च ब्रह्मदक्षिगाम् ।
स्वस्विवत्तानुसारेण लोभमोहिवर्वाजतः ॥४१३८॥
ततो ब्रह्मागमुद्धास्य ब्राह्मणान् भोजयेदय ।
ग्राशीर्वचोभि विदुषामेधमानः सुखीभवेत् ॥४१३६॥
हुतशेषं ततः प्राश्यं कुक्कुटाण्डप्रमाणकम् ।
मंत्रितं मंत्रगायत्र्या त्र्यायुषं चापि धारयेत् ॥४१४०॥
पूर्णपात्रं पूर्यतोयैः सप्तकृत्वोऽभिमंत्रितैः ।
ग्रात्मानमभिष्वचेत् कैः सदूर्वेस्तुलसीदलैः ॥४१४१॥

ग्रथ होमदक्षिणा प्रपंचसारे-एकादशार्धकरिएका वरकांचनस्य दद्यात् सदैव गुरवेऽथ सहस्रहोमे । ग्रर्थार्धपंचकिएका द्विकरणा च सार्था स्याद्, दक्षिणोति कथिता मुनिमिख्निधैव ॥४१४२॥ एषा क्रियावती दीक्षा प्रोक्ता सर्वसमृद्धिदा। श्रथ वर्गात्मिकां वक्ष्ये दीक्षामागमचोदिताम् ॥४१४३॥ पुंप्रकृत्यात्मकाः वर्गाः शरीरमपि ताहशम् । यतस्तरमात् तनो न्यस्येद् वर्गान् शिष्यस्य देशिकः ॥४१४४॥ तत्तत्स्थानयुतान् वर्णान् प्रतिलोमेन संहरेत्। स्वाज्ञया देवताभावाद् विधिना देशिकोत्तमः ॥४१४५॥ तदा विलीनतत्त्वोऽयं शिष्यो दिव्यतनु भंवेत्। परमात्मनि संयोज्य तच्चैतन्यं गुरूत्तमः ॥४१४६॥ तस्मादुत्पाद्य तान् वर्गान् न्यस्येत् शिष्यतनौ पुनः । मृष्टिक्रमेगा विधिवच्चैतन्यं च नियोजयेत् ॥४१४७॥ जायते देवताभावः परानंदमयः शिशोः। एषा वर्णमयी दीक्षा प्रोक्ता संवित्प्रदायिनी ॥४१४८॥ ततः कलावती दीक्षा यथावदिमधीयते । निवृत्त्याद्याः कलाः पंचभूतानां शक्तयो यतः ॥४१४६॥ तस्माद भूतमये देहे ध्यात्वा तां वेधयेत् शिशोः। निवृत्ति जीनुपर्यन्तं तलादारम्य संस्थिता ॥४१५०॥ जाननो नीभिपर्यन्तं प्रतिष्ठा ब्याप्य तिष्ठति । नाभेः कग्ठावधिव्याप्ता विद्या शांतिस्ततः परम् ॥४१५१॥ कएठाल्ललाटपर्यन्तं व्याप्ता तस्मात् शिखावधि । शांत्यतीता कला ज्ञेया कलाव्याप्तिरितीरिता ॥४१५२॥ संहारक्रमयोगेन स्थानात् स्थानान्तरे गुरुः। संयोज्य वेधयेद् विद्वानाज्ञया ताः शिखाविध । इयं प्रोक्ता कलादीक्षा दिव्यज्ञानप्रदायिनी ॥४१५३॥ ततो वेधमयीं वक्ष्ये दीक्षां संसारमोचिनीम् । ध्यायेत् शिशुतनो मध्ये मूलाधारे चतुर्दले ॥४१५४॥ त्रिको गमध्ये विमले तेजस्वयविज्ञिभते। वलयत्रयसंयुक्तां तडित्कोटिसमप्रभाम् ॥४१५५॥

शिवशक्तिमयीं देवीं चेतनामात्रविग्रहाम्। सूक्ष्मात् सूक्ष्मतरां शक्ति भित्वा षट्चक्रमंजसा ॥४१५६॥ गच्छन्तीं मध्यमार्गेग दिव्यां परिशवावि । वादिसान्तदलस्थार्गान् संहरेत् कमलासने ॥४१५७॥ तं षट्पत्रमये पद्मे वादिलान्ताक्षरान्विते। स्वाधिष्ठाने समायोज्य वेधयेवाज्ञया गुरुः ४१५८॥ तान् वर्णान् संहरेद् विष्णौ तं पुन नाभिपंकजे। दशपत्रे डाविफान्तवर्गाढ्ये योजयेद् गुरुः ।।४१५६।। तान् वर्गान् संहरेद् रुद्रे तं पुन ह् दयाम्बुजे । कादिठान्तार्कवर्गाढ्ये योजियत्वेश्वरे गुरुः ॥४१६०॥ तान् वर्गान् संहरेदिसमन् तं भूयः कराठपंकजे। स्वराढ्ये घोडशदले योजियत्वा स्वरान् पुनः ॥४१६१॥ सदाशिये तान् संहत्य तं पुन भूंसरोरुहे। द्विपत्रे हक्षलिसते योजियत्वा ततो गुरुः ॥४१६२॥ तदर्गी संहरेद् विन्दी कलायां तं नियोजयेत्। तं नादेऽनन्तरं नादं नादान्ते योजयेद् गुरुः ॥४१६३॥ तमुत्मन्यां समायोज्य विषुवक्त्रांतरे च ताम्। तं पुन गुरुवक्त्रे तु योजयेद् देशिकोत्तमः ॥४६६४॥ कलादीनि भ्रमध्यादुपर्युपरि तानि षट्चक्राणि। सहैवमात्मना शिंक वेधयेत् परमेश्वरे । गुर्वाज्ञया छिन्नपाशस्तवा शिष्यः पतेद् भुवि ॥४१६५॥ संजातिवच्यवेघोऽसौ सवं विन्दति तत्क्षगात्। साक्षात् शिवो भवत्येष नात्र कार्या विचारगा ॥४१६६॥ इति । छिन्नपाशः पाशत्रयविमुक्तः इत्यर्थः ।

यच प्रयोगसारे-

पाशस्तु सत्सु वाऽसत्सु कर्मस्वास्था समीरिता । त्रिविघः स तु विज्ञेयः पाशो बन्धंकसाधनः ॥४१६७॥ वेधफलमाह श्रीकण्ठाचार्यः-

कालज्ञानं तथा कालवंचनान्यतनौ तथा।
प्रवेशो वेध इत्यादि प्रसन्ने लभ्यते शिवः ॥४१६६॥ इति ।
एषा वेधमयी दीक्षा सर्वसंवित्प्रदायिनी।
क्रमाञ्चतुर्विधा दीक्षा तंत्रेऽस्मिन् समुदाहृता ॥४१७०॥
दीक्षां प्राप्य सदाचारं पालयेत् सिद्धिहेतवे ।
द्रव्यार्धं गुरवे दद्याद् दक्षिगां वा तदर्धकम् ॥४१७१॥

मंत्रतंत्रप्रकाशे-

म्राचार्यादनभिप्राप्तः प्राप्तश्चादत्तदक्षिगः । सततं जप्यमानोऽपि मंत्रः सिद्धि न गच्छति ।।४१७२॥ सर्वस्वं वा तदर्धं वा वित्तशाठ्यविवर्जितः । गुरवे दक्षिगां दत्वा ततो मंत्रग्रहो मतः ॥४१७३॥ इति ।

वायवीयसंहितायाम्-

मग्डपं गुरवे दद्याद् यागोपकरगाः सह ।
कृतकृत्यस्तथा शिष्यः सर्वं तस्मं निवेद्य च ॥४१७४॥
यत्त यावञ्च तद्भक्त्या गुरोराकृष्टचेतनः ।
गोभूहिरग्यं विवुलं गृहक्षेत्रादिकं बहु ॥४१७५॥
न चेदधं तदधं वा तद् दशांशमथापि वा ।
ग्रवलेशादशवस्त्रादि वद्यात् वित्तानुसारतः ॥४१७६॥
तां गृहीत्वा तदाचार्यो बोधयेद् धर्मशाश्वतम् ।
स्नानसंध्ये सदाचारं नित्यं काम्यं तथैव च ॥४१७७॥
मंत्रसिद्धिप्रकारांश्र शिष्यायाभिवदेत् तदा ।
श्रुत्वा प्रग्णम्य श्रीनाथं भक्तिनम्रस्तदाचरेत् ॥४१७६॥ इति ।

सदाचारक्च प्रयोगसारे-

देवस्थाने गुरुस्थाने इमशाने वा चतुष्पथे । पादुकासनविषमूत्रमैथुनानि विवर्जयेत् ॥४१७६॥

देवं गुरुं गुरुस्थानं क्षेत्रं क्षेत्राधिदेवताः । सिद्धि सिद्धाधिवासांश्र श्रीपूर्वं समुदीरयेत् ॥४१८०॥ प्रमसामन्त्यजां कन्यां पृष्टिपतां पतितस्तनीम् । विरूपां मुक्तकेशीं च कामार्ता च न निन्दयेत् ॥४१८१॥ कन्यायोनि पशुक्रीडां दिग्वस्तां प्रकटस्तनीम् । नालोकयेत् परद्रव्यं परदारांश्च वर्जयेत् ॥४१८२॥ धान्यगोगुरुदेवाग्निविद्याकोशनरात् प्रति। नैव प्रसारयेत् पावौ नैतानपि च लंघयेत् ॥४१८३॥ ध्रालस्यमदसंमोहशाठ्यपैशुन्यविग्रहान् । प्रसुयामात्मसंगानं परिनन्दां च वर्जयेतु ॥४१८४॥ लिङ्किनं वतिनं विष्रं वेदवेदांगसंहिताः। पुरासागमञास्त्रासा कल्वांश्रापि न द्वयेत् ॥४१८५॥ युगं मुसलमदमानं दामचल्हीमुलुखलम् । सुर्वं संमार्जनीं दराडं ध्वजं वे तूर्यमायुधम् ॥४१८६॥ कलशं चामरं छत्रं दर्पगं भूषगं तथा। भोगयोग्यानि चान्यानि यागद्रव्यारिए यानि च ॥४१८७॥ महास्थानेषु बस्तुनि यानि वा देवतालये। विज्योक्तानि पदार्थानि भूताविष्टानि यानि वै। लंघयेजातु नैतानि नैतानि च पदा स्पृशेत् ॥४१६६॥ या गोष्टी लोकविदिष्टा या च स्वैरविसर्पिग्गी। पर्राहसास्मिका या च न तामवतरेत् सदा ॥४१⊏६॥ प्रतिग्रहं न गृह्धोयादात्मभोगविधित्सया। देवतातिथिपुजार्थं यत्नतोऽप्यर्जयेद् धनम् ॥४१६०॥ घारयेदार्जवं सत्यं सौशील्यं समतां धृतिम् । क्षान्ति दयामनास्थां च विष्यां शक्ति च सर्वदा ॥४१६१॥ श्रत्रोक्तात् यः सदा ह्येतानैहिकामुिष्मकोचितान् । श्राचारानाहते शांति दीक्षितः सोऽधिगच्छित ॥४१६२॥ विभीतकार्ककारंजस्तुहीछायां न चाश्रयेत् । स्तंभदीपमनुष्यागामन्येषां प्राणिनां तथा ॥४१६३॥ नखाग्रकेशनिष्ठ्यूतस्नानवस्त्रघटोदकम् । एतत् स्पर्शं त्यजेद् द्रात् खरश्चाजरजस्तथा ॥४१६४॥ इति । सोमशंभी तु-

न निन्देत् कारएां देवं न शास्त्रं तेन निर्मितम् । न गुरुं साधकं चैव लिंगच्छायां न लंघयेत् ॥ नाद्याल्लंघेन्न निर्माल्यं न दद्यात् शिवदीक्षिते ॥४१६५॥ षडन्वयरलोऽपि-

न लंबयेद् गुरोराज्ञामुत्तरं न वदेत् तथा। रात्रौ दिवा च तस्याज्ञां दासवत् परिपालयेत् ॥४१६६॥ ग्रसत्यमशुभं तद्वद् बहुवादं परित्यजेत् । ग्रप्रियं च तथालस्यं कामक्रोधौ विशेषतः ॥४१६७॥ म्रप्रच्छन्नमुखो ब्रूयाद् गुरोरग्रे कदापि न। श्रभिमानं न कुर्वीत धनजात्याश्रमादिभिः ॥४१६८॥ गुरुद्रव्यं न भोक्तव्यं तेनादत्तं कदाचन । दत्तं प्रसादवद् ग्राह्यं लोभतो न कदाचन ॥४१६६॥ घद्वेतं देवपूजां च गुरोरग्रे परित्यजेत् । पादुकायोगपादादि गुरुचिह्नानि सादरम् ॥४२००॥ न लंघयेत् स्पृशेन्नेव पादाभ्यां प्ररामेत् सदा । पर्यंकशयनं तद्वत् तथा पादप्रसाररणम् ॥४२०१॥ श्रंगाभ्यंगं तथाश्लीलं न कूर्याद् गुरुसन्निधी । गमनागमने कुर्यात् प्रराम्य गुरुवादुकाम् ।।४२०२॥ विचार्य कार्यं कुर्वीत गुरुकार्यं प्रसादवान । छायां न लंधयेत् तद्वन्न गच्छेत् पुरतो गुरोः ॥४२०३॥

पश्चात् पादेन निर्गच्छेत् प्रसम्य च गुरो र्गृहात् ।
गुरोरग्ने न कुर्वीत प्रभावं शिष्यसंग्रहम् ॥४२०४॥
ग्रहंकारं न कुर्वीत नोल्वसं धारयेद् वपुः ।
प्रगुरोः संनिधौ नैव स्वगुरुं प्रसमेद् बुधः ॥४२०४॥
नमस्काराय चोद्युक्तं गुरु ईष्ट्या निवारयेत् ।
न नियोगं गुरो दंद्याद् युष्मदा नैव भाषयेत् ॥४२०६॥ इति ।

व वापटल्याम्-

विष्येगापि प्रकर्तव्या शुश्रूषा च गुरोः सदा । शुश्रूषया विना विद्या न भवेत् सा फलप्रदा ॥४२०७॥ गुरौ तुष्टे शिवस्तुष्टः शिवे तुष्टे जगत्त्रयम् । गुरौ रुष्टे महेशानि नाहं त्राता त्वया सह । तस्मात् सर्वंप्रयक्तेन गुरोः कोपं न कारयेत् ॥॥४२०८॥ इति ।

> ।। इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे दीक्षाकथनं ताम चतुर्विवाः पटलः ॥२४॥

# पंचिवंशः पटलः ।

एवं प्राप्तमनु मंत्री समाराध्येष्टदेवताम् । पूर्वोक्तक्रमयोगेन नित्यानुष्ठानतस्परः ॥ नैमित्तिकमयो कुर्वन् षट्कमारिंग च साध्येत् ४२०६॥

यदाह शारदायां, मंत्रतंत्रप्रकाशे च
कर्मषट्कं बवीम्यद्य साधकाभीष्टदं च यत् ।

शांति वश्यं स्तंभनं च द्वेष उद्घाटमारएो ॥४२१०॥

मनीषिराः प्रशंसन्ति तल्लक्षरामयोच्यते ।

रोगकृत्याग्रहादीनां निरासः शांतिरीरिता ॥४२११॥

वश्यं जनानां सर्वेषां विधेयत्वमुदीरितम् ।

प्रवृत्तिरोधः सर्वेषां स्तंभनं समुदाहृतम् ॥४२१२॥

स्निग्धानां द्वेषजननं मिथी विद्वेषएां स्मृतस्। उच्चाटनं स्वदेशादे भ्रंशनं परिकीतितम् ॥४२१३॥ प्राणिनां प्राणहरणं मारणं समुदीरितम् । देवता देवतावर्गान् ऋतुर्दिक्तिथिमासनम् ॥४२१४॥ विन्यासा मण्डलं मुद्राक्षरं भूतोदयः समित्। मालाग्नि लेंखनद्रव्यं कुण्डं स्नुक्श्रुवलेखनीः ॥४२१५॥ ज्ञात्वैतानि प्रयुंजीत षट्कर्माणि विचक्षाः। रतिर्वाणी रमा ज्येष्ठा दुर्गा कालीति देवताः ॥४२१६॥ क्रमादेताश्र कर्मादौ पूजनीयाः फलाशिभिः। सितारुएहरिद्राभिमश्रदयामलधूसराः ॥४२१७॥ ताः स्ववर्गामपृष्पेश्च काले काले यथाविधि। सुर्योदयं समारभ्य घटिकादशकं क्रमात् ॥४२१८॥ ऋतवः स्युर्वसन्ताद्या ग्रहोरात्रं दिने दिने । वसन्तग्रीष्मवर्षास्यशरद्धेमन्तशैक्षिराः ॥४२१६॥ हेमन्तः शांतिके प्रोक्तो वसन्तो वश्यकर्मागा। शिशिरः स्तंभने ज्ञेयो विद्वेषे ग्रीष्म ईरितः ॥ प्रावृद्ज्ञाटने ज्ञेया शरम्मारगकर्मागा ।।४२२०।। इति ।

पिगलागते-

हैमन्तो धवलो वृद्धो वसन्तो लोहितो युवा। ग्रारक्तधवलो बालः शिश्चिरः संप्रकीतितः ॥४२२१॥ ग्रीष्मो धूम्प्रशरीरस्तु श्यामांगो जलवागमः। शरत्कालः कृष्णवर्णः शांत्यावावृतवस्त्वमे ॥४२२२॥ ग्रत्र विशेषो वसिष्ठसंहितायाम्-

प्रसिद्धा ऋतवो प्राह्मा षट्कर्मादिकसाधने।
यस्मिन् कस्मिनृतौ कार्यं मंत्राणामिष साधनम् ॥४२२३॥
पूर्वाह्मे वश्यपुष्ट्यादि ह्यपरंच पराह्मिके।
ईशचन्द्रनिऋं तिवाय्वयनीनां दिशो मताः॥४२२४॥

तत् तत् कमंसु तिह्सु मुखं कृत्वा जपं चरेत्।

शुक्लपक्षे द्वितीया च तृतीया पंचमी तथा ॥४२२४॥

खुधदेवगुरूपेता शांतिके वाथ सप्तमी ।

खुधी त्रयोदशी चैव चतुर्थी नवमी तथा ॥४२२६॥

सोमदेवगुरूपेता पौष्टिके शंसिता बुधः ।

ग्रष्टमी नवमी चैव दशम्येकादशी तथा ।

शुक्रभानुसुतोपेता शस्ता विद्वेषकर्माण ॥४२२७॥

ग्रथो चतुर्वशीकृष्णा शनिवारे तथाष्टमी ।

खुन्नाटनेऽथ शस्तोऽत्र जपः शंकरमाषितः ॥४२२६॥

ग्रमावास्याष्ट्रमीकृष्णा ताह्येव चतुर्वशी ।

भानुना तत् सुतोपेता भूसुतेनापि संयुता ।

मारणो स्तंभने चैव मोहे द्वोहे प्रशस्यते ॥४२२६॥ इति ।

पिगलामतेऽपि-

पुष्ट्याकृष्टिशुभोद्याटशांतिस्तंभनबोधनम् । गुरौ कुजे रवौ शुक्रे सोमे चन्द्रे बुधे क्रमात् ॥४२३०॥ वश्यशांत्योः स्मृता स्वाती स्तंभे चित्रा भरएयथ । द्वेषे पुनर्वसुस्तिष्यः स्वाती त्ज्ञाटने मता । मघार्द्रे मारणो स्यातामेवं नक्षत्रनिर्णयः ॥४२३१॥

ग्रासनानि, शारदायाम्~

पद्मारूयं स्वस्तिकं भूयो विकटं कुक्कुटं पुनः । बज्जं भद्रकमित्याहुरासनानि मनोषिराः ॥४२३२॥ तत्राद्ययोरन्त्ययोश्च लक्षणं पुरश्चरणपटले प्रोक्तम् ।

विकट-कुक्कुटासनयोर्लक्षणं यथा-

जानुजंघान्तराले तु भुजयुग्मं प्रकाशयेत् । विकटासनमेतत् स्यादुपविश्योत्कटासने ॥४२३३॥ कृत्वोत्कटासनं पूर्वं समपादद्वयं ततः । झन्तर्जानुकरद्वन्द्वं कुक्कुटासनमीरितम् ॥४२३४॥ इति । यो खड्गगजफेरुणां मेषीमहिषयोस्तथा।

कृत्तौ निविश्य कुर्वीत जपं शान्त्यादिकमंसु ॥४२३४॥

ग्रथनं च विदर्भश्च संपुटो रोधनं तथा।

योगः पल्लव एते षड् विन्यासाः कमंसु स्मृताः ॥४२३६॥

प्रत्येकमेषां षग्गां तु लक्षगां विनिगद्यते।

एको मंत्रस्य वर्णः स्यात् ततो नामाक्षरं वदेत् ॥४२३७॥

मंत्राणों नामवर्णःश्चेदेतद् ग्रन्थनमीरितम्।

द्वौ द्वौ मंत्राक्षरौ यत्र एकंकं साध्यवर्णंकम् ॥४२३६॥

विदर्भितं तत् प्रोक्तं च वश्यकमंिषा मंत्रिभिः।

मंत्रमादौ वदेत् सर्वं साध्यसंज्ञामनन्तरम् ॥४२३६॥

विपरीतं पुनश्चान्ते मंत्रं तत् संपुटं स्मृतम्।

नाम्न ग्राद्यन्तमध्येषु मंत्रः स्याद् रोधनं मतम् ॥४२४०॥

विद्वेषणिविधानेषु प्रशस्तिमदमीरितम्।

ग्रंते नाम्नो भवेन्मंत्रो योगः प्रोज्ञाटने मतः।

मंत्रस्यान्ते भवेन्नाम पल्लवो मारणो मतः ॥४२४१॥

योगपल्लवयोरन्यत्रापि विनियोगस्तंत्रान्तरेशांतिके पौष्टिके विख्ये प्रायिश्वत्तविशोधने ।
मोहने दीपने योगं प्रयुञ्जन्ति मनीषिगाः ॥४२४२॥
मारगो विषनाशे च ग्रहभूतविनिग्रहे ।
उञ्चाटने च विद्वेषे पह्नवं संप्रचक्षते ॥४२४३॥ इति ।

म्रन्यत्र विशेष:-

प्रधर्धिनादितोऽन्ते च मंत्रं कुर्याद् विचक्षरणः ।

मध्ये चास्य भवेत् संज्ञा प्रस्तं तं समुदाहृतम् ॥४२४४॥

ग्रिभचारादिसर्वेषु योजयेन्माररणादिषु ।

ग्रिभधानं लिखेत् पूर्वं मध्ये वापि महामते ॥४२४५॥

मंत्रमेवं द्विधा कृत्वा समस्तमभिधीयते ।

द्वेषोच्चादनकार्येषु योजयेदविशंकितः ॥४२४६॥

श्रधीं धेंना दितो उन्ते च मंत्रं कुर्याद् विचक्ष गः ।

मध्ये चान्ते च साध्याख्या मंत्रिगा क्रियते यदा ॥४२४७॥

श्राक्रान्तं तद् भवेन्मंत्रं सदा सर्वार्थं सिद्धिदम् ।

स्तंभस्तो भसमावे श्रव्य यो चाद्यन्त कर्म गि ।

सकृत्पूर्वं लिखेन्मंत्रमंते चेव त्रिधा पुनः ॥४२४६॥

मध्ये चेव भवेत् संज्ञा श्राद्यन्तमिति तद् विदुः ।

परस्परप्रीतियुजो विद्वेषजननं परम् ॥४२४६॥

श्राद्यन्तं च तथा चाद्यं त्रिधा मंत्रं समालिखेत् ।

साध्यनाम सकृत्मध्ये तं विदुः सर्वतो मुखस् ॥४२५०॥

सर्वोपद्रवशमनं महामृत्युविना शनम् ।

सर्वसी माग्यजननं मृताना ममृतप्रदम् ॥४२५१॥ इति ।

श्रय मण्डलं गौतमीये-

प्रधंचन्द्रतिभं पार्श्वद्वये पद्मद्वयांकितम् । जलस्य मण्डलं प्रोक्तं प्रशस्तं शांतिकर्मण्णि ॥४२५२॥ त्रिकोणं स्वस्तिकोपेतं वश्ये वह्ने ऽस्तु मण्डलम् । चतुरस्रं वज्ययुक्तं स्तंभे भूमेऽस्तु मण्डलम् ॥४२५३॥ त्रिष्ठतंत्रकानभं वज्यमिति ।

वृत्तं दिवस्तद् विद्वेषे बिन्दुषट्कांकितं तु तत् । वायुमग्डलमुचाटे मारग्ये बह्मिमण्डलम् ॥४२५४॥ विशेषस्तु ईशानशिवेनोक्तः-

उभयधरिणरिष्टं साधयेद् दीर्घकाले

उभयमरुति किञ्चित् कालपाकेन सिद्ध्येत्। उभयगगनवन्ह्यो नैव सिद्धि नं हानि-

स्तत उभयजलस्यः क्षिप्रमेवेष्टवः स्यात् ॥४२५५॥

शशिजलधरिंगस्थे शांतिकं पौष्टिकं वा शशिमरुदनलाभ्यां वश्यमाकर्षंगं च । दिनकरभुवि कुर्यात् स्तंभनं त्वकंतीये वशिमनमरुदाविभ्रामगोच्चाटने च ॥४२५६॥ दिनकरवियति स्यान्मोहनं त्वकंवह्नौ द्रुततरमरिवर्गान् साधयेत् मारयेच्च ॥ इति ।

षण्मुद्राः क्रमतो ज्ञेयाः पाज्ञपद्मगदाह्वयाः । मुञ्जलाञ्जनिखड्गाख्याः ज्ञांतिकादिषु कर्मसु ॥४२५७॥ इति ।

# कुलप्रकाशतंत्रे-

तिस्रो मुद्राः स्मृता होमे मृगी हंसी च शूकरी।
शूकरी करसंकोची हंसी मुक्तकनिष्ठिका ॥४२५६॥
मृगी किनष्ठातर्जन्यौ मुक्ता मुद्रात्रयं मतम्।
यज्ञे शांतिककार्येषु मृगी हंसी प्रकीतिता ॥४२५६॥
श्राभिचारिककार्येषु शूकरी कीर्तिता बुधैः।

# पिगलामते मुद्रान्तराण्यपि-

ततो द्रव्यस्य होमे तु तर्जन्यंगुष्ठयोगतः । ज्वरनाशारिसंतापावुच्चाटो मोहनं क्रमात् ॥४२६०॥ इति । चन्द्रतोयधराकाशपवनानलवर्णकाः । षट्सु कमंसु मंत्रस्य बीजान्युक्तानि मंत्रिभिः ॥४२६१॥ सर्वे स्वराश्चन्द्रवर्णा भूतवर्णा उदीरिताः । चन्द्रार्णहीनास्ते ग्राह्मा वशीकृत्यादिकमंसु ॥४२६२॥ इति ।

## फलं च संहितायाम्-

रक्षा स्तंभनकर्माण वर्णैः कुर्याद् धरामयैः । द्यांतिकं पौष्टिकं कर्माकर्षणं सिललात्मकैः ॥४२६३॥ वाहमोहांगभंगानि चाकृष्टि वहनात्मकैः । सेनाभंगभ्रमोच्चाटद्वेषकर्माणि वायुजैः ॥४२६४॥ कालभस्मादिचूर्णानि विविधान्यपि मारणम् । क्षुद्वारणां स्थापने वर्णै नीभसैः पङ्क्तिसंख्यकैः ॥४२६४॥ इति ।

केचित सवलहयरेफानाहुः।

### तच्चोक्तं महाकपिलपंचरात्रेऽपि-

लं पीता पृथिवी ज्ञेया वं शुक्लं कीर्तितं पयः ।
रं रक्तोऽग्नि मंक्त् कृष्णो यं हं शुक्कतरं वियत् ॥४२६६॥ इति ।
नमः स्वाहा स्वधा वौषट् हुं फडन्ताश्च जातयः ।
शान्तौ वद्ये तथा स्तंभे विद्वेषोच्चाटमारणो ॥४२६७॥ इति ।

#### ग्रन्यत्रापि−

श्चनंत्रकोधशांत्यादौ तमः शब्दं प्रयोजयेत् । श्चरितकार्ये च वश्यादौ स्वाहाशब्दं प्रयोजयेत् ॥४२६८॥ मारणादिषु फट्कारं विद्वेषादौ तु हुं पदम् । वौषडाप्यायनादौ स्याद् द्वेषोत्सादे वषट् स्मृतम् ॥४२६९॥ इति ।

#### संत्रान्तरेऽपि~

वश्याकर्षणसंतापहोमे स्वाहां प्रयोजयेत् ।

फ्रोधोपशमने शांतो पूजने च नमो वदेत् ॥४२७०॥

वौषट् संमोहनोद्दीपपुष्टिमृत्युञ्जयेषु च ।

हुंकारः प्रीतिनाशे च छेदने मारणे तथा ।

उच्चाटने च विद्वेषे तथा धीविकृतौ तु फट् ॥४२७१॥

विच्नग्रहविनाशे च हुं फट्कारं प्रयोजयेत् ।

मंत्रोद्दीपनकार्ये च लाभालाभे वषट् स्मृतम् ॥४२७२॥ इति ।

## ग्रथ भूतोदय:-

नासापुटद्वयाधस्ताद् यदा प्रारागित भंवेत्। तोयोवयस्तदा ज्ञेयः शांतिकर्मारा सर्वदा ॥४२७३॥

पुटोपरिष्टाद् गमने प्राग्ते स्यात् पावकोदयः । तदा कर्मद्वये सिद्धि मीरिंगे च वशीकृतौ । नासादग्डाश्रितगतौ प्राग्तस्तंभे धरोदयः ॥४२७४॥

पुटमध्यगतौ तस्मिन् द्वेषे व्योमोदयः स्मृतः । प्राणे तिर्यग्गतौ ज्ञेय उच्चाटे मारुतोदयः ॥४२७५॥ इति । द्रव्यविशेषमाह शूरोत्तरे-

दूर्वाभवाश्च सिमधो गोषृतेन समिन्वताः ।
होतव्या शांतिके देवि शांति येंन भवेत् स्कुटम् ॥४२७६॥
सिमधो राजवृक्षोत्त्था होतव्या स्तंभकर्माण् ।
मेषीषृतेन संयुक्ताः स्तंभिसिद्ध भंवेद् ध्रुवम् ॥४२७७॥
स्वादिरा भारणे प्रोक्ताः कदुतंलेन संयुताः ।
होतव्याः साधकेन्द्रेण् मारणं येन सिध्यति ॥४२७६॥
उच्चाटे चूतजाताश्च कदुतंलेन संयुताः ।
उच्चाटयेत् महीं सर्वां सश्चलवनकाननाम् ।
वश्ये चैव सदा होमः कुसुमै दीडिमोद्भवः ॥४२७६॥
प्रजाषृतेन देवेशि वशयेत् सचराचरम् ।
विद्वेषे चैव होतव्या उन्मत्तसिमधो मताः ।
प्रतसोतंलसंयुक्ता विद्वेषग्णकरं परम् ॥४२८०॥ इति ।

ग्रथ माला निबन्धे-

शंखजा पद्मबीजोत्त्था निवारिष्टफलोद्मवा।
प्रेतदंतभवा वाहरदोत्त्या खरदंतजा।
जपमाला क्रमाद् जेया शांतिमुख्येषु कर्मसु ॥४२६१॥
मध्यमायां स्थिता माला ज्येष्ठेनावर्तयेत् सुधोः।
शांतौ वश्ये तथा पृष्टौ भोगमोक्षार्थके जपे ॥४२६२॥
धनामांगुष्ठयोगेन जपेत् स्तंमनकर्माराः।
तर्जन्यंगुष्ठयोगेन द्वेषोच्चाटनयोः पुनः ॥४२६३॥
किनष्ठांगुष्ठयो योंगात् मारगो प्रजपेत् सुधीः।
प्रष्टोत्तरशतं संख्या तदधँ च तदर्धकम्।
मग्गीनां शुभकार्ये स्यात् तिथिसंख्याऽभिचारके ॥४२६४॥

श्रव ग्रग्निस्तत्रान्तरे-

लौकिकारनौ शांतिकं स्यात् पौष्टिकं च शुभं तथा । वटजे स्तंभनं मोहः इमशानस्थेऽपि मारणम् । विभोतकारनौ विद्वेषः षट्कर्मण्यग्नयो मताः ॥४२८४॥ भ्रन्धत्र च-

बिल्वार्कीकशुकजदुग्धतरुप्रदीप्तै

सौम्यं चिकीर्षुरथ कमं हुनेद् हुताशे।

रौद्रं विषद्रुमकलिद्रुमशेलुनिबधत्तरकाष्ट्रस्यसिव्रचितेऽथ मंत्री।।४२८६॥ इति।

ग्रग्निमुखनियमस्तु सोमशंभी-

कुण्डं स्वसंमुखं ध्यात्वा हृदाहृतिभिरीष्सितम्। पश्चिमे शिष्यसंस्कारितत्यहोमौ समाचरेत् ॥४२८७॥ वश्याकवंगासीभाग्यपुष्टिमाग्याधिरोपगो । शांतिके पाशशुद्धौ च वामे होमः प्रशस्यते ॥४२८८॥ गुटिकाञ्जननिस्त्रिशपादलेपजिगीषया । विष्यसंजननाथं च प्राचीनवदनो यजेत् ॥४२८६॥ मारगोच्चाटनद्वेषस्तंमनार्थं च दक्षिगो । प्रायिश्वतं तु तत्रव पश्चिमे तु विमुक्तये ॥४२६०॥ इति । वह्ने जिह्नां सुप्रभाल्यां शांतिकर्मणि पूजयेत्। वदयकार्ये हि रक्ताख्यां स्तंभने कनकाभिधाम् ॥४२६१॥ विद्वेषे गगनां जिह्वामुच्चाटेऽप्यतिरक्तिकाम्। कृष्णां तु मारणे चेत् स्याद्वहरूपां तु सर्वदा ॥४२६२॥ भोज्ये संख्याविशेषोऽपि ज्ञेयः शांत्यादिकर्मसु । शांती वश्ये भोजयेतु होमाद् विप्रान् दशांशतः ॥४२६३॥ उत्तमं तद् भवेत् कमं तत्त्वांशेन तु मध्यमम्। होमात् शतांशतो विप्रभोजनं त्वधमं हि तत् ॥४२६४॥ शान्ते द्विगुग्तितं विप्रमोजनं स्तंभने मतम्। त्रिगुर्णं द्वेषर्णोच्चाटे मारर्णे होमसम्मितम् ॥४२६५॥ प्रतिशुद्धकुलोत्पन्नाः साङ्गवेवविदोऽमलाः । सदाचाररता विप्रा मोज्या भोज्यं मंनोहरैः ॥४२६६॥

पूज्यास्ते देवताबुद्धचा नमस्कार्याः पुनः पुनः ।

संभाष्या मधुरै विक्ये हिरएयादिप्रदानतः ॥४२६७॥

ग्रचिराह्मभतेऽभीष्टं गृहीतायां तदाशिषः ।

एनोऽभिचारकर्मोत्त्थं नश्यंति द्विजवाक्यतः ॥४२६८॥

यंत्राणां लेखनद्रव्यं चंदनं रोचना निज्ञा।

गृहधूमचिताङ्गारो मारगोऽष्टविषाणि च ॥४२६६॥

इयेनाग्निलोग्ग्विडानि धत्तूरकरसं ततः।

गृह्धूमस्त्रिकदुकं विषाष्टकमुदाहृतम् ॥४३००॥

रयेनः स्थेनविष्ठा । ग्रग्निः चित्रकः । लोणपिण्डं लोणमलम् । त्रिकटुकं <mark>गुण्ठी</mark>-

ग्रथ साधारणलेखनद्रव्यम्-

काइमीररोचनालाक्षामृगेभमदचंदनैः।

विलिखेद् हेमलेखन्या यंत्राएयेतानि देशिकः ॥४३०१॥

पिगलामते लेखनीविशेष:-

दूर्वा मयूरिपच्छानि विभीतकनरास्थिजा । तास्रतारित्रलोहोत्त्था हेमरौप्याकंसंभवा ॥४३०२॥ लेखनी वश्य ग्राकृष्टी संतापे स्तंभमारेेें । सर्वोपद्रवनाशाय शान्ती पुष्टी च जातिजा ॥४३०३॥

ग्रन्यत्रापि-

लेखिन्या विलिखेद् यंत्रं वश्ये दूर्वांकुरोत्थ्या । श्राकर्षे शिखिपिच्छोत्त्था स्तंभने मुनिसंभवा ॥४३०४॥

हेमजा रौप्यजा वाऽन्या सर्वरक्षाविधौ प्रिये । करंजाक्षमयी द्वेषोच्चाटेऽन्त्येऽपि नरास्थिजा ॥४३०४॥

वश्यकमंति विज्ञेया राजवृक्षसमुद्भवा। शान्तिके पौष्टिके चैव ग्रायुःकर्मविधौ तथा ॥४३०६॥

सर्वोपसर्गशमने कर्तव्या जातिसंभवा । ग्रपामार्गोद्भवा वापि शुभक्षमंसु सर्वदा ॥४३०७॥ ग्रासुरेषु च सर्वेषु शस्यते तीक्ष्मालोहजा । विष्ट्यङ्गारदिने घोरे यदि चोत्पादिता च सा । कालखड्गसमा ज्ञेया सर्वभूतिनकृन्तनी ॥४३०८॥ इति ।

ग्राघारविशेष:-

शान्तौ वश्ये लिखेद् भूजें स्तंमने द्वीपिचमंगि । खरचर्माण विद्वेषे उच्चाटे व्वजवासिस ॥४३०६॥ नरास्थ्नि विलिखेद् यंत्रं मारणे मंत्रवित्तमः । वृत्तं पद्मं चतुःकोणं त्रिष्ट्कोणेन्दुयुङ् मतम् ॥४३१०॥ तोयेशसोमशक्राणां यातुवायो र्यमस्य च । ग्राशासु क्रमतः कुएडं शान्तिमुख्येषु कमंसु ॥४३११॥ इति ।

स्रुक् श्रुवौ, वायवीयसंहितायाम्-

ब्रायसी स्नुक् श्रुवी कार्यो मारगादिषु कर्मसु । तदन्येषु तु सौवर्गो शान्तिकाद्येषु कृत्स्नशः ॥४३१२॥

ग्रन्यत्रापि-

सौवर्गी यज्ञवृक्षोत्त्थी स्नृक्षुवी ज्ञान्तिवश्ययोः ।
स्तंभनादिषु कार्येषु स्मृतौ लोहमयो हि तौ ॥४३१३॥
वश्यशान्त्यो हिविष्यान्नं स्तंभने पायसं मतम् ।
विद्वेषे माषमुद्गाः स्यु गोंधूमा भ्रंशने स्थलात् ॥४३१४॥
श्यामाकान्नं मसूरान्नं शाल्यजादुग्धपायसम् ।
मारणो भक्ष्यमेतत् स्यादित्युक्तो भक्ष्यसंयमः ॥४३१५॥
वश्यशान्त्योः स्वर्णपात्रं मृत्पात्रं स्तंभने मतम् ।
विद्वेषे खादिरं पात्रमुद्घाटे लोहनिमितम् ॥४३१६॥
मारणो कुवकुटाएडं स्यात् पात्राणीमानि तर्पणो ।
शान्तौ वश्ये च संत्रोक्ता हरिद्रा जलसंयुता ॥४३१७॥
उष्णोवकं तु मरिचं मारणस्तंभयो मतम् ।
हेषोच्चाटनयोः प्रोक्तं जलं मेषामृजा युतम् ॥४३१८॥

तर्पराद्रव्यमाख्यातमेतदागमपारगैः। सौम्यकमंशि मंत्रज्ञः मुलासीनः प्रतर्पयेत् ॥४३१६॥ जानुभ्यामवनीं गत्वा तर्परां स्तंभने मतम् । द्वेषादावेकचरणस्तर्पयेत् साधकोत्तमः ॥४३२०॥ सौम्ये सुवर्णदुर्वर्णयज्ञसूत्र उदाहते । स्तंभविद्वं षयोः प्रोक्तं मार्जारान्त्रसमुद्भवम् ॥४३२१॥ कुक्कटान्त्रसमुद्भूतं यज्ञसूत्रं मनीषिभिः। उच्चाटने वकान्त्रार्गामुपवीतमुदाहृतम् ॥४३२२॥ उल्लुकान्त्रसमुद्भूतं यज्ञसूत्रं हि मारगो । वशीकरराकर्म स्याद्देवतायतने शुभे ॥४३२३॥ शान्तिकर्म भवेद् गेहे इमशाने क्रूरकर्म च। श्रथवा सर्वकर्मािए भवेयु देवतागृहे ॥४३२४॥ सम्यक् कृत्वा न्यासजालमात्मरक्षां विघाय च। काम्यकर्म प्रकर्तव्यमन्यथाऽभिभवो भवेत् ॥४३२५॥ शुभं बाप्यशुभं वापि काम्यं कर्म करोति यः। तस्यारित्वं क्रजेन् मंत्रो न तस्मात् तत्परो भवेत् ॥४३२६॥ विषयासक्तवित्तानां संतोषाय प्रकाशितम् । पूर्वाचार्योदितं काम्यकर्म नैतत् शुभावहम् ॥४३२७॥ काम्यकमंत्रसक्तानां तावनमात्रं भवेत् फलम्। निष्कामं भजतां देवमखिलाभीष्टसिद्धयः ॥४३२६॥ प्रतिमंत्रं समुदिता ये प्रयोगाः सुखाप्तये। तदासिक विहायैव निष्कामो देवतां स्मरेत् ॥४३२६॥ वेदे काएडत्रयं प्रोक्तं कर्मीपासनबोधनय्। साधनं काएडयुग्मोक्तं तृतीयं साध्यमीरितम् ॥४३३०॥ तम्मा वेदोदितं कुर्यादुपासीनश्च देवताः। शुद्धान्तःकरग्रस्तेन लभते ज्ञानमुत्तमम् ॥४३३१॥

कार्यकारणसंघातं प्रविष्टक्चेतनात्मकः ।
जीवो ब्रह्मं व संपूर्णिमिति ज्ञात्वा विमुच्यते ॥४३३२॥
मनुष्यदेहं संप्राप्य उपामीनक्च देवताः ।
यो न मुच्येत संसारात् महापापयुतो हि सः ॥४३३३॥
ग्रात्मज्ञानाप्तये तस्माद् यतितव्यं नरोत्तमः ।
कमंभि देवसेवाभिः कामाद्यरिगणक्षयात् ॥४३३४॥ इति ।

अथ प्राणप्रतिष्ठा-

प्राग्पप्रतिष्ठामंत्रस्य विधानमभिधीयते । येन प्रयोगा मंत्रागां सिद्धि यान्ति समीरिताः ॥४३३४॥ प्राण्नं त्रस्योद्धारन्यासध्यानानि नवमपटलतो बोध्यानि । विनियोगमृषिन्यासं कृत्वा तद्वत् कराङ्क्ष्योः । न्यासं ध्यात्वा यथोक्तेन लक्षमेनं जपेत् मनुम् । जुहुयात् तद्दशांशेन चरुभि र्षृ तसंयुतैः ॥४३३६॥

तह्शांशेनेत्यस्यायमर्थः - ग्रों ग्रां स्वाहा । ग्रों हीं स्वाहा । ग्रों कों स्वाहा । ग्रों यं मृताये स्वाहा । एवं टाद्यक्षरयुताभिर्वेवस्वताद्याभिः सकृत् सकृत् हुत्वा ग्रों क्षं सं हं सः हीं ग्रों इत्यक्षरेरिंप तथा हुत्वा मूलेनोक्तसंख्या तु जुहुयादिति ।

षट्कोरणाढ्ये शिक्तपीठे विधिनानेन पूजयेत्।
जयाख्या विजया पश्चात्, ग्रजिता चापराजिता ॥४३३७॥
नित्या विलासिनी दोग्ध्रो ग्रघोरा मंगलांतिमा ।
गूलेन चासनं दत्वा मूर्ति मूलेन कल्पयेत् ॥४३३६॥
तस्यां संपूजयेद् देवीमित्थमावरर्णः सह ।
ग्रचंयेत् षट्मु कोर्णेषु ब्रह्मार्णं विष्णुमीश्वरम् ॥४३३६॥
वार्णो लक्ष्मीमुमां पश्चात् षडंगानि प्रपूजयेत् ।
दलेषु मातरः पूज्या तद्वाह्ये लोकनायकाः ॥४३४०॥
एवं संपूजयेद् देवीं सुगन्धिकुसुमादिभिः।
इति संसाधितो मंत्रः षट्कर्मफलदो भवेत् ॥४३४१॥
स्थापयेन्मनुनानेन प्रार्णान् सर्वत्र देशिकः ।
बीजान्तेऽमुख्य शब्दानामादौ दूतीः प्रयोजयेत् ॥४३४२॥

मृता वैवस्वता भूयो जीवहा प्राग्रहा ततः। म्राकृष्या प्रथनी पश्चात् प्रमोदा विस्फुलिङ्गिनी ॥४३४३॥ क्षेत्रप्रतिहरीत्येताः प्रारादृत्यो नव स्युताः । पाशेन बद्धचेष्टस्य शक्त्या स्वीकृतचेतसः ॥४३४४॥ श्रंकुशेनाहृतस्याभिः साध्यस्यासून् समाहरेत्,। द्वादशांगुलमानेन कृत्वा साध्यस्य पुत्तलीम् ॥४३४५॥ तस्यां प्रार्गात्मकं यंत्रं सकीटं हृदये न्यसेत्। निशोधसमये साध्ये सुप्ते तस्य हृदम्बुजे ॥४३४६॥ दलेषु वायुवह्नीन्द्रवरुगानामतः परम्। ईशराक्षसशीतांश्यमानां करिएकान्तरे ।।।।४३४७।। यादीत् हंससमायुक्तात् भृङ्गाकाराननुस्मरत्। शिरोबिन्दुसमुद्भूततंतुसंबद्धविग्रहान् ।।४३४८॥ एवमात्महृदंभोजे भृङ्गीरूपान् धिया स्मरेत्। म्रात्महृत्पद्मगां भृङ्गीं प्रस्थाप्य श्वासवत्मंना ॥४३४६॥ एकंकसाध्यहत्पद्मात् भृङ्गमेकंकमानयेत् । पुत्तत्यां स्थापयेन्मंत्री स्विचित्ते वा विधानवित् ॥४३५०॥ तन्तुछेदं प्रकुर्वीत विद्विबीजेन संयतः। बाकृष्टान् साध्यहृद्भृङ्गान् भुवा संस्तंभयेत् ततः ॥४३५१॥ भुवा ग्लौमिति बीजेन। एवमेकादशावृत्तीः कुर्यात् सर्वेषु कर्मसु । वश्याकर्षण्यो प्यादीनरुणान् संस्मरेत् सुधीः ॥४३५२॥ मोहिवद्वेषयो धूमान् कृष्णान् मारणकर्माण । पीतान् संस्तंभने ध्यायेत् प्रागाकर्षसकर्ममु ॥४३५३॥ प्राकृष्टान् साध्यहृत्प्रार्णात् स्थापयेदातमनो हृदि । क्रूरकर्ममु पुत्तल्यां तेषां स्थापनमीरितम् ॥४३५४॥ प्राराान् साध्यस्य मंडूकानात्मनस्तु भुजङ्गमान् । संस्मरेत् तत्र निपुराः सदा ऋरेषु कर्मसु ॥४३४४॥

वाय्विगनशक्रवरुगेश्वरराक्षसेन्द्र-

प्रेतेशपत्रलिखितरथ यादिवर्गैः।

बिन्द्वन्तिकः क्षगतहंससमेतसाध्यं

प्राशात्मयंत्रमथवर्गंषृतं घरास्यम् ॥४३५६॥

इत्यं प्रयोगकुशलो मनुनाऽनेन मंत्रवित् ।

बद्ययेत् सकलान् देवान् कि पुनः पार्थिवान् जनान् ।।४३५७।।इति ।

'बीजान्तेऽमुष्यशब्दाना'मिति स्रोकमारभ्य 'पार्थिवान् जनान्'इत्यन्तानां घोडश-स्रोकानां क्रमेणायमाशयः-

बीजान्ते पाशादिहंसमंत्रान्ते । केचन बीजान्ते बीजत्रयान्त इत्याहुः, तदसंबद्धमाचार्यवचनिवरोधात् । अमुष्यशब्दानामादाविति चासंबद्धत्वात् । अमुष्यशब्दानामादाविति साध्यनाम्न आदौ । तदुक्तम्—अय यादीन् दूतीश्चोक्त्वा साध्यनामायमंत्रोति ।
आं हीं कों यं रं लं वं शं षं सं हों ॐ क्षां सं हंसः हीं ॐ मृते अमुष्य मृतात्मकान्
प्राणानिहाहर प्राणा इह प्राणा इति वा इहैवित्याद्योमन्तमुक्त्वा पुनरोमादि अमेमंतप्राणानिहाहर प्राणा इह प्राणा इति वा इहैवित्याद्योमन्तमुक्त्वा पुनरोमादि अमेमंतमुक्त्वा यं मृते अमुष्य मृतात्मकं जीविमहाहर जीव इह स्थित इति वा । इहैवित्यादि
मुक्त्वा पुनरादि अमेमन्तमुक्त्वा यं मृते अमुष्य मृतात्मकानि सर्वेन्द्रियाणि इहाहर सर्वेन्द्रियाणि इह वा । पुनिरहेत्यादि । अमेमन्तमुक्त्वा पुनरादि ओमन्तमुक्त्वा
यं मृते अमुष्य मृतात्मकान् वाङ्मनश्चक्षुःश्रोत्रघ्राणप्राणान् इहाहर वाङ्मनश्चक्षुः
यं मृते अमुष्य मृतात्मकान् वाङ्मनश्चक्षुःश्रोत्रघ्राणप्राणान् इहाहर वाङ्मनश्चक्षुः
अत्रद्याणप्राणा इह वा । इहैवेत्यादि स्रोमन्तं वदेत् । एवं वैवस्वतादिमंत्रा
अहनीयाः ।

युगपद् वा प्राणप्रतिष्ठाप्रकारमाह-पाशेत्यादिना सर्वेषु कर्मस्वित्यन्तेन । य्याभिद् तीभिः प्राणात्मकं यंत्रं वक्ष्यमाणं सकीटं तत्र प्राणप्रतिष्ठारंभात् प्रागेव साध्य-प्रतिकृतेह् दये यंत्रं सजीवं कीटं च निःक्षिप्यातोद्य प्रयोगमारभेतेत्यर्थः । प्राण-प्रतिष्ठायां कर्तव्यमाह-निशीधेति । पद्मपादाचार्यास्तु कालदण्डेन संताड्य बोधन-माहुः । ग्रन्थथा प्राणप्रतिष्ठायोगादिति । यच्च-

'बघ्वा तं च निपीड्यमेव सहसा कालस्य यष्ट्या शिर-स्याताड्य क्षुमिताखिलेन्द्रियगणं साघ्यं स्मरेत् साधकः ।' इति ।

स्वहृदये साध्यहृदये पुत्तलीहृदये च । मृतादिदृतीनां स्थानमाह-दलेष्विति । भृङ्गाकाराननुस्मरेदिति । याद्यक्षररूपमृतादोन् साध्यहृत्पद्मपत्रेषु कणिकायां भृङ्ग- रूपान् स हृदयपद्मे भृङ्गीरूपान् ध्यायेदित्यर्थः ।

शिर इति । यकारादिबीजानां शिरिस ये बिन्दवस्तत्समुद्भूता ये तंतवः तैः संबद्धविग्रहानिति ।

पुत्तल्यामिति । क्रूरकर्मणि स्वचित्ते इति वश्यादौ । विधानविदिति । स्ववहन्नाड्या प्रवेशनिर्गमकुशल इत्यर्थः । तत्र प्रकारः—साध्यस्य शक्तिपाशशक्तितेजोंऽकुशमहाभ्रमरकालदण्डरूपेण पंचधा निःसार्य पाशबीजमुच्चरन् साध्यं पाशेन गले बध्वा शक्तिबीजेन तं स्ववशे कृत्वां-कुशेनाकृष्याग्रतः संस्थाप्य याद्यष्टकमुच्चरन् साध्यस्य त्वगादीन् व्याप्यापकम्य महा-भृङ्गेण साध्यं कवलीकृत्य कालदण्डताडनेन सुप्तं तं संबोध्य क्षमिति सपरिवारमुन्भु-लोकृत्य समिति स्वप्राणशक्तिरूपमहाभ्रमरेण मेलियत्वा हंस इति स्वैक्यं संभाव्य ह्रीमोमिति वश्यादौ जीवनाय प्लावनं कृत्वा यं मृतेत्यादिना स मृतां संबोध्य श्रमुष्य मृतात्मकाः इह प्राणा इत्यादिना स्वमृताप्राणानितरप्राणेः संयोज्य रिमित साध्य-मृतातंतुच्छेदं विधाय सकोटहृदयायां पुत्तत्यामात्मिन वा साध्यमृता प्राणान् संस्थाप्य ग्लौमिति संस्तभ्य तस्य जीवादिकमप्येवमानयेत्।

युगपदेव वा मृता प्राणादीन् स्थापयेत् । ततः स्वहृदि चेत् स्रां हीं इत्यादि मिय प्रागा इह प्राणा मिय जोव इह स्थितः इत्यादिरूपम् । पुत्तत्यां चेत् , पुत्तत्यां प्राणा इह प्राणाः पुत्तत्यां जोव इह स्थित इति जपेत् । इति मृताप्रतिष्ठाक्रमः ।

एवं वैवस्वतादिप्राणा ग्रिप स्थापनीयाः । ततो यादोन् होमांतातुक्त्वा साध्यस्य धातून् जीवं च सपरिकरं च पुनः स्वमण्डले संकोचितं कवलीकृत्य यादीन् दूतीक्च स्वस्य संबुद्धचन्तान् साध्यस्य वामुख्य प्राणानिहाहर ग्रमुख्य प्राणा इह प्राणा इति चोक्त्वा पुनरिप ग्रमुख्य धातूनिहाहरेत्यादि वदेत् । एवं जीवेऽपि । ग्रयमेव प्रकारः पुत्तत्यामपि । तदुक्तम्—

'म्राकृष्टानां साध्यदेशादसूनां पुत्तत्यादावप्ययं स्यात् प्रकारः ।' इति ।

एविमतीति । पूर्वोक्तं कर्म एकादशावृिं कुर्यात् । पद्मपादाचार्यास्तु एवं सित प्रयोगमंत्रो भवतीति अमुष्यस्थाने यादीनां त्रिरावृित्तरिभिहिता प्राणजीवसर्वेन्द्रिया-कर्षणार्थम् । केचित् यादीनां चतुरावृित्तं वर्णयन्ति । प्राणजीवेन्द्रियसामान्यतिद्वशेषा-णामाकर्षणार्थम् । केचित् पंचावृत्तीः प्राणसामान्यजीवसामान्येन्द्रियसामान्य-इन्द्रियविशेषप्राणिवशेषाणामाकर्षणार्थम् । केचित् नवावृित्तमंत्रोक्तानां सर्वेषां प्रत्येकमाकर्षणार्थमित्याहुः । एवं यथोपदेशं विधेयम् ।

यंत्रमाह-वाय्विति यादिवर्णेरिति होमन्तैः । घरास्यमिति-बाह्ये भ्रगृहावृतमित्यर्थः ।

स्रत्रंवं संप्रदायिवदां रहस्यम् सर्वकर्ममु द्वादशांगुलां पुत्तलीं वक्ष्यमाणसाध्यक्ष्यां कल्पोक्तां वा विधाय तन्मंत्रेण कल्पोक्तद्रव्येण तस्या हृदये पूर्वोक्ताधारे यथोक्तं यंत्रमष्टदलात्मकं विलिख्य तत्र वायव्याग्नेयपूर्ववरुगेशानराक्षसोत्तरयाम्यपत्रेषु सिबन्दुकान् यादीन् यं रं लं वं शं षं सं हों इत्यष्टाक्षराणि तत् कणिकायां क्षमिति तन्मध्ये हंस इति स्रमुकं वशमानयेत्यादिकर्मोपेतं विलिख्य बहिर्वृत्तं विधाय मातृकया वेष्टयेत्। तद्बहिर्भू गृहेण वेष्टयेत्। केचित् मातृकाभ्यंतरतः प्राणप्रतिष्ठामंत्रेण वेष्टनमाहुः। पुनः प्राणप्रतिष्ठां विधाय संपूज्य सकीटं यंत्रं पुत्तल्या हृदये क्षिपेत्। वा पूर्वोक्तं यंत्रं लिखित्वा षड्बिन्दुकीटं षट्कोणोपेतं निःक्षिपेत्। तत् प्रकारस्त्वयम् स्मुक

प्राणा इत्युक्तवा साध्यस्य प्राणानाकृष्य पुत्तत्यां निधापयेत् । यं मृतात्मने त्वचमाकर्ष-यामि । रं वैवस्वतात्मने रक्तमाकर्षयामि । लं जीवहात्मने मांसमाकर्षयामि । वं प्राण-हात्मने मेद प्राकर्षयामि । शं प्राकृष्यात्मने ग्रस्थीन्याकर्षयामि । षं प्रथिन्यात्मने मज्जामाकर्षयामि । सं प्रमोदात्मने ग्रुक्तमाकर्षयामि । हं विस्फुर्लिगिन्यात्मने जीव-माकर्षयामि । क्षं क्षेत्रप्रतिहर्यात्मने न विधातूनाकर्षयामि । एवं वश्यादौ वशयामीत्यादि बोद्धव्यम् । एवं मृतादिप्रयोगो नववारं, तत्र साध्यं पाशेन बद्धचेष्टं ग्रंकुशेनाकृष्टप्राणं भावयेत् । ततोऽर्धरात्रे यदा साध्यस्य सुषुप्तिर्भवति तदा साध्यहृदंबुजेऽष्टदलेषु वाय-व्याग्नेयपूर्वरिचमेशाननैर्ऋत्योत्तरयाम्येषु कणिकायां च यं रं लं वं शं पं सं हं क्षं इति नवधा मंत्रगताक्षरं भ्रमररूपस्थितं ध्यायेत् ।

साध्यं ब्रह्मरंध्रतःप्रवृत्तसुषुम्णातंतुबद्धबुद्धधा ध्यायेत् । ततः स्वहृदये पुनः हुत्कमलवायव्यात् उक्तकमाष्ट्रपत्रे कणिकामध्यस्थयादीन् वर्णान् भ्रमरीरूपान् ध्यायेत् । ततः प्रवहिनः इवासनाडीमार्गेण यादीन् भ्रमर्येकैकं स्वकीयमुद्धरेत् । साध्यस्य हृद्गतं भ्रमरेकैकभ्रमर्थेकैकासक्तिचत्ताकृष्यानीय तां तां पुत्तत्या हृदयकमलेषु स्थाप्येत् । तत्र वश्यादि शुभकर्मसु स्वहृदि स्थापयेत् । पुत्तत्नीं न कुर्यात् । ततः समस्तं नवधा भ्रमरानानीय सास्यस्य क्षिरोबिन्दुगतं यं सुषुम्णातंतुरूपं षद्धविन्दुभ्रमरं ध्यायेत् । रिमत्यिग्नबीजेन निष्कासयेत् । एवं भ्रमरभ्रमरीध्यानहरणतंतुच्छेदस्तंभनं पुनः पुनरेकादशवारं कृत्वा सर्वकर्मस्वर्धरात्रे कर्तव्यप्रयोगे यथाकामं भ्रमराक्षराणां ध्यानम् । तत्र वश्याकर्षणकर्मादिषु स्वहृदये प्राणानानीय स्थापयेत् ।

षड्बिन्दुः कीटविशेषः । स च प्रथमजलपाते उत्पद्यते । तस्य पंचकुष्ठ इति नामान्तरम् । तस्य पंचिबन्दवः स्वेता भवन्ति । एको बिन्दुभिन्नवर्णः । तदुक्तं नीति-निर्णीतादौपनिषदि—

'पंचकुष्ठस्य कीटस्य पंच स्युः श्वेतिबन्दवः । भिन्नवर्णास्तथा चैकः सुस्निग्धश्चेव वर्णतः ॥ भवेत् स जलदारंभे षड्बिन्दुरिति कीर्तितः ।

## साध्यक्षंवृक्षास्तु—

'कारस्करोऽय धात्री स्यादुदुम्बरतरः पुनः । जंब्र्खिदरकृष्णाख्यो वंशिपप्पलसंज्ञकौ ।। नागरोहिणनामानौ पलाशप्लक्षसंज्ञकौ । ग्रंबष्ठिबल्वार्जु नाल्यिवकंकतमहीरुहाः ।। वकुलः सरलः सर्जो वंजुलः पनसार्ककौ । शमीकदम्बनिम्बास्रमध्का ऋक्षशाखिनः ।। इति ।

ग्रयमर्थः-

कारस्करः-कुचिला। धात्री-ग्रामलकी । मृगशिरसस्तु श्वेतसार एव खदिरः। ग्राद्वीयास्तु कृष्णसारः खदिरः। नागो-नागकेसरः। रोहिणो-वटः। प्लक्षः-पर्कटी। ग्रंवष्ठः-ग्राम्रातः । श्रर्जु नः-ककुभः । विकंकतः-स्नुवावृक्षः । सर्जः-सालः । वंजुलः-ग्रशोकः । एषां फलं सामान्यत उक्तम् ।

'म्रायुःकामः स्वर्क्षवृक्षं छेदयेन्न कदाचन । इति ।

तन्त्रान्तरे पुत्तलीनिर्माणे विशेष उक्तः-

ध्रायामः पादयोस्तस्या भ्राकट्याश्रतुरंगुलः । पादोनद्वर्धंगुला कुक्षिस्तावानेवांगुलोदरम् ॥४३५८॥ भ्रंगुलद्वयमावक्त्रात् कएठदेशस्य मानकम् । शिरसो वक्त्रमानं स्यात् सार्द्धद्वयमिहांगुलैः । द्वादशांगुलयः सर्वाः साध्यपुत्तलिका स्मृताः ॥॥४३५६॥ इति ।

ग्रन्यत्रापि विशेष:--

पश्चांशेन मुखं कृत्वा तदर्धेन गलं पुनः ।
शिष्टेन सर्वाण्यङ्गानि पुत्तलीनां प्रकल्पयेत् ॥४३६०॥
मारपो बारुरूपां तां द्वादशांगुलसंमिताम् ।
षर्ग्णवत्यंगुलां वापि कुर्यान्मात्रांगुलंः क्रमात् ॥४३६१॥
होमार्थं कल्पितायास्तु तस्याः प्रोक्तो विधिस्त्वयम् ।
वश्याकर्षग्योः कुर्यात् तां प्रोक्तां द्वादशांगुलंः ॥४३६२॥ इति ।

।। इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे षट्कर्मनिरूपणं नाम पंचिवाः पटलः ॥२५॥

# षड्विंशः पटलः ।

श्रथ मुद्राः प्रवक्ष्यामि नानातंत्रोदिताः क्रमात् । याभिः कृताभि गोंदन्ते मंत्रदेवाश्च सर्वशः ॥४३६३॥

यामले-

मोवनात् सर्वदेवानां द्रावरणात् पापसंततेः । तस्मान् मुद्रेयमाख्याता सर्वकामार्थसाधिनी ॥४३६४॥ मुदं रातीति मुद्रा स्यात् येनैका मुष्टिरेव तु । स्वल्पभेदात् कोपहर्षो प्रारिणनां जनयत्यतः ॥४३६५॥ तेनेव सर्वदेवानां मुद्रा हर्षप्रदा मता ।
मुद्राकाले दर्शनीया मुद्रास्ताः सर्वदा शिवे ॥४३६६॥
पृथिक्यादीनि भूतानि कनिष्ठादिक्रमान्मताः ।
तेषामन्योन्यसंभेदप्रकारंस्तत् प्रपश्चिता ॥४३६७॥

यज्ञाकाशवाय्विग्नसिललभूरूपाः स्वांगुल्यो हि पंचभूतात्मिकांगुष्ठाद्याः । तासां मिथः संयोगरूपसंकेतात् देवताप्रगुणीभावपूर्वको मोदः सान्निध्यं करोतीत्यर्थः ।

प्रचंने जपकाले तु ध्याने काम्ये च कर्मां । तत्तन्मुद्राः प्रयोक्तव्याः देवतासिन्नधायिकाः ॥४३६८॥ इति ।

मंत्रदर्प रो-

नादीक्षितस्तु रचयेत् क्षुभ्यन्ति हि देवता यस्मात् । मुद्राः भवन्ति विफलाः सोऽपि च रोगो दरिद्रः स्यात् ॥४३६६॥ स्रंकुशास्या भवेन्मुद्रा तीर्थावाहनकर्माणि ।

तच्च मंत्रदर्प ऐ-

म्रंकुशास्या दक्षमुष्टिरंकुशीकृततर्जनी ॥४३७०॥ मध्यमा सरलीभूता तीर्थावाहनकर्मिण । रक्षणे कुन्तमुद्रोक्ता तस्या लक्षरणमुच्यते ॥४३७१॥

तंत्रसमुच्चये-

मुष्टचोरूर्घ्वोकृतांगुष्ठौ तर्जन्यग्रे तु विन्यसेत् । सर्वरक्षाकरी ह्येषा कुन्तमुद्रा प्रकीतिता । कुंभमुद्राऽभिषेके स्यात् तस्या लक्षरामुच्यते ॥४३७२॥

मंत्रदर्प गो-वामां गुष्ठे दक्षां गुष्ठं क्षिप्त्वा हस्ताभ्यां चेत् । मध्याकाशां मुष्टि कुर्यात् कृंभाख्येयं मुद्रा प्रोक्ता ॥४३७३॥ मध्याकाशां मध्यशून्याम् ।

कथिता तत्त्वसंज्ञा तु मुद्रा बहुषु कर्मसु ।

ज्ञानारावि-

भ्रंगुष्ठानामिकाभ्यां तु तत्त्वमुद्रेयमीरिता । कालकर्णी प्रयोक्तव्या विघ्नप्रशमकर्मीण ॥४३७४॥ मंत्रदर्गो-

कृत्वोन्नते च वृद्धे मुष्टचोः संलग्नयो र्युगयोः । ते त्वविवक्त्रे कुर्यात् विघ्नघ्नो कालकारिएका मुद्रा ॥४३७५॥

प्रयोगसारे-

त्रिश्लाग्रौ करो कृत्वा व्यत्यस्ताविभयोजयेत् । ग्रस्नमुद्रेयमारुयाता विह्नप्राकारलक्षरणा ॥४३७६॥ मुद्रा तु वासुदेवाख्या ध्याने तह्नक्षरणं यथा । ग्रंजल्यञ्जलिमुद्रा स्यात् वासुदेवाह्नया च सा ॥४३७७॥ ग्रञ्जलीति विभक्तिलोपः छांदसः । मातृकान्यासमुद्राया लक्षरणं विच्य सांप्रतम् ।

तंत्रे⊸

ललाटेऽनामिकामध्ये विन्यसेत् मुखपङ्कजे ।
तर्जनीमध्यमानामा वृद्धानामे च नेत्रयोः ॥४३७६॥
प्रंगुष्ठं कर्ण्यो न्यंस्य क्रांनष्ठांगुष्ठकौ नसोः ।
मध्यास्तिस्रो गंडयोश्च मध्यमां चौष्ठयो न्यंसेत् ॥४३७६॥
प्रनामां दन्तयो न्यंस्य मध्यमां चोत्तमाङ्गके ।
मुखेऽनामां मध्यमां च हस्ते पादे च पाइवंयोः ॥४३६०॥
किनिष्ठानामिकामध्यास्तामु पृष्ठं च विन्यसेत् ।
ताः सांगुष्ठा नाभिदेशे सर्वा कुक्षौ च विन्यसेत् ॥४३६१॥
हृदये च तलं सर्वमंसयोश्च ककुत् स्थले ।
हृत्पूर्वहस्तपत्कुक्षिमुखेषु तलमेव च ॥४३६२॥
एताश्च मातृकामुद्धाः क्रमेण परिकीतिताः ।
प्रज्ञात्वा विन्यसेद् यस्तु न्यासः स्यात् तस्य निष्फलः ॥४३८३॥

मुखेनामां मध्यमामित्यत्र मुखपदं जिह्वापरिमिति सर्वत्राविरोधः । व्योमेन्द्वौरस-नार्णकाणिकमचामित्यादौ रसनापदेन विसर्गो गृह्यत इति शारदावचनादत्रावधेयम् । पार्श्वयोरित्यस्य किन्छानामिकामध्या'इत्यनेनैव सम्बन्धो नतु मध्यमामित्यनेन । तास्तु पृष्ठे च विन्यसेदित्यत्र ता इत्यस्य वैयर्ध्यापत्तोः । एवं च शीर्षोष्ठकरसंधिपार्श्वेषु मध्यमा मतेति । कूर्ममुद्रा समाख्याता देवताध्यानकमंशि।

तच मंत्रदर्शले-

वामे पैत्रये तीथें तस्यांगुष्ठेन तर्जन्याम् ॥४३८४॥

दक्षस्याधो वदने मध्यानामे प्रदेशिनीं स्वल्पाम् ।

वामस्यान्यास्तिस्रो दक्षस्योध्वाननाः पृष्ठे ॥४३८५॥

उन्नतदक्षांगुष्ठं कच्छपपृष्ठप्रभं दक्षम् ।

पारिंग कृत्वा ध्यायेत् कच्छपग्रुद्धा समाख्याता ॥४३८६॥

ग्रस्यार्थः न्वामकरस्य तर्जन्यंगुष्ठमध्ये दक्षिणकरस्याधोमुखे मध्यमानामिके योजयेत् । पुनस्तस्य वामस्यांगुष्ठे दक्षम्य प्रदेशिनीं तर्जनीम् । पुनर्वामस्य तर्जन्यां दक्षस्य स्वल्पां किन्छाम् । ग्रन्यां ग्रविशृष्टास्तिस्रो मध्यमानामाकिनिष्ठा अध्वीग्रदक्षस्य पृष्ठे योजयेत् । पुनरुन्नतं दक्षिणांगुष्टं कृत्वा दक्षपाणितलं कूर्भपृष्ठवत् कुर्यादित्यर्थः ।

त्रिलंडा त्रिपुरा घ्याने तस्या लक्षरामुच्यते।

ज्ञानार्णवे-

पारिगृद्धये महेशानि परिवर्तनयोगतः । योजयित्वा तर्जनीम्यामनामे धारयेत् प्रिये ॥४३८७॥ मध्यमे योजयेन्मध्ये कनिष्ठे तदधस्तथा । ग्रंगुष्ठाविष संयोज्य त्रिधा युग्म हरेगा तु ॥४३८८॥ त्रिखंडेयं समाख्याता त्रिपुराह्वानकर्माण । शिखया गालिनीमुद्रामध्यंस्योपिर चालयेत् ॥४३८६॥ शिखया वषट्कारेण।

यामले-

कित्रांगुष्ठको बाक्ती करयोरितरेतरम् । तर्जनीमध्यमानामाः संहता भुग्नवीजताः ॥४३६०॥ मुद्रैषा गालिनी प्रोक्ता बांखस्योपरि चालिता । मत्स्याख्यमुद्रया त्यर्घ्यपात्रमाच्छादयेत् सुधीः ॥४३६१॥

तच मंत्रदर्गेगे-

दक्षिग्।करस्य पृष्ठे वामकरतलमथ विन्यस्य । सम्यक् चलितांगुष्ठौ कुर्यान् मत्स्यस्वरूपिग्गीं मुद्राम् ॥४३६२॥

मुद्रा तु देवताह्वाने नव प्रोक्ता मनीविभिः। मावाहनी स्थापनो च तृतीया सन्निधापनी ॥४३६३॥ सन्निरोधनिका तुर्या संमुखीकरणी परा। सकलीकरणी षष्ठी सप्तमी त्ववगुगठनी ॥४३६४॥ यामृतीकरसो प्रोक्ता धेनुमुद्रा तु साष्ट्रमी। परमीकरएरो मुद्रा नवमो परिकोतिता ॥४३६५॥ क्रमेगा लक्षगान्यासां प्रोक्तं ज्ञानार्गावे च यत्। हस्ताभ्यामञ्जलि कृत्वानामिकामूलपर्वर्गोः ॥४३६६॥ श्रं गुष्ठौ निक्षिषेत् सेयं मुद्रात्वावाहनी स्मृता । सेयं तु विपरीता स्यात् मुद्रास्थापनकमंशि ॥४३६७॥ विपरीता अधोमुखीत्यर्थः। बाह्यांगुष्ठद्वये मुष्टी मुद्रा स्यात् सन्निधापनी । भ्रं गुष्ठगभिराो संव मुद्रा स्यात् सन्निरोधनी ॥४३६८॥ उत्तानमुष्टियुगला संमुखीकरगी मता। ग्रङ्गमंत्रान् न्यसेद् देवि ! देवांगे साधकोत्तमः ॥४३६६॥ सकलोकरणं नाम मुद्रेयं व्याप्तिरूपिशो । सब्यहस्तकृतामुष्टि र्वीर्घाऽघोमुखतर्जनी ॥४४००॥ भवगुएठनमुद्रेयमभितो भ्रामिता सती। भ्रन्योन्याभिम् स्वित्तिष्टा किनिष्ठानामिका पुनः ॥४४०१॥ तथैव तर्जनीमध्या घेनुमुद्रा प्रकीतिता। भमृतीकरणं कुर्यात् तया साधकसत्तमः ॥४४०२॥ अन्योन्यग्रथितांगुष्ठौ प्रसारितकरांगुलीः। महामुद्रेयमुदिता परमीकररा बुद्रैः ॥४४०३॥ सेचर्या वक्ष्यमारााया मध्यमे करपृष्ठगे । तर्जन्यौ ऋजुसंदिलब्टे मुद्रा प्रोक्ता नमस्कृतौ । लेलिहा नाम मुद्रेयं जीवन्यासे प्रकीतिता ॥४४०४॥ गंचादिनैवेद्यान्ता नवमुद्रा पुजापटले सर्वसाधारणत्वेनोक्ता ।

भव शक्तिविषये किञ्चिद् विशेषः तंत्रसारे तंत्रान्तरे च
भध्यमानामिकांगुष्ठेरंगुल्यग्रेण पार्वति ।

दद्याच्च विमलं गंधं मूलमंत्रेण साधकः ॥४४०५॥

ग्रंगुष्ठतर्जनीभ्यां च पुष्पं चक्रे निवेदयेत् ।

यथा गंधं तथा देवि धृपं दद्याद् विचक्षणः ॥४४०६॥

मध्यमानामिकाभ्यां तु मध्यपर्वेणि देशिकः ।

ग्रंगुष्ठाग्रेण देवेशि धृत्वा घूपं निवेदयेत् ॥४४०७॥

ग्रंगुष्ठाग्रेण देवेशि धृत्वा गायत्र्या मूलयोगतः ।

ग्रंगुष्ठानामिकाभ्यां तु दीपमुद्रा प्रकीतिता ।

पुष्पं निवेदयेद् देवि मुद्रया ज्ञानसंज्ञया ॥४४०६॥

श्रंगुष्ठतर्जनीयोगाद् ज्ञानमुद्रा प्रकीतिता ।

तत्त्वाख्यमुद्रया देवि नैवेद्यं विनिवेदयेत् ॥४४०६॥

पूलेनाचमनं दद्यात् तांबूलं तत्त्वमुद्रया ।

प्राणादिमुद्रा नैवेद्यं दत्वा संदर्शयेत् सुधीः ॥४४१०॥

ताइच लिलताविलासे-

कितिष्ठानामिकेऽनामामध्ये मध्यां सतर्जनीम् । तर्जन्यादित्रयं तुर्यमंगुष्ठेन स्पृशेत् क्रमात् ॥४४११॥ प्राणापानध्यानोदानसमानास्ते द्विठान्तिमाः । ताराद्याः प्राणादिमंत्रा मुद्राः पूर्वोदिताः प्रिये ॥४४१२॥ भुज्यमानं शिवं ध्यायन् ग्रासमुद्रां प्रदर्शयेत् । भ्रांगुल्यः कुटिलीभूताः विरलागाः परस्परम् ॥४४१३॥

शिवमित्युपलक्षणम्।

ग्रासमुद्रा समाख्याता सब्यपार्गो नियोजिता । शिवविष्णुदिनेशानां गर्गेशाम्बिकयोरपि ॥४४१४॥

यञ्च पूजापद्धतौ न्यासजालमुक्त्वा तत्तत् कल्पोक्तमुद्राः प्रदर्श्य ध्यानं कृत्वा मानसैः संपूज्य शंखस्थापनं कुर्यात् । तञ्च मंत्रदर्पण-सनत्कुमारीय-ज्ञानार्णव-गौतमीय-संमतम् । कथ्यन्ते मुद्रिकास्तत्र दशमुद्राः शिवस्य तु । लिङ्गयोनित्रिशूलाख्यामालेष्टाभीमृगाह्वयाः । खट्वाङ्गास्या कपालास्या तथा डमरुनामिका ॥४४१५॥ इति । तययान

न्यासजालं प्रविन्यस्य प्राग्णानायम्य वाग्यतः ।

कल्पोक्तां दर्शयेत् मुद्रां ध्यात्वा देवं च मानसैः ॥४४१६॥
पूज्य शंखादिकं स्थाप्य बाह्यपूजां समारभेत् ।
ग्रथंतासां लक्षग्णानि निगद्यन्ते क्रमेग्ण हि ॥४४१७॥
मंत्रदर्गगे-

उच्छितदक्षांगुष्ठं वामांगुष्ठेन दर्शयेद् धोमान्। वामांगुलिश्च पश्चाद् दक्षामि बंन्धयेह्निगम् ॥४४१८॥ दक्षाभिरङ्गुलीभिः । लिङ्गमिति लिङ्गमुद्रे त्यर्थः । संमुखो तु करौ कृत्वा मध्यमापृष्ठसंस्थिते। वक्राम्यां तर्जनीम्यां तु निबच्नीयादनामिके ॥४४१६॥ कनिष्ठे हे नियुञ्जीत मध्यमा क्रोडदेशके। कनिष्ठयोरग्रसंस्थावंगुष्ठौ योनिरीरिता ॥४४२०॥ तिस्रः प्रसारयेच्चेदंगुष्ठेन च कनिष्ठिकां बध्वा । एषा त्रिञ्चलमुद्रा दक्षिरगहस्तस्थिता कथिता ॥४४२१॥ तर्जन्यंगुष्ठाग्रे ग्रथिते कृत्वा प्रसारयेदपराः। तिस्रोऽङ्गुलीश्र मिलिताः कविभिः कथिताक्षमालेयम् ॥४४२२॥ कुरु वरदाभयमुद्रे वरदाभयवत्करौ कृत्वा। सरलाः सकलाऽङ्गुल्योऽङ्गुष्ठं निक्षिप्य तर्जनीमूले ॥४४२३॥ मध्यानामाशिरसि वृद्धा शिखरं नियुङ्गीत। एषेयं मृगमुद्रा यद्यविशष्टे समुच्छिते कुर्यात् ॥४४२४॥ दक्षिरापंचांगुलयो मिलितार्धसमुस्रताः कार्याः । खट्वाङ्गाख्या मुद्रा प्रियकृत् प्रोक्ता शिवस्यापि ॥४४२५॥

पात्रमिव वामहस्तं कृत्वाङ्गे वामके न्यस्य ।
कुर्यादुच्छितवच्चेत् कपालमुद्रा भवेदेषा ॥४४२६॥
दक्षिरामुष्टि शिथिलां किश्चित् सर्वां समुच्छितां मध्याम् ।
संचालयेच्च कर्णे प्रभवति खलु डमरुमद्रेयम् ॥४४२७॥
एकोनविंशति मुद्रा विष्णोरुक्ता मनीषिभिः ।
शंखचक्रगदापद्मवेणुश्रीवत्सकौस्तुभाः ॥४४२६॥
वनमाला तथा झानमुद्रा विल्वाह्मया तथा ।
गरुडाख्या परा मुद्रा विष्णोः संतोषविंधनी ॥४४२६॥
नारसिही च वाराही हयग्रीवी धनुस्तथा ।
बारामुद्रा च परशु जंगन्मोहिनिका परा ।
काममुद्रेत्यमूषां तु कथ्यन्ते लक्षरणानि हि ॥४४३०॥

यामले-

कानांगुळं च संगृह्य बक्षियोन तु मृष्टिना ।
कृत्वोत्तानं ततो मृष्टिमंगुळं तु प्रसारयेत् ॥४४३१॥
वामांगुल्यस्तथाश्विष्टाः संयुक्ताः सुप्रसारिताः ।
बक्षिरांगुष्ठसंस्पृष्टा नेयेषा शंखमुद्रिका ॥४४३२॥
हस्तो तु संमुखो कृत्वा संभुग्नो सुप्रसारितो ।
किन्छांगुष्ठको लग्नो मृद्रेषा चक्रसंत्रिका ॥४४३३॥
प्रान्याभिमुखो हस्तो कृत्वा तु प्रथितांगुलीः ।
प्रांगुष्ठो मध्यमे भूयः संलग्ने सुप्रसारिते ।
गवामुद्रेयमुदिता विष्णोः संतोषविधनी ॥४४३४॥
हस्तौ तु संमुखो कृत्वा सन्नतप्रोन्नतांगुलीः ।
तलान्तिमिलतांगुष्ठो कृत्वेषा पद्ममृद्रिका ॥४४३५॥
प्रोष्ठे वामकरांगुष्ठो लग्नस्तस्य कनिष्ठिका ।
बिक्षराांगुष्ठसंयुक्ता तत् कनिष्ठा प्रसारिता ॥४४३६॥
तर्जनीमध्यमानामा किश्चित् संकोच्य चालिता ।
वेणुमुद्रा भवत्येषा सुगुप्ता प्रेयसो हरेः ॥४४३७॥

ग्रन्योन्यस्पृष्टकरयो र्मध्यमानामिकांगुलीः। म्रं गुष्ठेन तु बघ्नीयात् कनिष्ठामूलसंस्थिते ।।४४३८।। तर्जन्यौ कारयेदेषा मुद्रा श्रीवत्ससंज्ञका । अनामा पृष्ठसंलग्ना दक्षिरास्य कनिष्ठिका ॥४४३६॥ कनिष्ठयाऽन्यया बध्वा तर्जन्या दक्षया तथा । वामाऽनामाञ्च बध्नीयाद् दक्षिरगांगुष्ठमूलके ॥४४४०॥ म्रं गुष्ठमध्यमे वामे संयोज्य सरलाः पराः। चतस्रोऽप्यग्रसंलग्ना मुद्रा कौस्तुभसंज्ञिका ।।४४४१।। स्पृशेत् कएठादिपादान्तं तर्जन्यंगुष्ठया तथा । करद्वयेन मालावन्मुद्रेयं वनमालिका ॥४४४२॥ तर्जन्यंगुष्ठकौ शक्तावग्रगौ विन्यसेद् हृदि। वामहस्ताम्बुजं वामजानुमूर्धनि विन्यसेत्। ज्ञानमुद्रा भवेदेषा रामचंद्रस्य प्रेयसी ॥४४४३॥ श्रं गुष्ठं वाममुद्दिखतमितरकरांगुष्ठकेनापि बध्वा तस्याग्रं पीडियत्वांगुलिभिरिप च ता वामहस्तांगुलीभिः। बच्या गाढं हृदि स्थापयतु विमलधी व्याहरन् मारबीजं बिल्वाख्या मुद्रिकैषा स्कुटमिह गदिता गोपनीया विधिनैः ॥४४४४॥

इतरकरांगुष्ठकेन दक्षिणांगुष्ठेन तस्य दक्षिणहस्तस्यांगुष्ठस्य ग्रंगुलीभिर्दक्षिण-हस्तांगुलीभिः ताः दक्षिणहस्तांगुलीः । मारबीजं कामबीजम् ।

हस्तौ तु विमुखौ कृत्वा ग्रथियत्वा किनिष्ठिके ।

मिथस्तर्जनिके दिल्हिटे दिल्हावंगुष्ठकौ तथा ॥४४४४॥

मध्यमानामिके द्वौ तु पक्षाविव विचालयेत् ।

एषा गरुडमुद्रा स्याद् विष्णोः संतोषवधिनी ॥४४४६॥

जानुमध्ये करौ कृत्वा चिबुकोष्ठौ समावृतौ ।

हस्तौ तु भूमिसंलग्नकम्पमानौ पुनः पुनः ॥४४४७॥

मुखं विवृतकं कुर्याल्लेलिहानां च जिह्नकाम् ।

प्रधोमुखीभिः सर्वाभि मृंद्रेयं नृहरे मंता ॥४४४६॥

दक्षोपरि करं वामं कृत्वोत्तानमधः सुधीः । नमयेदिति संप्रोक्ता मुद्रा वाराहसंज्ञिका ॥४४४६॥

ग्रस्याः प्रकारान्तरमपि-

दश्रहस्तं चोर्ध्वमुखं वामहस्तमधोमुखम् ।
प्रंगुल्यग्रं तु संगुक्तं मुद्रा वाराहसंज्ञिका ॥४४५०॥
वामहस्ततले दक्षा प्रंगुलीस्तास्त्वधोमुखोः ।
संरोध्य मध्यमान्तासामुक्षम्याधो विकुञ्जयेत् ॥४४५१॥
हयग्रीविष्रया चैषा तन्मूर्तेरनुकारिग्गी ।
वामस्य मध्यमाग्रं तु तर्जन्यग्रेग्ग योजयेत् ॥४४५२॥
प्रनामिकां कनिष्ठां च तस्यांगुष्ठेन पीडयेत् ।
दर्शयेद् वामके स्कन्धे धनुर्मुद्रेयमीरिता ॥४४५३॥
वक्षमुष्टेस्तु तजन्या दीर्घया बाग्गमुद्रिका ।

बद्धा ज्ञानार्णवे-

यथा हस्तगतं चापं तथा हस्तं कुरु प्रिये।
चापमुद्रेयमाख्याता वामहस्ते व्यवस्थिता ॥४४५४॥
यथा हस्तगता बागा तथा हस्तं कुरु प्रिये।
बागामुद्रेयमाख्याता रिपुवर्गनिकृन्तनी ॥४४५५॥
तले तलं तु करयोस्तिर्यक् संयोज्य चांगुलीः।
संहताः प्रमृताः कुर्यान्मुद्रा परगुसंज्ञिका ॥४४५६॥
उच्छितांगुष्ठमुष्टी हे मुद्रा त्रैलोक्यमोहिनी।
हस्तौ तु संपुटौ कृत्वा प्रमृतांगुलिकौ तथा ॥४४५७॥
तर्जन्यौ मध्यमापृष्ठे भ्रंगुष्ठौ मध्यमाश्रितौ।
काममुद्रेयमुदिता सर्वदेवप्रियंकरी ॥४४५८॥
श्रीगोपालाचंने वेषां नृहरे नरिसिहिकाम्।
वराहस्य च पूजायां वाराहाख्यां प्रयोजयेत् ॥४४५६॥
हयग्रीवाचंने मुद्रां हयग्रीवीं प्रदर्शयेत्।
रामाचंने धनुर्बागमुद्रे परशुसंज्ञिकाम् ॥४४६०॥

जगन्मोहनसंज्ञां तु परशुरामस्य पूजने । सूर्यस्येकैव पद्माख्या लक्षरां तत् प्रकीतितम् ॥४४६१॥ सप्त मुद्रा गणेशस्य दंतपाशांकुशाह्वयाः । विघ्नं परशुसंज्ञं च तथा लडुकसंज्ञिका । बीजपूराह्वया चासामुच्यन्ते लक्षरणानि च ॥४४६२ उत्तानोध्र्वमुखी मध्या सरला बद्धमृष्टिका। वंतमुद्रा समाख्याता सर्वागमविद्यारदैः ॥४४६३॥ वाममुब्टेस्तु तर्जन्या दक्षमुब्टेस्तु तर्जनीम् । संयोज्यांगुष्ठकाग्राम्यां तर्जन्यग्रे स्वके क्षिपेत् ॥४४६४॥ एषा पाशाह्वया मुद्रा विद्वद्भिः परिकीतिता । ऋज्वीं च मध्यमां कृत्वा तर्जनीं मध्यपर्विं ॥४४६५॥ संयोज्याकुश्चयेदेतां मुद्रैषाङ्कुशसंज्ञिका । परशुमुद्रा निगदिता प्रसिद्धा लडुका तथा॥४४६६॥ बीजापूराह्वया मुद्रा प्रसिद्धत्वादुपेक्षिता । पाञांकुञ्चवराभीतिखड्गचर्मधनुःञ्चराः ॥४४६७॥ मौज्ञली च तथा दौर्गी महायोनिरिमाः प्रियाः। शक्ते मुद्रा भ्रथेतासामुच्यन्ते लक्षर्णानि च ॥४४६८॥ पाशांकुशौ पुरैवोक्तौ वराभीती निगद्यते । भ्रघः स्थितो दक्षहस्तः प्रसृतो वरमुद्रिका ॥४४६६॥ अर्ध्वीकृतो वामहस्तः प्रसृतोभयमुद्रिका । बध्वा स्वस्यानामे वक्षांगुष्ठेन यदि कुर्यात् । स्यादिसमुद्रा सरले संस्पृष्टे तर्जनीमध्ये ॥४४७०॥ वामं इस्तं तद्वत् तियंक् कृत्वा प्रसारयेत् पश्चात् । बाकुश्चितांगुलि चेत् कुर्यादिति चर्ममुद्रा स्यात् ॥४४७१॥

उपर्यधोदक्षिणवाममुष्टी
कुर्यात् तदा स्यान् मुशलाख्यमुद्रा ।
शिरःस्थिता चेदियमेव मुद्रा
दौर्गी प्रिया विष्नविनाशिकाद्या ॥४४७२॥

कृत्वा हस्तो संमुखो तर्जनीभ्यां बध्वाऽनामे मध्यमापृष्ठसंस्थेः। बीघें मध्ये क्रोडसंस्थे कनिष्ठे

योनिः प्रोक्तांगुष्ठकौ चेत्तदग्रे ।।४४७३।। दीर्घे मध्ये कनिष्ठे च क्रोडसंस्थे मध्यमाक्रोडसंस्थे तदग्रे कनिष्ठयोरग्रद्वये इति ।

मूलेंऽगुष्ठी च तयो भंवति हि योनि मंहायोनिः। तस्या वक्त्रे मध्ये सांगुष्ठे भूतिनी सा स्यात् ॥४४७४॥

कालीप्रिया मुएडमुद्रा तस्या लक्षरामुच्यते । मुष्टि तु बामपाणोः कुर्यादम्यंतरांगुष्ठम् ॥४४७५॥

दक्षस्य मध्यमाग्रं संलंग्य तया तु तर्जन्याम् । मंगुष्ठाग्रं योज्यं दक्षिरणयाणि च योजयेन् मुष्टौ ।

दर्शय दक्षिराभागे मस्तकप्रद्रा स्मृता काल्याः ॥४४७६॥ मस्तकप्रद्रा मुण्डमुद्रा इति ।

तारात्रिया पञ्चमुद्रा योन्याख्या भूतिनी तथा।

बीजाख्या च तथा वैत्यघूमिनी च तथापरा ॥४४७७॥

लेलिहानेति चासां तु कथ्यन्ते लक्षरणान्यथ।

लक्षरणं योनिभूतिन्योः कथितं कथ्यतेऽपि च ॥४४७६॥

बघ्वा तु योनिमृद्रां व मध्यमे कुटिले कुरु।

भंगुष्ठो तु तदप्रे च मुद्रेयं भूतिनी मता ॥४४७६॥

मिथश्रांगुलीः संघिषु स्यापयित्वा

ग्रनामे च बच्चा ततस्तर्जनीम्याम् । कनिच्छे समृद्धे समाग्रेऽन्तराले

न्यसेन् मध्यमे दण्डरूपे च योनिः ॥४४८०॥

बीजमुद्रा तु वक्तव्या कथ्यते दैश्यधूमिनी । संयोज्याय कनिष्ठे पृष्ठेऽन्योन्यं त्वनामायाः ॥४४८१॥

भ्रं गुष्ठाम्यां बध्वा तौ बध्नीयात् स्वमध्याभ्याम् । क्षिप्त्वाऽनामे वक्त्रे वृद्धा मूले च तर्जन्यौ ॥४४८२॥ सरले मिलिते कुर्यात् स्याद् दानवधूमिनीमुद्रा । वक्त्रं विस्तारितं कृत्वाप्यधो जिह्वां च चालयेत् । पार्व्वस्थं मुष्टियुगलं लेलिहानेति कीर्त्यते ॥॥४४८३॥

योनि र्मायाधरः सेन्दु वंधूः कूर्चं क्रमाद् विदुः । बीजानि चोञ्चरन् मंत्री मुद्रावंधनमाचरेत् ॥४४८४॥

योनिः एकारः । माया ह्रीं । ग्रघरः ऐकारः । सेन्दुः सानुस्वारः । वधूः स्त्रीकारः । कूर्वं हुंकारः ।

श्रीमत्त्रिपुरसुंदर्याः कथ्यन्ते नवमुद्रिकाः ।

ज्ञानार्णवे-

क्षोभएाद्रावरणाकर्षवश्योन्मादमहांकुशाः ॥४४५५॥

खेचरीबोजयोन्याख्या नवमुद्रास्त्वनुक्रमात् । ग्रथैतासां लक्षगानि निगद्यन्ते क्रमेगा हि । मध्यमामध्यमे कृत्वा कनिष्ठेंऽगुंष्ठरोधिते ॥४४८६॥

तर्जन्यौ दएडवत् कृत्त्वा मध्यमोपर्य्यनामिके । एषा च प्रथमा मुद्रा सर्वसंक्षोभकारिएगी ॥४४८७॥

कनिष्ठेऽङ्गुष्ठेति संघिः खांदसः।

एतस्या एव मुद्राया मध्यमे सरले यदा । क्रियते परमेशानि सर्वविद्राविग्गी तदा ॥४४८८॥

मध्यमातर्जनीभ्यां च किनष्ठानामिके समे । मंकुशाकाररूपाभ्यां मध्यमे परमेश्वरि ॥४४८१॥

ग्रंगुष्ठं तु नियंजीत कनिष्ठानामिकोपरि । इयमाकिष्णी मुद्रा त्रैलोक्चाकर्षगक्षमा ॥४४६०॥

श्रंकुशाकाररूपाभ्यां मध्यमातर्जनीभ्यां विशिष्टा मध्यमे ताहशमध्यमातर्जन्यो र्मध्यवर्त्तन्यौ कनिष्ठानामिके समे पूर्वमुद्रातुल्ये ।

पुटाकारी करी कृत्वा तर्जन्यायंकुशाकृती। परिवर्तक्रमेरांव मध्यमे तदधोगते ॥४४६१॥ क्रमेरा देवि तेनैव कनिष्ठाऽनामिकादयः । संयोज्य निविडाः सर्वा प्रंगुष्ठावग्रदेशतः । मुद्रेयं परमेशानि सर्ववश्यकरी स्मृता ॥४४६२॥

किनष्टानामिकादय इति । किनष्टानामिकापदं दक्षहस्तकिनष्टानामिकापरम् । ग्रादिपदेन वामहस्तकिनष्टानामिकापरिग्रहः । ग्रंगुष्टावग्रदेशत इति । ग्रंगुङ्गाकार-ग्रोस्तर्जन्योरग्रदेशेंऽगुष्ठौ योजयेदिति शेषः ।

संमुखौ तु करौ कृत्वा बध्वा ते मध्यमेऽन्त्यजे।

ग्रनामिका तु सरले तद्बिहस्तर्जनोह्यम् ॥४४६३॥

दएडाकारं ततोंऽगुष्ठौ मध्यमा नखदेशगौ।

मुद्रैधोन्मादिनी नाम क्वेदिनी सर्वयोधिताम् ॥४४६४॥

ग्रंत्यजे कनिष्ठे दक्षिणहस्तकनिष्ठां वामहस्तमध्यमया बध्वा वामहस्तकनिष्ठां दक्षिणहस्तमध्यमया बध्वा मध्यमयो नस्तदेशयोः ग्रंगुष्ठौ निःक्षिपेदित्यर्थः ।

प्रस्थास्त्वनामिकायुग्ममधःकृत्वांकुशाकृती ।
तर्जन्याविष तेनैव क्रमेण विनियोजयेत् ॥४४६५॥
इयं महांकुशा मुद्रा सर्वकामार्थसाधिनी ।
सव्यं विक्षणदेशे तु सब्यदेशे तु दक्षिणम् ॥४४६६॥
बाहुं कृत्वा महादेवि हस्तौ संपरिवर्त्यं च ।
किनिक्ठाऽनामिका देवि युक्तानेन क्रमेण तु ॥४४६७॥
तर्जनीम्यां समाक्रांते सर्वोर्घ्वमपि मध्यमे ।
प्रांगुक्ठी च महेशानि सरलाविष कारयेत् ॥४४६६॥
इयं सा खेचरी मुद्रा पार्थिवस्थानयोजिता ।
पार्थिवस्थानं ललाटं न तु मूलाधारमसंभवादिति मंत्रदर्पणः ।
परिवर्त्यं करौ स्पष्टावर्धचंद्राकृतिः प्रिये ।
तर्जन्यंगुक्ठयुगलं युगपत् कारयेत् ततः ॥४४६६॥
प्रधःकनिक्ठावष्ट्क्ये मध्यमे विनियोजयेत् ।
तर्थव कृटिले योज्ये सर्वाधस्तादनामिके ।
बीजमुद्रेयमचिरात् सर्वसिद्धिप्रविधनो ॥४५००॥

मध्यमे कुटिले कृत्वा तर्जन्युपरिसंस्थिते । मनामिके मध्यगते तथैव हि कनिष्ठिके ॥४५०१॥ सर्वा एकत्र संयोज्या श्रंगुष्ठपरिपीडिताः । एषा तु प्रथमा मुद्रा योनिमुद्रेति कीर्तिता ॥४५०२॥ श्रन्या मुद्राऽपि पूजायां कुशलाद्युपचारके । दर्शयेत् साधको भक्त्या सपर्याफलसिद्धये ॥४५०३॥

ग्रातां लक्षणं लक्षसंग्रहे-

हस्तौ तु संहतौ कृत्वा संहताबुन्नतांगुलीः। तलान्तिमिलितांगुष्ठौ मुद्रेषा पद्मसंज्ञिका ॥४५०४॥ कनिष्ठानामिकामध्या ंध्यत्यस्ता पृष्ठतः क्रमात्। चलिता मूर्घयोगेन ऋजुतजंनिकौ करौ ॥४५०५॥ शक्तयुत्थापनमुद्रैषा जपपूजासमाधिषु । मूर्तीकरणमेतस्या रचनेन समीरितम् ॥४५०६॥ ग्रासने पद्ममुद्रा स्याद् हस्तद्वयमधोमुखम् । मुद्रैषा कुशलप्रक्ते तदेवोर्ध्वमुखं पुनः ॥४५०७॥ मुद्रा स्यात् स्वागते पाद्यमुद्रा चाञ्चलिरुच्यते । मनामांगुष्ठयोगात् सा प्रोक्ता चार्घ्यस्य मुद्रिका ॥४५०८॥ उत्तानं दक्षिएां हस्तं कृत्वा निम्नतलं सुधीः । कनिष्ठहोनाः संयुक्ताश्चतस्रोंऽगुल्य उत्तमाः ॥४५०६॥ म्द्रैषाचमने प्रोक्ताऽधोम्खी सा स्वनामया । मुष्ट्यंगुष्ठा भवेन्मुद्रा मधुपर्के वरानने ॥४५१०॥ ग्रधोमुखीं दक्षहस्ते कृत्वा मुष्टि कनिष्ठया । वियुक्ता स्नानमुद्रैषा गदिता परमेश्वरि ॥४५११॥ उत्तानं दक्षिणं हस्तं कृत्वा तन्मध्यमां पुनः । श्रंगुष्ठेन स्पृशेदेषा मुद्रा वस्त्रस्य कीतिता ॥४५१२॥ एषैवानामिकाहस्ता मुद्रा भूष्णसंज्ञका । कनिष्ठास्पर्शतो ह्येषा उपवीतस्य मुद्रिका ॥४५१३॥

ज्येष्ठाग्रेग कनिष्ठाग्रं स्पृशेद् गंधस्य मुद्रिका। म्रधोमुखं करं कृत्वा तर्जन्यग्रे तु योजयेत्। म्रं गुष्ठाग्रं तु मुद्रैषा पुष्पाख्या परमेश्वरि ॥४५१४॥ म्रं गुष्ठाग्रेग तर्जन्या स्पृशेदग्रं महेश्वरि । घूपमुद्रेयमाल्याता सर्वदेवित्रयंकरः।।।४५१५॥ ज्येष्ठाग्रेण स्पृशेदग्रं मध्यमायाः सुराचिते । दीपमुद्रेयमुदिता सर्वदेवप्रिया शिवे ॥४५१६॥ भनामाग्रं स्पृशेद् देवि ज्यव्हाग्रेग तु देशिकः। नैवेद्यमुद्रा कथिता देवानां प्रोतिदायिनी ॥४५१७॥ पाञ्चांकुशवराभीतिपुस्तकज्ञानमुद्रिकाः। योगि च बीजमुद्रां च भुवनेशीं प्रदर्शयेत् ॥४५१८॥ कामेन मुद्रां बध्वा तु मूलेनैव प्रदर्शयेत्। कूर्चेनेव परित्यज्य बहिः पूजनमाचरेत् ॥४५१६॥ वाममुष्टिः स्वाभिमुखो करस्था पुस्तमुद्रिका । पुस्तमुद्रा पुस्तकेति । लक्ष्मीमुद्रा प्रिया लक्ष्म्यास्तस्या लक्षरामुच्यते ॥४५२०॥ चक्रमुद्रां तथा बन्वा मध्यमे द्वे प्रसार्य च। किनिष्ठिके तथानीय तदग्रेंऽगुष्ठकौ क्षिपेत् ॥४५२१॥ लक्ष्मीमुद्रा परा ह्ये वा सर्वसंपत्प्रदायिनी। म्रक्षमाला तथा वोग्गा व्याख्या पुस्तकमुद्रिका ॥४५२२॥ सरस्वत्याः प्रिया एता मुद्रा प्रोक्ता मनीषिभिः। प्रथेतासां लक्षगानि निगद्यन्ते क्रमेगा हि ॥४५२३॥

मंत्रदर्पणेकिश्चिद् वक्त्रा प्रपराः कर्तव्यास्तर्जनी सरला ।
मध्यममध्येंऽगुष्ठं दक्षस्य च मालिका मुद्रा ॥४४२४॥
बीरणावादनसहन्नौ हस्तौ कृत्वेव चालयेत् शीष्ट्रम् ।
बीरणामुद्रा वाएयाः प्रियंकरी सा समाख्याता ॥४४२४॥

दक्षिणकरमुत्तानं कृत्व। सरला कृतिष्ठायाः । तर्जन्यंगुष्ठाग्रे कथिता व्याख्यानमुद्रेषा ॥४४२६॥ पुस्तकमुद्रालक्षणं पूर्वमेवोक्तम् ।

तंत्रान्तरे⊸

प्रकुर्याद्दक्षिणं हस्तं मालाया जपवत् प्रिये ।
मुद्रा मालागिधा प्रोक्ता बालावार्ययो रतिप्रिया ॥४५२७॥
संत्रसारेऽपि–

वीरणावादनवद् हस्तौ कृत्वा संचालयेत् विरः । वीरणामुद्रेयमाख्याता सरस्वत्याः प्रियंकरी ॥४४२६॥ दक्षिरणांगुष्ठतर्जन्यावंगुष्ठाग्रेऽपरांगुलीः । प्रसायं संहतोत्ताना एषा व्याख्यानमुद्रिका ॥४४२६॥ श्रीरामस्य सरस्वत्या ग्रत्यन्तं प्रेयसी मता । मरिणवंधस्थितौ कृत्वा प्रमृतांगुलिकौ करौ ॥४४३०॥ किनिष्ठांगुष्ठयुगले मिलित्वान्तःप्रसारयेत् । सप्तजिह्वाख्यमुद्रेयं वैश्वानरप्रियंकरी ॥४४३१॥ म बेवाः प्रतिगृह्णन्ति मुद्राहीनामथाहुतिम् । मुद्रयेव तु होतव्यं मुद्राहीनं न युज्यते ॥४४३२॥ मुद्राहोनं तु यो मोहाद् होतुमिच्छति मंदधीः । यजमानं स चात्मानं पातयत्येव निश्चितम् ॥४४३२॥ तिस्रो मुद्राः स्मृता होमे मृगो हंसी च शूकरी । प्रोक्ता होमप्रकरणो तेन चात्र न लिख्यते ॥४४३४॥

तंत्रसारे-

तर्जन्यंगुष्ठयोगाद्धि शांत्यर्थं जुहुयात् तदा । बाहज्वराभिचाराग्णामनामांगुष्ठमुद्रया ॥४४३४॥ विद्वेषगोच्चाटने च मारणो च प्रशस्यते । प्रदेशिनीमध्यमाम्यां बाधोपशमनं भवेत् ॥४५३६॥ वपुर्मेघा तथा कांति नींतिपुष्ट्यादिके तथा।

प्राक्षंगानि सर्वागा दूरादनुगतानि च।

तर्जन्यनामिकायोगात् सद्य एव भवन्ति हि।।४५३७॥

मोहनं वश्यकामं च प्रीतिसंवर्धनं तथा।

प्रदेशिनीकनिष्ठाभ्यां सर्वमेतत् प्रसिद्धचिति।।४५३८॥

मोहनाकर्षगौ चैव क्षोभगोच्चाटने तथा।

कनिष्ठामध्यमांगुष्ठयोगेन न तु लीलया।।४५३६॥

विधियुक्तेन होमेन तथा द्रश्यानुयोगतः।

सर्वे मंत्राः प्रसिध्यन्ति मुद्रामंत्रप्रयोगतः।।४५४०॥

प्रार्थनायां तु विज्ञेया मुद्रा प्रार्थननामिका।

तंत्रसारे-

प्रमृतांगुलिको हस्तो मिथः सिष्टो च संमुखे।

कुर्यात् स्वहृदये सेयं मुद्रा प्रार्थनसंज्ञिका ॥४५४१॥

प्रांगुष्ठानामिकाभ्यां तु वदुकस्य बिलः स्मृतः।

तर्जनीमध्यमानामांगुष्ठैः स्याद् योगिनीबिलः ॥४५४२॥

प्रांगुलिभिश्र सर्वामिरुक्तो भूतबिलः प्रिये।

प्रांगुष्ठतर्जनीभ्यां तु क्षेत्रपालबिल भंवेत् ॥४५४३॥

प्रांगुष्ठमध्यमाभ्यां तु राजराजेश्वरस्य च।

इयमेव गएोशस्य बिलमुद्रा प्रकीतिता।

विसर्जनविधी शेया मुद्रा संहारसंज्ञिका ॥४५४४॥

पद्मवाहिन्याम्-

वृद्धाम्यामंगुली बंध्वा तर्जन्यौ दगडवत् सृजेत् । ग्रग्ने वामां ततः पृष्ठे दक्षमाकर्षयेत् शनः ॥४५४५॥ नाराचमुद्रा संप्रोक्ता योज्या बलिविसर्जने । ग्रघोमुखे वामहस्ते ऊर्ध्वास्यं दक्षहस्तकम् ॥४५४६॥ श्विष्त्वांगुलीरंगुलीभिः संग्रथ्य परिवर्तयेत् । एषा संहारमुद्रा स्याद् विसर्जनविधौ स्मृता ॥४५४७॥ ष्यमुद्राः क्रमतो ज्ञेयाः पद्मपाशगदाह्नयाः ।

मुशलाशनिखड्गारुया शांतिकादिषु कर्मसु ॥४५४८॥

तत्राशनिमद्रा यथा-

एषाऽद्यानिमुद्राचेदंगुष्ठाग्रे कनिष्ठिका योज्या ।
ग्रापरास्तिस्तः सरलास्त्रिकोग्रारूपा भवन्त्येव ॥४५४६॥
ग्राप्तिस्ताः सरलास्त्रिकोग्रारूपा भवन्त्येव ॥४५४६॥
मुद्रा विस्मयसंज्ञा स्याद् विस्मयावेशकारिग्गी ॥४५५०॥
मुद्रिष्ट्योंकृतांगुष्ठा दक्षिग्गा नादमुद्रिका ।
सर्जन्यंगुष्ठसंयोगादग्रतो बिन्दुमुद्रिका ॥४५५१॥
एता मुद्रा महेशानि सुगोप्याः सततं शिवे ।
न जातु दर्शनीया सा महाजनसमागमे ॥४५५२॥
गुह्यमेतत् सदा भद्रे तस्माद् रहिस योजयेत् ।
नादीक्षितस्य मुद्राग्गां लक्षग्गानि प्रकाशयेत् ।
भुभ्यन्ति देवतास्तस्य विफलं च भवेदिति ॥४५५३॥

।। इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे मुद्राकथनं नाम पर्ड्विशः पटलः ॥२६॥

# सप्तविंशः पटलः।

प्रथ योगं सवीम्यद्य महासंवित्प्रदं नृएाम् ।

मुक्तात्मा येन विहरेत् स्वगं मत्यं रसातले ॥४११४॥

जीवन्मुक्तद्रच देहान्ते परं निर्वाणमाप्नुयात् ।
विना योगेन सिध्येत कुंडलीचंक्रमः कथम् ॥४१११॥

मूलपद्मे कुंडलिनी यावन्निद्रायिता प्रभो ।

तावत् किश्चित् न सिध्येत मंत्रयंत्रार्चनादिकम् ॥४११६॥

यदि जागति सा देवी बहुभिः पुएयसंचयैः ।

तदा प्रसादमायान्ति मंत्रयंत्रार्चनादयः ॥४११७॥

तस्माज्ञागरणार्थं तत् साधका योगमभ्यसेत् । योगयोगाद् भवेन्मुक्ति मंन्त्रसिद्धिरखंडिता ॥४५५८॥ सिद्धे मनौ परा प्राप्तिरिति शास्त्रस्य निर्णयः । तस्मात् सर्वात्मना योगमभ्यसेत् साधकाग्रणीः ॥४५५९॥

योगलक्षणं शारदायाम्-

ऐक्यं जीवात्मनोराहु योंगं योगिवशारदाः । जीवात्मनोरभेदेन प्रतिपत्ति परे विदुः । शिवशक्त्यात्मकं ज्ञानं जगुरागमवेदिनः ॥४५६०॥ पुरागपुरुषस्यान्ये ज्ञानमाहुर्मनीषिगः । चित्तवृत्तिनिरोधं तु योगमाहुश्च योगिनः ॥४५६१॥ इति ।

प्रयोगसा रेऽपि-

निष्कलस्याप्रमेयस्य देवस्य परमात्मनः । संधानं योगमित्याहुः संसारोच्छित्तिसाधनम् ॥४५६२॥ इति । तद्योगश्चतुर्विधो यथा योगशास्त्रे-

योगश्रतुर्विषः प्रोक्तो योगज्ञैस्तत्त्वविशिष्तः ।

मंत्रयोगो लयद्ग्वेव राजयोगो हठस्तथा ॥४५६३॥

योगांगैरात्मनः शत्रून् जित्वा योगं समभ्यसेत् ।

नियमैद्ग्व यमैद्ग्वेव कामादीन् षट् बहुर्मिगान् ॥४५६४॥

तान् हठयोगे वक्ष्यामः ।

ग्रासनं प्रारासंरोधो ध्यानं चंव समाधिकः । एतच्चतुष्टयं विद्धि सर्वयोगेषु संमतम् ॥४५६५॥ तत्र मंत्रयोगो द्विधा-ग्राभ्यन्तरो बाह्यश्च । बाह्यः कथित एव । ग्राभ्यन्तरो यथा यामले-

मंकारेग मनः प्रोक्तस्त्रकारः प्राग्ग उच्यते । मनःप्राग्गसमायोगाद् योगो व मंत्रसंज्ञकः ॥४५६६॥ ब्रह्मविष्ण्वीशशक्तीनां मंत्रं जपविशारदैः । साधितो मंत्रयोगस्तु वत्सराजादिभियंथा ॥४५६७॥ . मंत्रयोगो यथा यामले गौतमीये च-

इदानीं कथियष्येऽहं मंत्रयोगमनुत्तमम् । विक्वं शरीरमित्युक्तं पञ्चभूतात्मकं शिवे ॥४५६८॥ षएनवत्यंगुलायामं शिवशक्तयात्मकं तथा। चन्द्रसूर्याग्नितेजोमि जीवब्रह्मं क्यरूपिराम् ॥४५६६॥ गुदध्वजान्तरे कन्दमुत्सेधाद् द्वर्घं गुलं विदुः। तस्माद् द्विगुराविस्तारं वृत्तरूपेरा शोभितम् ॥४५७०॥ तिस्रः कोट्यस्तदधॅन नाड्यस्तत्र प्रकीतिताः। तामु मुख्या दश प्रोक्तास्तामु तिस्रो व्यवस्थिताः ॥४५७१॥ प्रधाना मेरुवएडे तु सोमसूर्याग्निह्मिया। इडा वामे स्थिता नाडी शुक्का तु चन्द्ररूपिग्गी ॥४५७२॥ शक्तिरूपा च सा नाडी साक्षादमृतविग्रहा। दक्षिएो पिगला स्याता पुंरूपा सूर्यविग्रहा ॥४५७३॥ बाडिमीकुसुमप्रस्या मुनिनिः परिकीतिता । मेरुमध्ये स्थिता या तु मूलादाब्रह्मरंध्रगा ॥४५७४॥ सर्वतेजोमयी सा तु सुबुम्गा ब्रह्मरूपिग्गी। तस्या मध्ये विचित्राख्या प्रमृतप्लाविनी शुभा ॥४५७५॥ सर्वदेवमयी सा तु योगिनां हृदयंगमा। विसर्गाद् बिन्दुपर्यन्तं व्याप्य तिष्ठति तत्त्वतः ॥४५७६॥ बहारंध्रं विदुस्तस्यां पद्मसूत्रनिभं परम्। द्याधारांश्र विदुस्तत्र मतभेदादनेकघा ॥४५७७॥ कैचन द्वादश प्राहुः षोडशान्ये बहूनि च। दिव्यं मार्गमिदं प्राहुरमृतानंदकारराम् ॥४५७८॥ इडायां संस्थितश्रन्द्रः पिगलायां च मास्करः। सुषुम्एा शंभुरूपेएा शंभुहंसस्वरूपकः ॥४५७६॥

हकारो निर्गमे प्रोक्तः सकारोऽन्तः प्रवेशने ।
हकारः शिवरूपः स्यात् सकारः शक्तिरुच्यते ॥४५८०॥
शक्तिरूपः स्थितश्चन्द्रो वामनाडीप्रवाहकः ।
दत्तनाडीप्रवाहश्च शंभुरूपी दिवाकरः ॥४५८१॥
श्राधारकन्दमध्यस्थं त्रिकोग्गमितसुन्दरम् ।
च्योतिषां निलयं दिव्यं प्राहुरागमवेदिनः ॥४५८२॥
मूलाधारे त्रिकोग्गाख्ये इच्छाज्ञानिक्रयात्मके ।
मध्ये स्वयंभूतिगं तु काटिसूर्यसमप्रभम् ।
तदूध्वें कामबीजं तु कला स्याद् बिन्दुनादकम् ॥४५८३॥

कामबीजध्यानं यथा प्रयोगसारे-

तिहत्कोटिप्रस्यं स्वरुचिजितकालानलर्शनं
सहस्रादित्यांशुप्रकरसहशोद्योतकिततम् ।
स्फुरन्तं योन्यन्तस्फुटदरुग्गवंधूककुसुमप्रभं कामं घ्यायेत् शरदशशभृत्कोटिशिशिरम् ॥४५६४॥

तत्र विद्युल्लताकारा कुंडली परदेवता ।
पित्रस्फुरित सर्वात्मा सुप्ता हि सहशाकृतिः ॥४४८४॥
विभित्त कुंडलीशिक्तरात्मानं हंसमाश्रिता ।
हंसः प्रागाश्रयो नित्यं प्रागो नाडोपयाश्रयः ॥४४८६॥
प्राधारादुद्गतो वायु यंथावत् सर्वदेहिनाम् ।
देहं व्याप्य स्वनाडोभिः प्रयागं कुक्ते बहिः ॥४५८७॥
हादशांगुलमानेन तस्मात् प्रागा इतीरितः ।
रम्ये मृहासने शुद्धे यहाजिनकुशोत्तरे ॥४५८८॥
बध्वेकमासनं योगी योगमार्गपरो भवेत् ।
जात्वा भूतोदयं देहे विधिवत् प्रागावायुना ॥४५८६॥
तत् तद् भूतं जयेद् देहे हदत्वावाप्तये सुधीः ।
प्रांगुलोभि हं ढं बध्वा करगानि समाहितः ॥४५६०॥

श्रंगुष्ठाम्यामुभे श्रोत्रे तर्जनोम्यां विलोचने । नासारंघ्रे मध्यमाम्यामन्याभि वंदनं हृढम् ॥४५६१॥ बध्वात्मप्राग्गमनसामेकत्वं समनुस्मरन् । धारयेन् मारुतं सम्यग्योगोऽयं योगिवल्लमः ॥४५६२॥ एवं धारणया युक्तश्चिन्तयेद् योगमन्ययम् । मूलित्रकोगात् परितो बाह्ये च हेमवर्णकम् ॥४५६३॥ वादिसान्तार्णसंयुक्तं चतुर्दलमनोहरम्। द्वतहेमसमप्रख्यं पद्मं तत्र विभावयेत् ॥४५६४॥ मूलमाधारषट्कानां मूलाधारं ततो विदुः। तदूध्वेंऽग्निसमप्रस्यं षड्दलं हीरकप्रभम् ॥४५६५॥ वादिलान्तषडर्गेन स्वाधिष्ठानं हि तद्युतम्। स्वज्ञब्देन परं लिगं स्वाधिष्ठानं ततो विदुः ॥४५६६॥ तदृध्वं नामिदेशे तु मिएपूरं महत्त्रभम्। मेघाभं विद्युताभं च बहुतेजोमयं ततः ॥४५६७॥ मिंग्वद् भिन्नताप्तं यन्मिग्वन्धं तदुच्यते । दशभिश्र दलै युंक्तं डादिफान्ताक्षरान्वितम् ॥४५६८॥ शिवेनाधिष्ठितं पद्मं विश्वलोकनकारकम्। तदूर्ध्वेनाहतं पद्ममुद्यदादित्यसन्निभम् ॥४५६६॥ कादिठान्ताक्षरंरकंपत्रेश्च समधिष्ठितम् । तन्मध्ये बार्गालगं तु सूर्यायुतसमप्रभम् ॥४६००॥ शब्दब्रह्ममयं शब्दानाहतस्तत्र दृश्यते । तेनानाहतपद्यं तु मुनिभिः परिकीर्तितम् ॥४६०१॥ म्रानंदसदनं तत्तु पुरुषाधिष्ठितं परम् । तदूध्वं तु विशुद्धचारूयं पंकजं षोडशच्छवम् ॥४६०२॥ स्वरैः षोडशकं युक्तं घूस्रवर्णं मनोहरम्। विशुद्धि तनुते यस्माज्जीवस्य हंसलोकनात् ॥४६०३॥

विशुद्धं पद्ममाख्यातमाकाशाख्यं महाद्भुतम्। माज्ञाचकं तदूष्वं तु ब्रात्मनाधिष्ठितं परम् ॥४६०४॥ श्राज्ञासंक्रमणं तत्र गुरोराज्ञेति कीर्तिता । कैलासास्यं तदूध्वं तु रोधिनी तु तदूध्वंतः ॥४६०५॥ एवं तु सर्वचक्राग्ति प्रोक्तानि तव सुवते । सहस्राराम्बुजं पद्मं बिन्दुस्थानं तदीरितम् ॥४६०६॥ इत्येतत् कथितं सर्वं योगमार्गमनुत्तनम् । मादौ पूरकयोगेन माघारे योजयेन्मनः ॥४६०७॥ गुदमेद्रान्तरे र्शाक्तं तामाकुञ्च्य प्रबोधयेत्। पद्मभेदक्रमेग्गैव बिन्दुचक्कं समानयेत् ॥४६०८॥ शंभुना तां परां शक्तिमेकीभावं विवितयेत्। तदुत्त्थितामृतं देवि द्रुतलाक्षारसोपमम् ॥४६०१॥ तर्पयित्वा च तां शक्तिमिष्टदेवस्वरूपिग्गीम्। षट्चक्रदेवतास्तत्र संतर्प्यामृतधारया ॥४६१०॥ श्चानयेत् तेन मार्गेग् मूलाधारं पुनः सुधीः। एवमस्यस्यमानस्य ग्रहन्यहनि पार्वति ॥४६११॥ जरामररगदुःखाद्यं मुच्यते भवबंधनैः । पूर्वोक्तदूषिता मंत्राः सर्वे सिध्यन्ति योगतः ॥४६१२॥ ये गुर्णाः संति देवस्य पंचकृत्यविधायिनः। ते गुगाः साधकवरे मवन्त्येव न चान्यथा ॥४६१३॥ इति ते कथितं देवि वायुधाररामुत्तमम्। नावः संजायते तस्य क्रमावम्यसतः शनैः ॥४६१४॥ मत्तभू गागनागीतसहशः प्रथमो घ्वनिः । वंशिकास्यानिलापूर्णवंशष्विनिमोऽपरः ॥४६१५॥ घंटारवसमः पश्चात् घनमेघस्वनोऽपरः । एवमभ्यसतः पुंसः संसारघ्वान्तनाञ्चनम् । ज्ञानमुत्पद्यते पूर्वं हंसलक्षरामन्ययम् ॥४६१६॥

# प्रयोगसारे तु विशेष:-

विवोति प्रथमः शब्दिश्विश्वाति द्वितीयकः ।

चिरिचाकी तृतीयस्तु चतुर्थो घर्घरस्वनः ॥४६१७॥

पंचमस्तु मनागुन्नः षष्ठो मदकलध्विनः ।

सप्तमः सूक्ष्मनादः स्यादष्टमो वेणुवर्धनः ॥४६१८॥

नवमो मधुरध्वानो दशमो दुंदुभिस्वनः ।

कंपरोभोद्वमानन्दवैमल्यस्थैर्यलाघवम् ॥४६१६॥

प्रकाशज्ञानवैदुष्यभावो द्वैतात्मसंचयः ।

संमवन्ति दशावस्था योगिनः सिद्धिसूचकाः ॥४६२०॥

ततस्त्रैकाल्यविज्ञानग्रहा प्रज्ञामनोज्ञता ।

छुन्दन्तः प्राग्णसंरोधो नाडीनां क्रमणं तथा ॥४६२१॥

वाचां सिद्धिश्चरायुश्च कालानुवर्तनं तथा ।

देहाद् वेहान्तरप्राप्तिरात्मण्योतिःप्रकाशनम् ।

प्रत्यया दश दृश्यन्ते प्राप्तयोगस्य योगिनः ॥४६२२॥ इति ।

### शारदायामन्यञ्च-

पुंत्रकृत्यात्मको प्रोक्तो बिन्दुसर्गो मनोषिभिः।
ताम्यां क्रमात् समुत्पन्नौ बिन्दुसर्गावसानकौ ॥४६२३॥
हंसौ तौ पुंत्रकृत्याख्यौ हं पुमान् प्रकृतिस्तु सः।
प्रजपा कथिता ताम्यां जीवोऽयमुपतिष्ठते ॥४६२४॥
पुरुषं स्वाश्रयं मत्वा प्रकृतिनित्यमास्थिता।
यदा तद् मावमाप्नोति तदा सोऽहमयं भवेत् ॥४६२४॥
सकाराणं हकाराणं लोपयित्वा ततः परम्।
संधि कुर्यात् पूर्वरूपं तदासौ प्रण्यो भवेत् ॥४६२६॥
परानन्दमयं नित्यं चैतन्यैकगुर्णात्मकम्।
प्रात्माभेदस्थितं योगो प्रण्यं मावयेत् सदा ॥४६२७॥

ग्राम्नायवाचामतिदूरमाद्यं वेद्यं स्त्रसंवेद्यगुर्गोन सन्तः ।

म्रात्मानमानन्दरसैकसिधुं

पश्यन्ति तारात्मकमात्मनिष्ठाः ॥४६२८॥

सत्यं हेतुविर्वाजतं श्रुतिगिरामाद्यं जगत्कारएां स्थाप्तं स्थावरजंगमं िरुपमं चैतन्यमन्तर्गतम् ।

भ्रात्मानं रविचन्द्रविह्नवपुषं तारात्मकं सन्ततं नित्यानन्दगुरगालयं सुकृतिनः पश्यन्ति रुद्धेन्द्रियाः ॥४६२६॥

पिण्डं भवेत् कुंडलिनी शिवात्मा पदं तु हंसः सकलान्तरात्मा ।

रूपं भवेद् बिन्दुरमन्दकान्ति-रतीतरूपं शिवसामरस्यम् ॥४६३०॥

पिण्डादियोगं शिवसामरस्यात् सबीजयोगं प्रवदन्ति सन्तः।

शिवे लयं नित्यगुरााभियुक्ते निर्वीजयोगं फलनिर्व्ययेक्षम् ॥४६३१॥

मूलोन्निद्रभुजंगराजसहशीं यान्तीं सुषुम्गान्तरं भित्वाधारसमूहमाशु विलसत्सौदामिनीसन्निभाम् ।

ब्योमाम्मोजगतेन्दुमण्डलगलद्दिव्यामृतौघप्लुति

संभाव्य स्वगृहं गतां पुनिरमां संचितयेत् कुंडलीम् ॥४६३२॥

हंसं नित्यमनन्तमव्ययगुर्णं स्वाधारतो निर्गता शक्तिः कुण्डलिनी समस्तजननो हस्ते गृहीत्वा च तम्।

यातां शंभुनिकेतनं परसुखं तेनानुभूय स्वयं

यान्ती स्वाश्रयमकं कोटिरुचिरा ध्येया जगन्मोहिनी ॥४६३३॥

भ्रव्यक्तं परिबन्दुसंचितरुचि नीत्वा शिवस्यालयं शक्तिः कुंडलिनी गुरात्रयवपु विद्युल्लतासन्निभा ।

द्यानन्दामृतमध्यगं पुरिमदं चन्द्रार्ककोटिप्रभं संवीक्ष्य स्वपुरं गता भगवती ध्येयानवद्या गुर्गः ॥४६३४॥ इत्येवं भावनासक्तो स्वेष्टं धारणया भजेत् । सा च गौतमीये-

इवानीं धाररणाख्यां तु शृणुष्वावहितो मम ॥४६३५॥ दिक्कालाञ्चनविञ्चनने कृष्णो चेतो निधाय च। तन्मयो भवति क्षित्रं जीवब्रह्मं क्ययोजनात् ॥४६३६॥ प्रथवा निष्कलं चित्तं यदि क्षिप्रं न सिद्धचिति । तदावयवयोगेन योगी योगान् समभ्यसेत् ॥४६३७॥ पाबामभोजे मनो बद्यान् नखिंकजलकशोभिते। जंघायुग्मे मनोरामे कदलीकाएडशोभिते ॥४६३८॥ ऊरुद्वये मत्तहस्तिकरदएडसमप्रभे। गंगावर्तगभीरे च नाभौ सिद्धिबिले ततः ॥४६३६॥ उदरे वक्षसि तथा हारे भोवत्सकौस्तुभे। पूर्णचन्द्रायुतप्रख्ये ललाटे चारुमंडले ॥४६४०॥ शंखचक्रगदामभोजदोदंण्डपरिमण्डिते । सहस्रादित्यसंकाशिकरीटकुण्डलोज्वले ॥४६४१॥ स्थाने नियोजयेन् मन्त्री विशुद्धेन च चेतसा । मनो निवेश्य कृष्णे वं तन्मयो भवति ध्रवम् ॥४६४२॥ यावन् मनो लयं याति कृष्णे स्वात्मनि चिन्मये। तावदिष्टमन् मन्त्री जपहोमेः समभ्यसेत् ॥४६४३॥ कृष्ण इत्युपलक्षणम् । म्रतः परं न किञ्चिच कृत्यमस्ति वशे हरेः। विविते परतत्त्वे तु समस्तै नियमेरलम् ॥४६४४॥ तालवृत्तेन कि कार्यं लब्धे मलयमास्ते । मन्त्राभ्यातेन योगेन ज्ञेयं ज्ञानाय कल्प्यते ॥४६४४॥ न योगेन विना मन्त्रो न मन्त्रेग विना हि सः। द्वयोरभ्यासयोगेन मन्त्रं संसिद्धिकारराम् ॥४६४६॥

तमःपरिवृते गेहे घटो दोपेन हश्यते ।
एवं मायावृतो ह्यात्मा मनुना गोचरोकृतः ॥४६४७॥
एवं ते कथितं ब्रह्मन् मन्त्रयोगमनुत्तमम् ।
दुर्लभं विषयासक्तः सुलभं त्वाहशंरिप ॥४६४६॥
इति मन्त्रयोगः।

ग्रय लययोगः-

कृष्ण्द्वैपायनाद्येस्तु साधितो नयसंज्ञकः । नवस्वेव हि चक्रेषु लयं कृत्वा महात्विभः ॥४६४६॥ प्रथमं ब्रह्मचकं स्यात् तृगावतं भगाकृति । ग्रपाने मूलकन्दास्यं कामरूपं च तज्जगुः ॥४६५०॥ तदेव विह्नकुएडं स्यात् तत्र कुएडलिनी परा। तां जीवरूपिगीं ध्यायेज्ज्योतिष्कं मुक्तिहेतवे ॥४६५१॥ स्वाधिष्ठानं द्वितीयं स्याञ्चकं तन्मध्यगं विदुः । पश्चिमाभिमुखं लिङ्गं प्रवालाङ्कुरसन्निभम् ॥४६५२॥ तत्रोड्डीयानपीठे तु तद् ध्यात्वाऽऽकर्षयेजागत् । तृतीयं नाभिचकं स्यात् तन्मध्ये भुजगी स्थिता ॥४६५३॥ पञ्चावर्त्ता मध्यशक्तिश्चिद्रपाविद्युदाकृतिः । तां ध्यात्वा सर्वसिद्धीनां भाजनं जायते बुधः ॥४६५४॥ चतुर्थं हृदये चक्रं विज्ञेयं तदधोमुखम्। ज्योतिःस्वरूपं तन्मध्ये हंसं ध्यायेत् प्रयत्नतः ॥४६५५॥ तं ध्यायतो जगत्सर्वं वदयं स्यान्नात्र संदायः । पश्चमं कएठचकं स्यात् तत्र वामे इडा मवेत् ॥४६५६॥ दक्षिरो पिङ्गला ज्ञेया मुषुम्गा मध्यतः स्थिता । तत्र ध्यात्वा शुचि ज्योंतिः सिद्धीनां भाजनं भवेत् ॥४६५७॥ षष्ठं च तालुकाचकं घंटिकास्थानमुच्यते । दशमद्वारमार्गं तु राज्यदं तत् प्रकीर्तितम् ॥४६५८॥

तत्र शून्ये लयं कृत्वा मुक्तो भवति निश्चितम् ।
भूचक्रं सप्तमं विद्याद् बिन्दुस्थानं च तद् विदुः ॥४६५६॥
भूवोर्मध्ये वर्तुलं च ध्यात्वा ज्योतिः प्रमुच्यते ।
ग्रष्टमं ब्रह्मरंध्रे स्यात् परं निर्वाणसूचकम् ॥४६६०॥
तद् ध्यात्वा सूचिकाग्राभं धूमाकारं विमुच्यते ।
तच्च जालन्धरं ज्ञेयं मोक्षदं लीनचेतसाम् ॥४६६१॥
नवमं ब्रह्मचक्रं स्याद्लैः षोडशिभर्युतम् ।
संविद्रूष्टपा च तन्मध्ये शक्तिकृध्वा स्थिता परा ॥४६६२॥
तत्र पूर्णागरौ पोठे शक्ति ध्यात्वा विमुच्यते ।
एतेषां नवचक्राणामेककं ध्यायतो मुनेः ॥४६६३॥
सिद्धयो मुक्तिसहिताः करस्याः स्यु दिने दिने ।
कोदण्डद्वयमध्यस्यं पश्यति ज्ञानचक्षुषा ॥४६६४॥
कदम्बगोलकाकारं ब्रह्मलोकं ब्रजन्ति ते ।
कध्वंशिक्तिनिपातेन ग्रथः शक्तीनकंचनात् ।
मध्यशक्तिप्रबोधेन जायते परमं मुखम् ॥४६६४॥

भय राजयोगः-

श्रवानवृत्तिमाकृष्य प्राणो गच्छति मध्यमे ।
राजते गगनाम्भोजे राजयोगस्तु तेन व ॥४४६६॥
न दृष्टिलक्षाणि न चित्तबन्धो
न वेशकालौ न च वायुरोधः ।
न धारणाध्यानपरिश्रमो वा
समेधमाने सति राजयोगे ॥४६६७॥
न जागरो नास्ति सुषुप्तिभावो
न जीवितं नो मरणं विचित्रम् ।
श्रहं ममत्वाद्यपहाय सर्वं
श्रीराजयोगे स्थिरचेतनानाम् ॥४६६८॥

बत्तात्रेयादिभिः पूर्वं साधितोऽयं महात्मिनः । राजयोगो मनोवायू स्थिरौ कृत्वा प्रयत्नतः ॥४६६६॥ पूर्वाभ्यस्तौ मनोवातौ मूलाधारनिक्ंचनात्। पश्चिमं दग्डमागं तु शंखिन्यन्तःप्रवेशयेत् ॥४६७०॥ ग्रन्थित्रयं भेदिवित्वा नीत्वा भ्रमरकन्दरम्। ततस्तु नादयेद् बिन्दुं ततः शून्यालयं व्रजेत् ॥४६७१॥ ग्रम्यासात्तु स्थिरस्वान्त अर्ध्वरेताश्च जायते । परानन्दमयो योगी जरामरणविजतः। ग्रथवा मूलसंस्थानमुद्यतंस्तु प्रबोधयेत् ॥४६७२॥ सुप्तां कुएडलिनों शक्ति बिसतन्तुतनीयसीम्। सुषुम्सान्तःप्रवेश्यैव पंचचक्रास्मि भेदयेत् ॥४६७३॥ ततः शिवे शशांकेन स्फुरिश्नमंलरोचिषि । सहस्रदलपद्मान्तस्थिते शक्ति नियोजयेत् ॥४६७४॥ ग्रथ तत्सुधया सर्वा सवाह्याभ्यन्तरां तनुम्। ष्ठाविदत्वा ततो योगी न किचिदिप चिन्तयेत् ॥४६७५॥ तत उत्पद्यते तस्य समाधि निस्तरंगिर्गो । एवं निरन्तराम्यासाद् योगसिद्धिः प्रजायते ॥४६७६॥

श्रव हठयोग:-

द्विधा हठः स्यादेकस्तु मत्स्येन्द्राद्येश्यासितः ।

ग्रन्यो मृक्तएडुवृत्राद्येः साधितिश्चिरजीविभिः ॥४६७७॥

तत्र मत्स्येन्द्रसहशेः साधितो यः स कथ्यते ।

धीरैरिष हि दुस्साघ्यः कि पुनः प्राकृते जंनैः ॥४६७६॥

हकारेगोच्यते सूर्यष्ठकारश्चन्द्रसंज्ञकः ।

सूर्यचन्द्रसमीभूते हठश्च परमार्थदः ॥४६७६॥

ग्रासनं प्राग्तसंरोधः प्रत्याहारश्च धारगा ।

ध्यानं समाधिरेतानि योगाङ्गानि स्मृतानि षट् ॥४६८०॥

एकान्ते विजने देशे पवित्रे निरुपद्ववे । कम्बलाजिनवस्त्रागामुपर्यासनमभ्यसेत् ॥४६८१॥ उत्तानौ चरगौ कृत्वा ऊरुसंस्थौ प्रयत्नतः । ऊरुमध्ये तथोत्तानौ पागौ पद्मासनं त्विदम् ॥४६८२॥

#### श्रय प्राणायाम:-

तत्र पद्मासनं वध्वा ततः संकोचयेदधः ।
समदएडं शिरः कृत्वा नासिकान्तर्द्शं नयेत् ॥४६८३॥
यथैवोत्पलनालेन ग्राक्षंति नरो जलम् ।
योगी योगसमाविष्टस्तथाक्षंति मारुतम् ॥४६८४॥
काकचञ्चपुटोकृत्य ग्रोष्ठौ शक्तयाऽनिलं पिवेत् ।
ग्रोंकारध्विननाकृष्य पूरयेद्यावदन्तरम् ॥४६८४॥
पूरगात् पूरकं प्रोक्तं कुम्भकस्तु निकुम्भनात् ।
रेचनं रेचनात् सूक्ष्मं ततोऽन्तःशोधयेत् त्रिभिः ॥४६८६॥
प्रागायामान्नरः षष्टं कुर्यादेवमहर्मुखे ।
चत्वारिशञ्च मध्याह्ने संध्यायां विश्वतिभवेत् ॥४६८॥।
ग्रारीरलघुता दोष्ति जंठराग्निविवधंनम् ॥४६८६॥
कृशत्वं च शरीरस्य जायते वै ध्रुवं तदा ।
कृशत्वं च शरीरस्य जायते वै ध्रुवं तदा ।
स्त्रीसेवामग्निसेवां च बह्वाशित्वं च वर्जयेत् ॥४६८६॥

# यन्यत्रापि-

मांसं दिध कुलुत्थं च लशुनं शाकमेव च ।
कट्वम्लितक्तिपण्याकिंहगुसौवीरसर्षपाः ॥४६६०॥
तैलं च वज्यिण्येतानि यत्नतो योगिना सदा ।
क्षीरं घृतं च मिष्टात्रं मिताहारश्च शस्यते ।
मितोक्तिः पवनाम्यासे निद्रायाश्च जयस्तथा ॥४६६१॥ इति ।

भ्रन्यत्रापि-

गोधूमशालियवषष्टिकशोभनाश्चं क्षीराज्यखण्डनवनीतसितामधूनि । शुग्ठीपटोलपलकादिकपश्चशाकं मुद्गादिचालपमुदकं च मुनीन्द्रपथ्यम् ॥४६६२॥

क्षीरपर्गी च जोवन्ती मत्स्याक्षी च पुनर्नवा । मेघनादेति पंचेते शाकनाम प्रकीतिताः ॥४६१३॥ मिष्टं सुमधुरं स्निग्धं गव्यं धातुप्रयोषराम् । मनोभिलिषतं विव्यं योगी भोजनमाचरेत् ॥४६९४॥ केवले कुम्भके सिद्धे रेचपूरविवर्जिते। न तस्य दुर्लभं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥४६६५॥ ततोऽधिकतराम्यासाद् भवतः स्वेदकम्पने । ततोऽधिकतराम्यासाद्दुं रो जायते ध्रुवम् ॥४६६६॥ यथेय दर्दुरो गच्छेदुत्प्लुत्योत्प्लुत्य भूतले। पद्मासनस्थितो योगी तथा गच्छति भूतले ॥४६६७॥ ततोऽधिकतराभ्यासाद् भूमित्यागश्च जायते। स्वल्पं वा बहु वा भुक्त्वा योगी न व्यथते तदा ॥४६६६॥ ग्रल्पमूत्रपुरोषश्च स्वल्पनिद्रश्च जायते । किट्टिभो दूषिका लाला स्वेदो दुर्गन्धिता तथा। एतानि सर्वथा तस्य न जायन्ते ततः परम् ॥४६९६॥ स्त्रीसंगं वर्जयेत् यत्नाद् बिन्दुं रक्षेत् प्रयत्नतः । म्रायुःक्षयो बिन्दुनाशादसामध्यं च जायते ॥४७००॥

इति प्राणायामः।

ग्रय प्रत्याहार:-

विषयद्वारनिष्क्रान्तं यावत् स्वविषयान् प्रति । चित्तं निवार्यते यत्र प्रत्याहारः स उच्यते ॥४७०१॥ इति प्रत्याहारः । श्रय पंचधारणा-

गुरूपदेशतिश्वत्तमेकस्मिन् स्यानके यित ।

वायुश्च रुध्यते यत्र धारणा सा विधीयते ॥४७०२॥

नाभेरधी गुरूस्योध्वें घटिकाः पंच घारयेत् ।

वायुं ततो लभेत् पृथ्वीधारणं तद् भयापहम् ॥४७०३॥

नाभिस्थाने ततो वायुं घारयेत् पंच नाडिकाः ।

ततो जलाद् भयं नास्ति जलमृत्यु नं योगिनः ॥४७०४॥

नाम्यूध्वंमण्डले वायुं घारयेत् पंच नाडिकाः ।

घाग्नेयी घारणा सेयं मृत्युस्तस्य न बह्निना ॥४७०४॥

नासाभ्रू मध्यदेशे तु तथा वायुं च घारयेत् ।

वायवी धारणा सेयं मृत्युस्तस्य न वायुना ॥४७०६॥

भ्रू मध्यस्योपरिष्टाञ्च धारयेत् पंच नाडिकाः ।

वायुं योगी प्रयत्नेन सेयमाकाशघारणा ॥४७०७॥

श्राकाशधारणां कुवंन् मृत्युं जयित निश्चितम् ।

यत्र यत्र स्थितो वापि सुल्यस्यन्तमश्चृते ॥४७०६॥

इति पंचधारणा ।

म्रय ध्यानम्-

वायुः परिचितो यत्नादग्निना सह कुएडलीम् । बोधियत्वा सुषुम्गायां प्रविशेदिनरोधतः ॥४७०६॥ महापथं प्रविश्येव शून्यस्थाने लयं व्रजेत् । यदा तदा भवेद् योगी त्रिकाल।मलदर्शनः ॥४७१०॥ इति ध्यानम् ।

ग्रय समाधि:-

यदेतद् च्यानमाख्यातं तञ्चेत् परिशामत्यपि । चैतन्यानन्दरूपेशा सा समाधिरुदीरिता ॥४७११॥

ग्रय जाग्रदाद्यवस्था:-

बुद्धिपूर्वं तु यद् ज्ञानं बहिविषयसेवितम् । प्रत्यक्षमविरुद्धं च तज्जागरितमुच्यते ॥४७१२॥ प्रयमित तु यज्ज्ञानं प्रत्यक्षमिव हश्यते । गन्धवंनगराकारं स्वप्नं तदुपलक्षयेद् ॥४७१३॥ जाग्रत्स्वप्नावुभावेतौ नित्यं यत्र प्रतिष्ठितौ । उत्पत्तिः प्रलयश्चं व सौषुप्तमवधारयेत् ॥४७१४॥ स्वप्नामावो विनिद्रा च द्वयं यत्र न विद्यते । तत्तुरोयमिति प्रोक्तमुत्पत्तिलयवज्ञितम् ॥४७१५॥

इत्यवस्थाः ।

प्रय देहं स्थिरीकर्तुं योगिनां सिद्धिमिच्छताम् ।

कथ्यन्ते शुद्धिकर्माणि यैः सिद्धि प्रापुरुत्तमाः ॥४७१६॥

महामुद्रां नभोमुद्राग्रुड्डीयानं जलन्घरम् ।

मूलबन्धं स्थिरं दण्डं तद्वच्च शक्तिचालनम् ॥४७१७॥

विबुकं हृदि विन्यस्य पूरयेद् वायुना पुनः ।

कुम्भकेन यथाशक्त्या धारयित्वा तु रेचयेत् ।

वामांगेन समम्यस्य दक्षिणांगेन चाम्यसेत् ॥४७१८॥ इति ।

प्रन्यस-

महामुद्रां प्रवक्ष्यामि वसिष्ठेनोदितां पुरा ।
पादमूलेन वामेन योनि संपीड्य दक्षिरणम् ॥४७१६॥
पादं प्रसारितं कृत्वा स्वराभ्यां पूरयेन्मुखम् ।
कर्ग्ठे बन्धं समारोप्य पूरयेद् वायुमूर्ध्वतः ॥४७२०॥
यथा दण्डाहतः सर्पे दण्डाकारः प्रजायते ।
प्रमुख्वीभूता तथा शक्तिः कृग्डली सहसा भवेत् ॥४७२१॥
तदा सा मररणावस्था जायते द्विपुटोस्थिता ।
न हि पथ्यमपथ्यं वा रसाः सर्वेऽपि नीरसाः ॥४७२२॥
प्रापि भुक्तं विषं घोरं पोयूषिव जीयंते ।
क्षयकुष्ठगुदावतंगुलमण्लीहपुरोगमाः ॥४७२३॥
तस्य दोषाः क्षयं यान्ति महामुद्रां तु योऽम्यसेत् ।
कथितेयं महामुद्रा जरामृत्युविनाशिनी ॥४७२४॥

गोपनीया प्रयत्नेन न देया यस्य कस्यचित् । ग्रयास्यांगभूतो महाबन्धः-

पार्ष्मि वामस्य पादस्य योनिस्थाने नियोजयेत्। वामोरूपरि संस्थाप्य दक्षिएां चरएां पुनः ॥४७२५॥ पूरयेन्मुखतो वायुं हृदये चिबुकं हृढम् । निभृत्य योनिमाकुञ्च्य मनो मध्ये नियोजयेत् ॥४७२६॥ रेचयेच्च शनैरेवं महाबन्धोऽयमुच्यते । ष्ययं योगी महाबन्धं सर्वसिद्धिप्रदायकम् ॥४७२७॥ सन्याङ्गे च समभ्यस्य दक्षिगाङ्गे समभ्यसेत्। मयं च सर्वनाडीनां गतिमूर्ध्वां विबोधकः ॥४७२८॥ त्रिवेग्गीसंगमं धत्ते केदारं प्रापयेत पुनः। रूपलावएयसम्पूर्णा यथा स्त्री पुरुषं विना ॥४७२६॥ महामुद्रामहाबन्धौ निष्फलौ वेधवजितौ। चायूनां गतिमाक्रुध्य निभृतं कएठमुद्रया । प्रष्टधा क्रियते चंतद् यामे यामे दिने दिने ॥४७३०॥ पुएयसंघातसन्धायी पापौघिमदुरं सदा । सम्यक् श्रद्धावतामेव सुखं प्रथमसाधने ॥४७३१॥ विह्निस्रीपथसेवानामादौ वर्जनमादिशेत्। समहस्तयुगो भूमौ स्फिचौ संताडयेत् शनैः ॥४७३२॥ ध्रयमेव महावेधः सिद्धिदोऽभ्यासतो भवेत्। एतत्त्रयं महागुह्यं जरामृत्युविनाशनम् ॥४७३३॥ वित्तवृद्धिकरं चैव ह्यारिणमादिगुराप्रदम्।

मय नभोसुद्रा-

प्रन्तःकपालकुहरे जिह्वामाकुञ्च्य घारयेत् । भूमध्यदृष्टिरमृतं पिवेत् खेचरिमुद्रया ॥४७३४॥ दत्तात्रेयस्तु-

कपालकुहरे जिह्वा प्रविष्टा विषयीतगा।
भ्रुवोरन्तर्गता दृष्टि मृद्रा भवति खेचरी।।४७३४।।
न रोगो मरणं तस्य न निद्रा न क्षुत्रा तृषा।
न च मूर्च्छा भवेत् तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम् ॥४७३६॥
पीड्यते न च रोगाद्यै लिप्यते न च कर्मणा।
वध्यते न च कालेन यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम् ॥४७३७॥
स्नुहोपत्रनिभं शस्त्रं सुतीक्ष्णं स्निग्धनिमंलम्।
समतायास्तु जिह्वाया रोममात्रं समुन्छिदेत् ॥४७३६॥
रोममात्रस्य भेदेन विलम्बेन हि लम्बिका।
हृदयं ग्रन्थकार।णामाकूतं भिणतं मया ॥४७३६॥

सेचरीपटले तु विशेषः-

छेदनचालनदोहैः कलाक्रमेण वर्धयेत् तावत् ।
सा याति यावद् भ्रू मध्यं स्पृश्नित तदानीं हि खेचरीसिद्धिः ॥४७४०॥
छेदनस्य प्रकारोक्तरभावान्सृढता यतः ।
साधारणोक्तिदुर्बोधान् नाङ्गीकार्यमिदं मतम् ॥४७४१॥
गुरुर्दिशतमार्गेण संकेतः कथ्यते मया ।
संकेतशृङ्खलाभावे खेचरी तु कथं भवेत् ॥४७४२॥
सर्पाकारं सवलयं शृङ्खलाद्वयसंमितम् ।
स खपंरं षड्वितस्ते देँध्यं संकेतलक्षरणम् ॥४७४३॥
शृङ्खलाद्वितयनिमितां वरां सर्पवद्वलयखपंरान्विताम् ।
विश्वदंगुलमितां सुदीधिकां लिम्बकोत्पादकारिणीं विदुः ॥४७४४॥
शृङ्खलायाद्व वलये जिह्वां तत्र प्रवेशयेत् ।
कपालकुहरे पश्चाजिह्वां चैव प्रवेशयेत् ॥४७४५॥ इति ।

ग्रय जालन्धरबन्ध:-

कग्रठमाकुञ्च्य हृदये स्थापयेचिबुकं हढम् । बन्धो जालन्धरास्योऽयं सुधाव्ययनिवारगः ॥४७४६॥ नाभिस्थोऽग्निः कपालस्थसहस्रकमलच्युतम् ।

ग्रमृतं सर्वदा सर्वं पिबन् ज्वलित देहिनाम् ॥४७४७॥

यथा सोऽग्निस्तदमृतं न पिबेत् तद् व्यधात् स्वयम् ।

यान्ति दक्षिणमार्गेण एवमम्यसता सदा ॥४७४६॥

ग्रमृतीकुरुते देहं जरामृत्युं विनार्शयेत् ।

बद्दाति हि शिराजालं नाधो याति नभोजलम् ॥४७४६॥

ततो जालन्धरो बन्धः कृतो दुःखौधनाशनः ।

जालन्धरे कृते बन्धे कएठसंकोचलक्षणो ।

न पीयूषं पतत्यग्नौ न च वायुः प्रकुप्यति ॥४७५०॥ इति ।

भ्रय उड्डीयानबन्धः-

त्रलस्थानं समाकुञ्च्य उड्डीयानं तु कारयेत् । उड्डीयानं तु सहजं कथितं गुरुणा सदा ॥४७५१॥ ग्रम्यसेत् सततं यस्तु वृद्धोऽिय तस्त्णो भवेत् । इ डां च पिङ्गलां बध्वा वाहयेत् पिश्चमां पथम् ॥४७५२॥ ग्रनेनेव विधानेन प्रयाति पवनो लयम् । ततो न जायते मृत्यु जंरारोगादिकं तथा ॥४७५३॥ इति ।

प्रत्यत्रापि-

नाभेरूविमध्यापि पानं कुर्यात् प्रयत्नतः । षरामासाम्यासतो मृत्युं जयत्येव न संशयः ॥४७५४॥ इति । प्रथ मूलबन्धः-

मूलबन्धं तु यो नित्यमम्यसेत् स हि योगवित् । पार्विणमागेन संपोड्य योनिमाकुंचयेद् गुदम् । प्रपानमूष्वंमाकृष्य मूलबन्धोऽयमुच्यते ॥४७४४॥ प्रधोगतिमनेनेव चोर्ध्वंगं कुष्ते बलात् । प्राकुश्चनेन तं प्राहुर्मूलबन्धं हि योगिनः ॥४७४६॥ गुदं पाष्ट्यां च सम्पोड्य वायुमाकुश्चयेद् बलात् । वारं वारं यथा चोर्ध्वं समायाति समीरसाः ॥४७४७॥ प्राणापानौ नाविबन्दू मूलबन्धेन चैकताम्।
गते योगस्य संसिद्धि प्राप्नोत्येव न संशयः ॥४७५६॥
प्रपानप्राण्योरंक्यं क्षयो मूत्रपुरीषयोः।
प्रुवा भवति वृद्धोऽपि सततं मूलबन्धनात् ॥४७५६॥
प्रपाने चोध्वंगं याते प्रयाते विह्नमण्डले।
यथानले शिखादीप्तं विह्नना प्रेरितं तथा ॥४७६०॥
यातायातौ वह्नचपानौ प्राण्ममूलस्वरूपकौ।
तेनात्यन्तप्रदीप्तस्तु ज्वलनो देहजस्तथा ॥४७६१॥
तेन कुण्डलिनी सुप्ता सन्तप्ता सम्प्रवुध्यति।
दण्डाहता भुजङ्गोव निश्वस्य ऋतुतां व्रजेत् ॥४७६२॥
विलं प्रविष्टे च ततो ब्रह्मनाङ्यन्तरे व्रजेत्।
तस्मान्नित्यं मूलबन्धः कर्तव्यो योगिभिः सदा ॥४७६३॥ इति।

ग्रय दण्डघारणम्-

पृष्ठवन्धं हढं कुर्यादनम्नं स्थिरसंचयम् । दएडघारणमेतद्धि योगिनां परमं मतम् ॥४७६५॥

इति प्रथमो हठयोगः।

ग्रथ मार्कण्डेयादिसाधितो द्वितीयो हठयोगः-

स्रोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं व्यासकोटिभिः ।

ममेति मूलं दुःखस्य निर्ममेति सुखस्य च ॥४७६५॥

निर्ममत्वं विरागाय वैराग्याद् योगसन्तितः ।

योगाच्च जायते ज्ञानं ज्ञानान्मुक्तिः प्रजायते ॥४७६६॥

उपभोगेन पुरायानां प्राकृतानां तथांहसाम् ।

कर्तव्यमिति नित्यानामकामकररणात्तथा ॥४५६७॥

ग्रसञ्जयादपूर्वस्य क्षयात्पूर्वाजितस्य च ।

कर्मणो बन्धमाप्नोति ज्ञारीरं न पुनः पुनः ॥४७६८॥

ग्रथेह कथ्यतेऽस्माभिः कर्मणां येन बन्धनम् ।

छिद्यते सदुपायेन श्रुत्वा तत्र प्रवर्तताम् ॥४७६९॥

1 : 2 - 13

जित्वाऽऽदावात्मनः शत्रून् कामादीन् योगमभ्यसेत् ।
कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यसंज्ञकान्।
योगांगैस्तांश्च निजित्य योगिनो योगमाप्नुयुः ॥४७७०॥
प्रष्टावङ्गानि योगस्य यमो नियम भ्रासनम् ।
प्राणायामः प्रत्याहारो धारणाध्यानतत्परौ ॥४७७१॥

तत्परः समाधिरिति ।

महिसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचयं दयाजंवम् । क्षमा घृतिर्मिताहारः शौचं चेति यमा दश ॥४७७२॥

ग्रस्यार्थः न कंचन हन्मीत्याभासप्रवणता हिंसा। ग्रसत्यं न विच्य इत्याभास-प्रवणिवत्तता सत्यम् । चौर्यनिवृत्तिरस्तेयम् । स्रोभोगेच्छा निवृत्तिर्ग्ग ह्याचर्यम् । प्राणिषु क्रूरिचत्तिवृत्तिर्द्या । चित्तकोटिल्यनिवृत्तिरार्जवम् । ग्रभिभावकं प्रति ग्रक्रोधप्रवण-चित्तता क्षमा । इष्टवस्त्वाद्यलाभतिर्चताभावो घृतिः । क्रमेणाहारापकर्षणाद् यावत् शरीरस्थितिमात्रभोजनं मिताहारम् । चित्तनैर्मल्यार्थे यथोक्तशीलता शौचिमिति । यमा इति । यम उपरमे कामादे निवृत्तिरूपा इत्यर्थः । तत्र घृतिः सर्वानुषक्तता । ग्रह्तिमा ब्रह्मचर्याभ्यां कामस्य जयः । दयाक्षमाभ्यां क्रोधस्य । ग्रस्तेयसत्यार्जवभ्यो लोभस्य । मिताहारशौचाभ्यां मोहस्य । क्षमार्जवाभ्यां मदस्य । ग्रहिसाकृपार्जवक्षमाभ्यो मत्सरस्य स्थेति यमाः ।

भ्रय नियमाः-

तपः सन्तोष ग्रास्तिक्यं दानं देवस्य पूजनम् । सिद्धान्तश्रवणं चैव ह्रीर्मतिश्च जपो हुतम् । दर्शते नियमाः प्रोक्ताः योगशास्त्रविशारदैः ॥४७७३॥

ग्रस्यार्थः -कृच्छ्रादिवृतचर्या तपः । बहुतरानिभलाषः संतोषः । ग्रस्ति परलोक इति मितर्यस्य स ग्रास्तिकः । ग्रास्तिकस्य भावः ग्रास्तिक्यम् । परलोकबुद्धधाः धर्माद्याचरणिमिति । यथाविभवं देविपरृमनुष्योहे शेन वितरणं दानम् । देवस्य पूजनमुक्तरीत्यानुष्ठानम् । सिद्धान्तं उपनिषन्मोक्षोपायोपदेशकाःकां तस्य श्रवणम् । परिमलादि कुत्सिताचारात् स्वत उद्वेगो हीः, तथा सित चित्तमालिन्ये ज्ञानानुदयात् । मितर्मननम् ।

तथा च स्मृति:-

श्रोतव्यः श्रुतिवाक्चे म्यो मन्तव्यश्रोपपत्तिभिः । इति ।

उक्तप्रकारेष्टमन्त्रस्मरणं जपः । 'जपतो नास्ति पातकम्' इत्युक्तेश्चित्तगुद्धा-बुपयोगात् । हुतमग्निहोत्रादि होमः । यदकरगो प्रत्यवायात् चित्तमालिन्ये ज्ञानानुदयात् । यद्वा हुतं मन्त्रजपस्य दशांशहोमः ।

तया चोक्तम्-

नाजपात् सिद्धचते मन्त्रो नाहुताच्च फलप्रदः । ग्रनिचतो हरेत् कामान् तस्मात् त्रितयमाचरेत् ॥४७७४॥

ग्रवश्यकर्तव्यतया नियमत्वमेषाम् । ग्रतः कदाचिदालस्यादिना त्यागो न

इति नियमाः।

भ्रन्यच-

प्रत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमग्रहः । जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भियोंगो विनश्यति ॥४७७५॥ उत्साहात् साहसाद् धैर्यात् तत्त्वज्ञानाच्च निश्चयात् । जनसङ्गपरित्यागात् षड्भियोंगः प्रसिद्धचित ॥४७७६॥

ः प्रथ ग्रासनम्

नाध्मातः श्रुधितो शान्तो न च ध्याकुलचेतनः ।

युञ्जीत योगं योगज्ञो नित्यं सिद्धधर्यमाहतः ॥४७७७॥

न श्रीते नातिचैवोष्णो न दुर्गे नाम्बुनस्तटे ।

न च सोपद्रवे देशे योगः सम्धीयते स्वचित् ॥४७७६॥

एकान्ते विजनेऽरएये पवित्रे निरुपद्रवे ।

सुखासीनः समाधिः स्याद् वस्नाजिनकुशोत्तरे ॥४७७६॥

पद्ममर्धासनं चापि तथा सिद्धासनादिकम् ।

ग्रास्थाय योगं युञ्जीत कृत्वा च प्रणवं हृदि ॥४७६०॥

समः समासनो भूत्वा संहत्य चरणावुभौ ।

संवृतास्यस्तदाचम्य सम्यग् विष्टम्य चाग्रतः ॥४७६१॥

पाणिभ्यां लिङ्गवृष्णावस्पृशन् प्रयतः स्थितः ।

किञ्चदुन्नामितिशरो दन्ते दंन्तानसंस्पृशन् ॥४७६२॥

संपद्यत् नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् । कुर्यात् हष्टं पृष्ठवंशमुङ्डीयानं तथोत्तरे ४७८३॥ त्रिभिविशेषकम्-

उत्तानौ चरणौ कृत्वा ऊरुसंस्थौ प्रयत्नतः । ऊरुमध्ये तथोत्तानौ पाणो पद्मासनं त्विदम् ॥४७६४॥ दक्षिणोरुतले वामं पादं न्यस्य तु दक्षिणम् । वामौरोरुपरि स्थाप्यमेतदर्धासनं त्विदम् ॥४७६४॥ पार्ष्णिं तु वामपादस्य योनिस्थाने नियोजयेत् । वामोरोरुपरि स्थाप्य दक्षिणः सिद्धमासनम् ॥४७६६॥

एषां फलं वसिष्ठसंहितायाम्-

भ्रासनेन रुजो हन्ति प्राणायामेन पातकम् । विकारमानसं योगी प्रत्याहारेण सर्वदा ॥४७८७॥ धारणाभिर्मनो धैयँ ज्ञानादैश्वर्यमुत्तमम् । समाधे मोंक्षमाप्नोति त्यक्तसर्वशुभाशुभः ॥४७८८॥ इति ।

मन्यत्राभियुक्तवाक्यम्-

प्राणायामे दंहेद दोषान् प्रत्याहारेण पातकम्।
धारणाभिश्च दुःखानि घ्यानेनानीश्वरान् गुणान् ॥४७६६॥
यथा पर्वतधातूनां घ्यातानां दह्यते मलम् ।
तथेन्द्रयकृता दोषा दह्यन्ते प्राणानिप्रहात् ॥४७६०॥
वद्यं कर्तुं यथेच्छातो नागं नयति हस्तिपः ।
तथेव योगी योगेन प्राणां नयति साधितुम् ॥४७६१॥
यथाहि साधितः सिंहो मृगान् हन्ति न मानवान् ।
तथेव साधितः प्राणः किल्विषं न नृणां तनुम् ॥४७६२॥
प्राणायामं विना योगं साध्येद् यस्तु मंदधीः ।
स न साध्वीं गति याति पंगु वीजिगति यथा ॥४७६३॥
तस्मान्तु साधनं कुर्यात् प्राणायामस्य योगवित् ।
प्राणापानिनरोधेन प्राणायामः प्रकीतितः ॥४७६४॥

चक्षुस्स्पंदनमात्रस्य यावत् द्वादशसंज्ञकाः । तावन्निरुध्यते प्राग्गः प्राग्गायामः स एव हि ॥४७९५॥ भन्यत्रापि-

इडया कर्षयेद् वायुं बाह्यं षोडशमात्रया । धारयेत् पूरितं योगी चतुःषष्ट्या तु मात्रया ॥४७६६॥ मुषुम्गामध्यगं सम्यग् द्वात्रिशन्मात्रया शनैः । नाड्या पिङ्गलया चैनं रेचयेद् योगवित्तमः ॥४७६७॥ प्राणायाममिदं प्राहु योंगशास्त्रविशारदाः ।

मात्रालक्षणं वायवीयसंहितायाम्-

जानुं प्रदक्षिणोकृत्य न द्वतं न विलंबितम् ।

प्रंगुलिस्फोटनं कुर्यात् सा मात्रेति प्रकीत्यंते ॥४७६६॥

भूयोभूयः कमात् तस्य व्यत्यासेन समाचरेत् ।

मात्रावृद्धिक्रमेगीव क्रमाद् द्वादश षोडश ॥४७६६॥

ज्ञपध्यानादिभिर्युंक्तं सगर्भं तं विदु बुंधाः ।

तद्येतं विगर्भं च प्रागायामं परे विदुः ॥४८००॥

क्रमादम्यसतां पुंसां देहे स्वेदोद्रमोऽधमः ।

मध्यमः कम्पसंयुक्तो भूमित्यागः परो मतः ।

उत्तमस्य गुगावाप्ति र्यावत् शीलनमिष्यते ॥४८०१॥ इति ।

एतदेव तत्रान्तरे-

शुचिः प्राग्गायामान् प्रग्गवसहितान् षोडश वशो
प्रभाते सायं च प्रतिदिवसमेवं वितनुते ।
द्विजो यस्तं भ्रूग्पप्रहननकृतांहोऽधिकलितं
पुनन्त्येते मासादिष दुरिततूलोघदलनान् ॥४८०२॥

ग्रयं प्राणायामः सकलदुरितघ्वंसनकरो विगर्भः प्रोक्तोऽसौ शतगुणफलो गर्भकलितः । जपघ्यानापेतः स तु निगदितो गर्भरहितः सगर्भस्तद्युक्तो मुनिपरिवृढं योगनिरतैः ॥४८०३॥ इति । बोगे-

प्राराायामो लघुस्त्वेको द्विगुराो मध्यमः स्मृतः । उत्तमित्रुगो ज्ञेय इत्येषा वैदिको स्थितिः ॥४८०४॥ प्रथमेन जयेत् स्वेदं द्वितीयेन च वेपयुम्। विषादं च तृतीयेन जयेद् दोषाननुक्रमात् ॥४८०५॥ द्विगुरगोत्तरया वृद्धचा प्रत्याहारस्तु धाररगा। ध्यानं समाधिरित्येवं प्राराायामादनुक्रमात् ॥४८०६॥ तस्माद् युक्तः सदा योगी प्रार्णायामपरो भवेत् । श्र्यतां मुक्तिफलदं तस्यावस्थाचतुष्टयम् ॥४८०७॥ ध्वस्तिः प्राप्तिस्तथा संवित् प्रसादश्च तुरीयकः । स्वरूपं शृणु चैतेषां कथ्यमानाननुक्रमात् ॥४८०८॥ कर्मगामिष्टदृष्टानां जायते फलसंक्षयः। चेतसोऽर्थे कषायत्वाद् यत्र सा घ्वस्तिरुच्यते ॥४८०६॥ ऐहिकामुब्मिकान् कामान् लोममोहात्मकांश्र यान्। निरुघ्यास्ते यदा योगी प्राप्तिः स्यात् सर्वकामिकी ॥४८१०॥ श्रतीतानागतानर्थान् विप्रकृष्टतिरोहितान् । विजानाति यदा योगी तदा संविदिति स्मृता ॥४८११॥ याति प्रसादं येनास्य मनः पञ्च च वायवः । इन्द्रियागोन्द्रियार्थाश्च स प्रसाद इति स्मृतः ॥४८१२॥ प्रारागयामस्य युक्तिस्तु पूर्वाभ्यासस्य कथ्यते । यं चक्रु मृनय सर्वे नाडीसंशुद्धिहेतवे ॥४८१३॥ पूर्वं दक्षिग्गहस्तस्य स्वांगुष्ठेनेव पिङ्गलाम् । निरुद्धच पूरयेद् वायुमिडया तु शनैः शनैः ॥४८१४॥ यथाशक्ति निरोधेन ततः कुर्याञ्च कुम्भकम् । पुनस्त्यजेत् पिङ्गलया शने रेचनकं गतः ॥४८१५॥

पुनः पिङ्गलया पूर्वं पूरयेदुदरं शनैः । यथा त्यजेत् तथा पूर्वं धारयेद्यनिरोधतः । नाडीविशुद्धौ जातायां ततः कुर्याद् यथेच्छया ॥४८१६॥ इति ।

# ग्रय प्रत्याहार:-

इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु निरगंलम् । बलाबाहरणं तेभ्यः प्रत्याहारोऽभिधीयते ॥४८१७॥

#### ग्रन्यस-

शब्दादिम्यः प्रपन्नानि यदक्षाणि यतात्मिभः ।
प्रत्याह्मियन्ते योगेन प्रत्याहारस्ततः स्मृतः ॥४८१८॥
स बाह्माभ्यन्तरं शौचं निष्पाद्याकण्ठनाभितः ।
पूरियत्वा बुधः प्राणः प्रत्याहारमुपक्रमेत् ॥४८१६॥
रजसा तमसो वृत्ति सस्वेन रजसस्तथा ।
संछाद्य निमंले सत्त्वे स्थितो युञ्जीत योगवित् ॥४८२०॥
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेम्यः प्राणावीत् मन एव च ।
निगृह्य समवायेन प्रत्याहारमुपक्रमेत् ॥४८२१॥
यस्तु प्रत्याहरेत् कामान् सर्वाङ्गानीव कच्छकः ।
सस्वात्मरितरेकस्थः प्रयत्यात्मानमात्मना ॥४८२२॥ इति ।

# ग्रथ धारणा-

ग्रंगुष्ठगुल्फजानूरुसीमनीलिङ्गनाभिषु । हृद्ग्रीवाकएठदेशेषु लंबिकायां ततो निस ॥४८२३॥ भ्रूमध्ये मस्तके मूध्नि द्वादशान्ते यथाविधि । धारगां प्राग्मकतो धारग्रोति निगद्यते ॥४८२४॥

# ग्रन्यत्रापि⊸

प्राणायामा दश द्वी च घारणोत्यभिधीयते ।
द्वे घारणौ स्मृते योगे मुनिभिस्तस्वदिशिभिः ॥४८२५॥
गुरूपदेशमासाद्य एकस्मिन् स्थानके यदि ।
कृष्यन्ते जन्मनो वातौ घारणा सा निगद्यते ॥४८२६॥

वसिष्ठसंहितायां पञ्च घारणा भ्रप्युक्ताः-

भूतानां मानसं चैकं घारणा च पृथक् पृथक् । मनसो निश्रनत्वेन धारणा साऽभिधीयते ॥४८२७॥

प्राप्तश्रीहरितालहेमरुचिरा तन्वी कलालांछिता संयुक्ता कमलासनेन च चतुष्कोणा हृदि स्थायिनी । प्राणं तत्र विनोय पञ्चघटिकाचित्तान्वितं घारये-देषा स्तम्भकरी सदा क्षितिपरा ख्याता क्षमा घारणा॥४८२८॥

प्रधेन्दुप्रतिमं च कृन्दधवलं कएठे च तत्त्वान्वितं तत्पीयूषवकारबीजसहितं युक्तं सदा विष्णुना । प्रार्णास्तत्र विनीय पञ्चघटिकाचित्तान्वितं धारये— देषा दुःसहकालकालकरणी स्याद् वाष्ट्णी धारणा ॥४८२६॥

तत्त्वस्थं शिवमिन्द्रगोपसदृशं तत्र त्रिकोगोऽनलं
तेजोनेकमयं प्रवालकिचरं रुद्रेग् तत् संगतम् ।
प्राग्णांस्तत्र विनीय पश्चघटिकाचित्तान्वितं धारयेदेषा विद्वसमं वर्षुविद्यक्षती वैश्वानरी धारगा ॥४८३०॥

यन्मूलं च जगत् प्रपश्चसहितं दृष्टं भ्रुवोरन्तरे
तद्वत् सत्त्वमयं यकारसिहतं यत्रेश्वरो देवता ।
प्राणांस्तत्र विनीय पश्चधिकावित्तान्वितं धारयेदेवा से गमनं करोति नियतं वायोः सदा धारणा ॥४८३१॥

प्राकाशं च विशुद्धवारिसहशं यद् ब्रह्मरंध्रस्थितं
तन्नाथेन सदाशिवेन सहितं युक्तं हकारेण यत्।
प्राणांस्तत्र विनोय पश्चघिटकाचित्तान्वितं धारयेदेषा मोक्षकपाटभेदनकरी प्रोक्ता नभो धारणा ॥४८३२॥

भव ध्यानम्-

शून्येषु चावकाशेषु गुहासूपवनेषु च । नित्ययुक्तः सदायोगी ध्यानं सम्यगुपक्रमेत् ॥४८३३॥

त्यक्तसंगो जितमना लध्वाहारो जितेन्द्रियः। पिधाय बुद्धिद्वाराशि मनो ध्याने नियोजयेत् ॥४८३४॥ समाहितेन मनसा चैतन्यान्तरवितना। द्मात्मन्यभीष्टदेवानां घ्यानं घ्यानमिहोच्यते ॥४६३५॥ यत् तत्त्वे निश्चलं चित्तं तद्धघानं परमुच्यते । द्विधा भवति तद् ध्यानं सगुरां निर्गुरां तथा ॥४६३६॥ सगुर्गं वर्गंभेदेन निर्गुगं केवलं तथा। श्रश्रमेधसहस्रास्य वाजपेयशतानि च ॥४८३७॥ एकस्य व्यानयोगस्य कलां नाहंन्ति षोडशीम् । **ध**न्तक्वेतो वहिश्रक्षुरघःस्थाप्य सुसासनम् ॥४८३८॥ समत्वं च बारीरस्य घ्यानमाहुश्र सिद्धिदम्। नासाग्रे दृष्टिमाधाय ध्यात्वा मुश्चित बन्धनात् ॥४८३६॥ म्रात्मानं च जगत् सर्वं हशा नित्याविभिन्नंया। चिदाकाशमयं घ्यायन् योगी याति परां गतिम् ॥४८४०॥ स्रववा प्रोच्यते ध्यानमन्यदेवात्र योगिनाम् । रहस्ये परमं मुक्तेः कारगं प्रथमं च यत् ॥४८४१॥ बायुवच्चलितं चित्तं स्थिरीकतुँ न शक्यते । तदर्थं सकले योज्यं ततो भवति निष्कलम् ॥४८४२॥ मुलाधारस्थितं जीवं प्रदीपकलिकाकृतिम्। प्रगावेन समाकृष्य दशमान्ते निवेशयेत् ॥४८४३॥ ततो जपेच सततं मूलाधारात् समुत्थितम्। नियति दशमद्वारे मनसा दानरूपिएम् ॥४८४४॥ यथा प्रयुक्तमोङ्कारः प्रतिनिर्याति मूर्धनि । तथोङ्कारमयो योगी हाक्षरे त्वक्षरो भवेत् ॥४८४५॥ कुर्वज्ञेव यथा पश्येत् मनो नेत्रेग योगवित्। हंसं बिन्दुशिखां च्योतिस्ततो लयमवाप्नुयात् ॥४८४६॥

बह्मद्वारे मुखे सूक्ष्मं निर्विकल्पं परात् परम् ।
परमं ज्योतिरासाद्य योगी तन्मयतां व्रजेत् ॥४८४७॥
निर्विकल्पपदे प्राप्ते जीवे तन्मयतां गते ।
नश्यन्ति सर्वकर्मािण तिस्मन् हुष्टे परावरे ॥४८४८॥
वृक्षमूष्टिन यथा पक्षी ह्यक्स्मादेव प्राप्यते ।
बुद्धिस्थो हश्यतामेति क्रिटित्येव तथा विभुः ॥४८४६॥
व्रग्रतः पृष्ठतो मध्ये पाश्वतोऽथ समन्ततः ।
विद्युच्चिकतवद् भाति सूर्यकोटिसमप्रमः ॥४८४०॥
रतान्ते स्त्री यथात्मानं क्षरणं क्वाहं न बुध्यते ।
रमग्गोऽपि न जानाति कोऽहं योगे तथा पुमान् ॥४८५१॥
श्रुग्गोत्याश्चर्यवत् कोऽपि कोऽप्याश्चर्यवदोक्षते ।
श्रुत्वा हृष्टा तथाप्येनं सम्यग् वेद न कश्चन ॥ ४८५२॥
गुरुप्रसादतो लक्ष्यं लब्ध्या यत्नात् समम्यसेत् ।
ग्रम्यासाद् हृश्यते देवो ज्ञानहष्ट्या महेश्वरः ॥४८५३॥
तेजः परं द्युतिमतां तमसः परस्ता-

दादित्यवर्णममलं कनकस्वरूपम् । म्रात्मानमात्मिन गतं प्रकृते विभिन्न-मानन्दमात्रमिति पश्यित यः स मुक्तः ॥४८५४॥

इति ध्यानम् ।

ग्रय समाधि:--

समाधिः समतावस्था जीवात्मपरमात्मनोः । निस्तरङ्गपदप्राप्तिः परमानन्दरूपिगो ॥४८४४॥ निःश्वासोच्छ्वासयुक्तो वा निस्पन्दोऽचललोचनः । शिवध्यायी सुलीनश्च स समाधिस्थ उच्यते ॥४८४६॥ न श्रुगोति यदा किश्चित्र पश्यति न जिल्लाति । न च स्पर्शं विजानाति स समाधिस्थ उच्यते । इत्थं तु सुनयः प्राहु योगमष्टाङ्गलक्षग्रम् ॥४८४७॥ म्रथ तुर्यातीतम्-

ग्रत्यन्तशुद्धचिन्मात्रे परिगामिश्वरादिष ।
तुर्यातोतं पदं तत् स्याद् भूयः तत्स्थो न शोचित ॥४८५६॥
निद्रादौ जागरस्यान्ते यो भाव उपपद्यते ।
ताद्भावभावितो योगी श्वक्तो भवित नान्यथा ॥४८५६॥
य ग्राकाशवदेकात्मा सर्वभावगतोऽपि सन् ।
न भावरञ्जनामेति स महात्मा महेश्वरः ॥४८६०॥
यथा जलं जलेनेक्यं निक्षिप्तमुपगच्छिति ।
तथात्मा साम्यतामेति योगिनः परमात्मना ॥४८६१॥
ततो न जायते नेव वर्धते न विनश्यति ।
नापि क्षयमवाप्नोति परिमागां न गच्छिति ॥४८६२॥
छेदं क्लेदं तथा दाहं शोषं भूरादितो न च ।
भूतचक्रादवाप्नोति शब्दाद्यं दूँयते न च ॥४८६३॥

इति तुर्यातीतम्।

म्रथ मनःस्थिरोकरणभावः-

यत्र यत्र मनो याति च्यायतो योगिनस्तथा।

तत्रैव हि लयं कुर्यात् शिवः सर्वगतो यतः ॥४६६४॥

युक्त्यानया भवेच्चेति श्रिष्ठस्नपक्षमचञ्चलम्।

सर्वत्रैकं शिवं ज्ञात्वा निर्विकत्पं विधीयते ॥४६६५॥

कामक्रोधादयः सर्वे मितरक्षाण्यहंकृतिः।

गुणा विविधकपिणि विलीयन्ते मनःक्षयात् ॥४६६६॥

ग्रमनस्कं गते चित्ते जायते कर्मणां क्षयः।

यथा चित्रपटे वग्धे वह्यते चित्रसञ्चयः ॥४६६॥।

तन्त्रयोगात् यथा क्षीरं काठिन्यमुपगच्छति।

तथा जीवो मनस्थैर्यात् परं ब्रह्माधिगच्छति ॥४६६॥।

यथा हिमप्रभावेन जलं स्थास्तुत्वमाप्नुयात्।

तथा मनः स्थिरत्वेन जीवः शिवमयो भवेत् ॥४६६॥।

शिवस्य शक्ति जींबोऽस्ति जीवशक्ति मंनः स्मृतम् । जीवं शिवं प्रापयितुं मन एव हि कारणम् ॥४८७०॥ जीवः शिवः शिवो जीवो न भेदोऽस्त्यनयोः क्वचित् । मनोलिप्तो भवेजीवो मनोमुक्तः सदाशिवः ॥४८७१॥

# श्रय योगिमहिमा-

ग्रलौत्यमारोग्यमनिष्ठुरत्वं गन्धः शुभो सूत्रपुरीषमल्पम् । कांतिः प्रसादः स्वरसौम्यता चयोगप्रवृत्तेः प्रथमं हि चिह्नम्॥४८७२॥ ग्रनुरागं जनो याति परोक्षगुएकीर्तनात् । न विम्यति च सत्त्वानि सिद्धे लंक्षरामुत्तमम् ॥४८७३॥ शोतोष्णादिभिरत्युग्रं यंस्य बाधा न जायते । न भीतिमेति चान्येम्यस्तस्य सिद्धिष्पस्थिता ॥४८७४॥

# ग्रय योगिचर्या-

वाग्दएडः कर्मदएडश्च मनोदएडश्च ते त्रयः ।

यस्यंते नियता दएडाः स त्रिदएडी निगद्यते ॥४८७५॥

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जार्गात्त संयमी ।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ॥४८७६॥

येन केनचिदाच्छन्नो येन केनचिदाशितः ।

यत्र क्वचन शायी च तं देवा योगिनं विदुः ॥४८७७॥

मानापमानौ यावेतौ प्रीत्युद्धेगकरौ नृरणाम् ।

तावेव विपरीतार्थौ योगिनः सिद्धिकारकौ ॥४८७६॥

चक्षुःपूतं न्यसेत् पादं वस्नपूतं पिबेज्जलम् ।

सत्यपूतां वदेद् वार्णी बुद्धिपूतं विचिन्तयेत् ॥४८७६॥

सर्वसङ्गविहोनश्च सर्वपापविविज्ञतः ।

जडवन्मूकवद् योगी विचरेत महीतले ॥४८८०॥

ग्रसिद्यारां विषं विद्धं समत्वे यः प्रपश्यति ।

मालामुधातुषारारणां स योगी कथ्यते बुधैः ॥४८८१॥

यस्मिन् स्थाने क्षरणं तिष्ठेदीहुग् योगी कथश्चन । मायोजमं चतुर्दिभु पवित्रं तत् प्रचक्षते ॥४८८२॥ चतुःसागरपर्यन्तां पृथिवीं यो ददाति च। तत्त्वज्ञस्य च यो मिक्षां समं वा नाथवा समम् ॥४८८३॥ म्रातिथ्ये श्राद्धयज्ञे वा देवयात्रोत्सवेषु वा। महाजने च सिद्धार्थों न गच्छेंद् योगवित् क्वचित् ॥४८८४॥ जाते बिघूमे चांगारे सर्वस्मित् मुक्तवज्जने । भ्रदेत योगविद् भैक्ष्यं न तु तेष्वेव नित्यशः ॥४८८५॥ यथैवमवमन्यन्ते जनाः परिभवन्ति च । तथायुक्तश्ररेद् योगी सतां धर्ममदूषयन् ॥४८८६॥ भैक्षं गृह्णत्वेषु श्रोत्रियेषु चरेद् यदि । फलं मूलं यवाग्वन्नं पयस्तकं च सक्तवः ॥४८८७॥ ब्रह्मचयंमलोभं च दया क्रोघः सुचित्तता। म्राहारलाघवं शौचं योगिनां नियमाः स्मृताः ॥४८८८॥ सारभूतमुपासीत ज्ञानं तत् कार्यसाधनम्। ज्ञानानां बहुता येयं योगविष्नकरी हि सा ॥४८८६॥ इदं ज्ञेयमिदं ज्ञेयमिति यस्तृषितश्चरेत्। म्रपि कल्पसहस्रेषु नैव ज्ञेयमवाप्नुयात् ॥४८६०॥ समाहितो बह्मपरोऽप्रमाबी बुधस्तथैकान्तरसंयतेन्द्रयः।

बुधस्तथंकान्तरसंयतेन्द्रियः । विशुद्धबुद्धिः समलोष्ठकाञ्चनः प्राप्नोति योगी परमध्ययं पदम् ॥४८६१॥

।। इति श्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे योगचर्याकथनं

# अष्टाविंशः पटलः।

ग्रथो योगमयी सप्त घारराा योगिवल्लभाः। वक्ष्ये यया युतो योगी पञ्चकृत्यत्वमाप्नुयात् ॥४८६२॥ योगयुक्तः सदा योगी लघ्वाहारो जितेन्द्रियः। सूक्ष्मास्तु धाररणाः सप्त भूराद्या मूब्नि धारयेत् ॥४८६३॥ घरित्रीं घारयेद् योगी ततः सुक्ष्मं प्रवर्तते । मात्मानं मन्यते तद्धि तद्गन्धं च जहाति सः ॥४८९४॥ तथैवाप्स् रसं सुक्ष्मं तद्वद् रूपं च तेजिस । स्पर्शं वायौ तथा तद्वद् विभ्रतस्तस्य घारणा ॥४८९५॥ व्योम्नि सुक्षमप्रवृत्ते च शब्दं तद्वज्जहाति सः। मनसा सर्वभूतानां मनश्चाविशते यदा ॥४८९६॥ मानसीं धारणां विभ्रन्मनः सौक्ष्म्यं प्रजायते । तद्वद् बुद्धिमशेषार्गां सत्त्वमानेत्ययोगवित् ॥४८६७॥ परित्यजति संप्राप्य बुद्धिसौक्ष्म्यमनुत्तमम्। यस्मिन् यस्मिस्तु कुरुते भूते रागं महामितः ॥४८६८॥॥ तिंस्मस्तिस्मन् समासिंक संप्राप्य स विनव्यति । तस्माद् विदित्वा सूक्ष्मािंग संसक्तानि परस्परम् ॥४८६६॥ परित्यजित यो योगी स परं प्राप्नुयात् पदम् । एतान्येव तु बन्धाय सन्त सूक्ष्माणि सर्वदा ॥४६००॥ भूतादीनां विरागोऽत्र संभवेद् यस्तु मुक्तये। गन्धादिषु समासक्तमित्येतदिखलं जगत् ।।४६०१॥ पुनरावतंते सौख्यात् स ब्रह्मासुरमानुषम्। सप्तैता घारएग योगी समतीत्य यदीच्छति ॥४६०२॥ तिंसमस्तिसमन् तदा भूते लयं याति विधानतः। देवानामसुराराां च गन्धर्वोरगरक्षसाम् । देहेषु लयमायाति संगमाप्नोति न क्वचित् ॥४६०३॥

ग्रय विदेहमुक्ति:-

पूर्वाह्ने वा पराह्ने वा मध्याह्ने वा परे क्वचित्।
यदि वा रजनीभागे ग्ररिष्टमुपलक्ष्यते ॥४६०४॥
तदैव सावधानः सन् योगं युञ्जीत योगिवत् ।
विदेहमुक्तये ज्ञानी त्यक्त्वा मरणजं भयम् ॥४६०४॥
बद्धपद्मासनो धीमान् समसंस्थानकंधरः ।
निरुध्य प्राण्यवनं वन्तैर्वन्तानसंस्पृशन् ॥४६०६॥
बुद्धचा निरुध्य द्वाराणि निमीलितिवलोचनः ।
ॐकारं तु धनुः कृत्वा गुणं सत्त्वं नियोज्य च ॥४६०७॥
तत्रात्मानं शरं सोऽपि वृतो भूतेन्द्रियाविभिः ।
प्राण्यायां मनःक्षेपैः क्षिपेत् हृत्कमलस्थितः ॥४६०८॥
बश्चमद्वारमागेंण लक्ष्यं प्राप्य ततः परम् ।
द्वात्रिशक्तत्त्वसंयुक्तः परमात्मिन लीयते ॥४६०६॥
ततः परममाकाशमतीन्द्रियमगोचरम् ।
यद् बुध्या चैनमाख्यातं शक्यते न तमक्ष्रते ॥४६१०॥ इति ।

# प्रय दोषोपसर्गचिकित्सा-

प्रमावाद् योगिनो बोषा यद्येते स्युश्चिकित्सिता ।
तेषां नाजाय कर्त्तंच्या योगिना तिन्नबोध मे ॥४६११॥
बाधियं जडता लोपः स्मृते मूंकत्वमन्धता ।
क्वरश्च जीयंतः सद्यस्तद्वदज्ञानयोगिनः ॥४६१२॥
स्निग्धां यवागूं नात्युष्णां चित्ते तत्रेष धारयेत् ।
तावद् गुल्मप्रज्ञान्त्यथंमुदावतं तथाविधे ।
यवागूं चापि पवने वायुग्रन्थ्युपरि क्षिपेत् ॥४६१३॥
तद्वत् कम्पे महाज्ञैलं स्थिरं मनिस धारयेत् ।
विधाते वचसो वाचं वाधिय्यं भवाग्नेन्द्रिये ।
तथेवाम्लं फलं ध्यायेत् तृषार्तो रसनेन्द्रिये ॥४६१४॥

यस्मिन् यस्मिन् पदादेशे तस्मिस्तदुपकारराम् । धारयेद् धारगामुख्यो शीतां शीते विदाहिनीम् ॥४६१५॥ काष्ठं शिरसि संस्थाप्य तथा काष्ठेन ताडयेत्। लुप्तस्मृतेः स्मृतिः सद्यो योगिनस्तेन जायते ॥४६१६॥ म्रमानुषं सत्त्वमन्तर्योगिनं प्रविशेद् यदि । बारविनधाररणा चैनं देहसंस्थं विनिर्दहेत् ॥४६१७॥ एवं सर्वात्मना कार्या रक्षा योगविदानिज्ञम् । धर्मार्थकाममोक्षाणां शरीरं साधनं यतः ॥४६१८॥ प्रवृत्तिलक्षरगारुयानात् योगिनो विस्मयात्तया । विज्ञानं विलयं याति तस्माद् हेयाः प्रवृत्तयः ॥४६१६॥ उपसर्गाः प्रवर्तन्ते हुच्टेऽप्यात्मनि योगिनः । एतांस्ते सम्प्रवक्ष्यामि समासेन निबोध मे ॥४६२०॥ काम्याः क्रियास्तथा कामान् मानुषानभिवाञ्छति । स्नियो दानफलं विद्यामायुर्देघ्यं घनं दिवस् ॥४६२१॥ देवत्वममरेशत्वं रसायनवयः क्रियाः । मरुत्युत्पतनं यज्ञजलाग्न्यावेशनं तथा ॥४६२२॥ चित्तमिन्यं प्रवृत्तं हि लयाद् योगी निवर्तयेत् । मह्मासंगि मनः कुर्यादुपसर्गात् प्रमुच्यते । उपसर्गजितैरेभि जितसर्गस्ततः पुनः ४६२३॥ योगिनः सम्प्रवर्तन्ते सत्त्वराजसतामसाः। प्रातिभः श्रावर्गो देवो भ्रमावर्ती तथापरौ ॥४६२४॥ पञ्चेते योगिनो योगविष्नाय कदुकोदयाः । वेदार्थशास्त्रकाच्यार्था विद्याशिल्पान्यशेषतः ॥४६२५॥ प्रमवन्ति यदस्येति प्रातिभः स त् योगिनः । शब्दार्थानिखलान् वेत्ति शब्दं गृह्णाति चैव यत् ॥४६२६॥ योजनानां सहस्रेभ्यः श्रावराः सोऽभिधीयते । प्रष्टौ यदा तु हृश्यन्ते समन्ताद् देवयोनयः ॥४६२७॥

उपसर्गं तिमत्याहु देवमुन्मत्तवद् बुधाः । भ्राम्यते यित्ररालम्बे मनोदोषेगा योगिनः ॥४६२६॥ समस्ताधारिवभ्रंशाद् भ्रमः स परिकोर्तितः । ग्रावर्त्तं इव तोयस्य ज्ञानावर्त्ते यदाकुलः ॥४६२६॥ चित्तमासकृदावर्त्तमुपसर्गः स उच्यते । एभि नीशितयोगास्तु सकला देवयोनयः । उपसर्गं महाघोरैरावर्तन्ते पुनः पुनः ॥४६३०॥ इति ।

# ग्रयारिष्टज्ञानम्⊸

धक्षीग्णकमंबन्धस्तु ज्ञात्वा कालमुपस्थितम् ।
उत्क्रान्तिकाले संस्मृत्य पुन योंगित्वमृच्छति ।
तस्मादिसद्धयोगेन सिद्धयोगेन वा पुनः ॥४६३१॥
ज्ञेयान्यरिष्टानि सदा येनोत्क्रान्तो न सीदित ।
प्रिरिष्टानि विशिष्टानि शृणु वक्ष्यामि तानि ते ॥४६३२॥
येषामालोकनान्मृत्युं निजं जानाति योगिवत् ।
ज्ञिविधानि च प्रोक्तानि तज्जैरेकमथान्तरम् ।
बाह्यं द्वितीयमन्यच्च स्वाप्नं तल्लक्षस्यं ब्रुवे ॥४६३३॥

# म्र य ग्रान्तरम्-

मासादौ बत्सरादौ बा पक्षादौ वा यथाक्रमम्।
क्षयकालं परीक्षेत वायुचारवज्ञात् सुधोः ॥४६३४॥
पञ्चभूतात्मकं दीपं शिश्वस्नेहेन सिश्चितम् ।
रक्षयेत् सूर्यवातेन तेन जीवः स्थिरो भवेत् ॥४६३४॥
प्रहोरात्रं यदंकश्च वहते यस्य मारुतः ।
तदा तस्य भवेदायुः सम्पूर्णं वत्सरत्रयम् ॥४६३६॥
प्रहोरात्रद्वयं यस्य पिङ्गलायां सदा गितः ।
तस्य वर्षद्वयं प्रोक्तं जीवितं तत्त्ववेदिभिः ॥४६३७॥
तिरात्रं वहते यस्य वायुरेकपुटे स्थितः ।
तदा संवत्सरायुष्यं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥४६३६॥

रात्रों चंद्रो दिवा सूर्यों वहेद् यस्य निरंतरम् । जानीयात् तस्य वं मृत्युः षएमासाम्यंतरे मवेत् ॥४६३६॥ एक।दिषोडशाहानि यस्य भानुनिरंतरम् । वहते तस्य वं मृत्युः शेषाहे तच्च मासकैः ॥४६४०॥ संपूर्णां वहते सूयश्चन्द्रमा नैव दृश्यते । पक्षेण जायते मृत्युः कालज्ञीरिति निश्चितम् ॥४६४१॥ संपूर्णां वहते चंद्रस्त्वर्यमा नैव दृश्यते । मासेन जायते मृत्युः कालज्ञीरिति निश्चितम् ॥४६४२॥

#### भय बाह्यम्-

देवमार्गं ध्रुवं शुक्तं सोमच्छायामरं घतीम्। यो न पश्येन्न जीवेत नरः संवत्सरात् परम् ॥४६४३॥ ग्ररिमिबम्बं सूयस्य विह्न चेवांशुमालिनम्। हुष्ट्रै कादशमासाच्च नरो नोर्घ्यं स जीवति ॥४६४४॥ प्ररंधतीं ध्रुवं चैव विष्णोस्त्रीणि पदानि च। म्रायुर्हीना न पश्यंति चतुर्थं मातृमंडलम् ॥४६४४॥ ग्ररुं धती भवेजिन्नह्या ध्रुवो नासाग्रमेव च। भ्रुवोर्विष्णुपदं ज्ञेयं तारका मातृमंडलम् ॥४९४६॥ न च भ्रुवोः सप्त वाथ पंचतारा त्रिनासिका। जिह्वा एकदिनं प्रोक्तं स्रियते मानवो ध्रुवम् ॥४६४७॥ कोरगावक्ष्मोंऽगुलीम्यां तु किचित् पींड्य निरीक्षयेत् । यदा न हृइयते बिन्दुदंशाहेन च सो मृत: ॥४६४८॥ बांत्या मूत्रं पुरीषं यः सुवर्णरजतं वमेत्। प्रत्यक्षमथवा स्वप्ने जीवितं दशमासिकम् ॥४६४६॥ हृष्ट्वा प्रेतिपशाचादीन् गंधर्वनगरासि च । सुवर्णवर्णवृक्षांश्च नवमासान् स जोवति । स्यूलः कृञः कृञः स्यूलो योऽकस्मादेव जायते ॥४६५०॥ प्रकृतेश्व निवर्तेत तस्यायुश्वाष्ट्रमासिकम्। खंडं यस्य पदं पाष्य्रां पादस्याग्रेऽथवा भवेत् ॥४६५१॥ पांशुकर्ह ममध्ये वा सप्तमासान् स जीवति । कपोतगृध्रकाकोला वायसो बापि मूर्वनि ॥४६५२॥ क्रव्यादो वा परो लोनः ष्रमासायुःप्रदर्शकः। हन्यते काकतितिमः पांशुवर्षेग् वा नरः ॥४६५३॥ स्वच्छायां वान्यथा हृष्ट्वा चतुर्मासान् स जीवति । ग्रनभ्रे विद्युतं हृष्ट्वा दक्षिशां दिशमाधिताम् ॥४६५४॥ पश्येदिन्द्रधनुर्वापि जीवितं त्रिद्विमासिकम्। घृते तेले तथादर्शे तोये वाप्यात्मनस्तनुम् ॥४६५५॥ यः पद्मयेदशिरस्कंचां मासादूष्ट्यं न जीवति । यस्य विद्विसमी गंथी गात्रे शवसमोऽपि वा ॥४६५ं६ं॥ तस्य मासाधिकं ज्ञेयं योगिनः किल जीवितम् । यस्य व स्नातमात्रस्य हुत्तोयमवशुष्यति ॥४६५७॥ पिवतश्च जलं शुष्को दशाहं सोऽपि जीवति । यश्चापि हन्यते हुष्टंभू ते रात्रावधो दिवा ॥४६५८॥ स मृत्युं सप्तरात्रान्ते पुमान् प्राप्नोत्यसंज्ञयः । पिधाय कर्गीं च निजो न शृरगोत्यात्मसंमवम् । नश्यते चक्षुषो ज्योतिर्यस्य सोऽपि न जीवति ॥४६५६॥

इति बाह्यम्।

ग्रथ स्वाप्तम्-

रक्तकृष्णांबरघरा गीतहास्यपरा च यम् । दक्षिणाशां नयेन्नारी स्वप्ने सोऽपि न जीवति ॥४६६०॥ नग्नं क्षपणकं स्वप्ने हसंतं नृत्यतस्परम् । एकं विलक्ष विभ्रांतं विद्यान्मृत्युमुपस्थितम् ॥४६६१॥

१-नादमिति शेषः।

पततो यस्य वै गर्ते स्वप्ने द्वारं पिधीयते । न चोत्तिष्ठति यः स्वप्नात् तदन्तं तस्य जोवनम् ॥ ४९६२ ॥ स्वप्नेऽग्निं प्रविशेत् यस्तु न च निष्क्रमते पूनः । जलप्रवेशादिप वा तदन्तं तस्य जीवितम् ॥ ४६६३ ॥ करालैविकटै: कृष्णै: पुरुषैरुद्यतायुधै: । पाषाग्रांस्ताडितः स्वप्ने सद्यो मृत्युमवाप्नुयात् ॥ ४६६४ ॥ दीपादिगंधं नो वेलि पश्यत्यग्निं तथा निशि। नात्मानं परनेत्रस्थं वीक्ष्यते यः स मृत्युमान् ॥ ४६६५ ॥ स्वभाववैपरीत्ये तु शरीरस्य विपर्यये। कथयन्ति मनुष्याणां समापन्नौ यमान्तकौ ॥ ४६६६ ॥ ग्रारक्ततामेति मुखं जिह्वा चा यसिता भवेत्। तदा प्राज्ञो विजानीयान्मृत्युमासन्नमागतम् ॥ ४६६७ ॥ नासिका वक्रतामेति कर्रायोर्नमनं यदि । नेत्रं च वामं स्रवित यस्य तस्यानु तद्गतम् ॥ ४६६८ ॥ योगिनां ज्ञानविद्धामन्येषां वा महात्मनाम् । प्राप्ते तु काले पुरुषेस्तद्विचार्यं विचक्षर्णैः ॥ ४६६६ ॥

इति कालज्ञानम्।

#### प्रथ कालवंचना--

तीर्थस्नानेन दानेन तपसा सुकृतेन च।
जपैध्यनिन योगेन जायते कालवंचना ॥ ४६७० ॥
जीवन्मुक्तः सदेहोऽहं विचरामि जगत्त्रयम् ।
इति चेज्जायते वाञ्छा योगिनस्तिन्नबोध मे ॥ ४६७१ ॥
शरीरं न नयत्येव कालः कस्यापि कुत्रचित् ।
ग्रतः शरीररक्षार्थं यत्नः कार्यस्तु योगिना ॥ ४६७२ ॥
योगिना सततं यत्नादरिष्टानां विचारणा ।
कर्तव्या येन कालोऽसौ जातो हन्ति छलान्न तम् ॥ ४६७३ ॥

ज्ञात्वा कालं च तं सम्यक् लयस्थानं समाश्रितः। युञ्जीत योगं कालोऽस्य यथासौ विफलो भवेत् ॥ ४६७४ ॥ मारुतं बंधयित्वा तु सूर्यं बोधयते यदि । ग्रस्यासाज्जीवते जीवं सूर्यकालेऽपि वंचिते । गगनात् स्रवते चन्द्रः कायपद्मानि सिचयन् ॥ ४६७५ ॥ कर्मयोगसदाभ्यासैरमरः शशिसंस्रवात । शशांकं चारयेद् रात्रौ दिवा चार्यो दिवाकरः ॥ ४६७६ ॥ इत्यम्यासरतो यस्तु स भवेत् कालवंचकः। बद्धवा सिद्धासनं देहं पूरयेत् प्रारावायुना ॥ ४६७७ ॥ कृत्वा दण्डं स्थिरं बुद्धचा जब्दद्वाराणि रुंधयेत्। बंधयेत् लेचरीं मुद्रां ग्रीवाया 🤜 जलंघरम् ॥ ४६७८ ॥ भ्रपाने मूलबंधं च उड्डीयानं तथोदरे। उत्थाप्य भुजगों शक्ति मूलोद्घातरधःस्थिताम् ॥ ४६७६ ॥ मुषुम्णान्तर्गतां पंच चक्राणां मेदिनीं शिवाम् । जीवं हृदाश्रयं नीत्वा यान्तीं बुद्धि मनोयुताम् ॥ ४६५० ॥ सहस्रदलपद्मस्थिशिवे लीनां सुधामये। पीत्वा सुधाकरोद्भूतममृतं तेन मूलतः ॥ ४६८१ ॥ सिचंतीं सकलं देहं प्लावयन्तीं विचिन्तयेत्। तया सार्धं गतो योगी शिवेन कात्मतां व्रजेत् ॥ ४६८२ ॥ परानंदमयो मूत्वा चिद्वृत्तिमपि संत्यजेत्। ततो लक्षमनामासमहंमावविवर्जितः ॥ ४६५३ ॥ सर्वांगकल्पनाहोनं कथं कालो निहंति तम्। स एव कालः स शिवः स सर्वं नापि किंचन ॥ ४६५४ ॥ कः केन हन्यते तत्र म्रियते नापि कश्चन । ततो व्यतीते समये कालस्य भ्रांतिरूपिएाः ॥ ४६८५ ॥ योगी सुप्तोत्थित इव प्रबोधं याति बौधितः। एवं सिद्धो मवेद् योगी वंचियत्वा विधानतः ॥ ४६८६ ॥

कालं किलतसंसारं पौरुषेगाङ्कृतेन हि ।
ततिस्त्रभुवने योगी विचरत्येक एव सः ॥ ४६८७ ॥
पश्यन् संसारवैचित्र्यं स्वेच्छ्या निरहंकृतिः ।
यथार्करिमसंयोगादर्ककांतो हुताश्चन् ॥ ४६८८ ॥
ग्राविष्करोति नेकः सन् दृष्टान्तः स तु योगिनः ।
मृद्दे हिकाल्पदेहेऽपि मुखाग्रेनोत्फ्रिगी यथा ॥ ४६८८ ॥
करोति मृद्भारचयमुपदेशः स योगिनः ।
पिंगला कुररः सर्पसारंगान्वेषकस्तथा ।
इषुकारः कुमारी च षडेते गुरवो मताः॥ ४६६० ॥ इति ।

ष्मय योगांगभूतं कर्माष्ट्रकं हठाभ्यासिनां शरीरशोधकं लि ।म -

बादौ नाडौविशुद्धधर्थमष्टांगानि समम्यसेत् । शोधकानि शरीरस्य प्रोक्तान्यष्टौ महात्मिमः ॥ ४६६१ ॥ चिक्रनौतिधौतिनेतौ वस्तिश्च गजकारिएतो । ब्राटकं मस्तकभ्रांतिरिति कर्माष्टकं स्मृतम् ॥ ४६६२ ॥

यच्च हठदीपिकायाम् -

कर्माष्ट्रकमिदं विद्धि घटशोधनकारकम् । कस्यचित्र च वक्तव्यं कुलस्त्रीसुरतं यथा ॥ ४६६३ ॥

ग्रंच चिकः--

पायुनाले प्रसायोध्र्वमंगुलों भ्रामयेदिम । यावद् गुदिवकाशः स्याच्चिक्किकमं निगद्यते ॥ ४६६४ ॥ मूलव्याधि गुंत्मरोगो नश्यत्यत्र महोदरः । मलशुद्धि दीपनं च जायते चिक्किकमंगा ॥ ४६६५ ॥ इति ।

मय नौलिः—

सा च नौलिर्द्धिया प्रोक्ता नारी चैकान्तरामिथा । भारी स्याद् बाह्यरूपेए। जायतेऽन्तोऽन्तरामिथा ॥ ४९६६ ॥

#### ग्रथ ग्राद्या---

भ्रमंदावर्तवेगेन तुन्दं सन्यापसन्यतः । नतांसो भ्रामयत्येषा नौलिगोंडेः प्रशस्यते ।। ४६६७ ॥ तुन्दाग्निसंदीपनपाचनाति संदीपिकानंदकरी सदैव । भ्रशेषदोषामयशोषिग्गी च हठक्रियामौलिरियं च नौलिः ॥ ४६६८ ॥

#### भ्रथ द्वितीयान्तरा—

इडयावर्तवेगेन तथा पिंगलया पुनः। उमाम्यां भ्रामयेच्चैव ह्यन्तरा कीतिता मया ॥ ४६६६ ॥ इति ॥

#### ग्रय घीतः-

विश्वद् हस्तप्रमाणेन घौतेर्वस्त्रं सुदीर्घकम् ।
चतुरंगुलविस्तारं सिक्तं चैव शनैर्प्रसेत् ॥ ५००० ॥
ततः प्रत्याहरेच्चेत्रदुत्खातं घौतिरुच्यते ।
दिने दिने ततः कुर्याज्जठराग्निविवर्धनम् ॥ ५००१ ॥
कासश्चासप्लीहकुष्ठकफरोगांश्च विश्वतिः ।
घौतिकर्मप्रमावेग्णधुनोत्येव न संशयः ॥ ५००२ ॥

#### ग्रम नेतिकर्म-

ग्राखुपुच्छाकारिनभं सूत्रं तु स्निग्धनिमितम् । षड्वितस्तिमितं सूत्रं नेतिसूत्रस्य लक्षराम् ॥ ५००३ ॥ नासानाले प्रवेश्येनं मुखान् निगंमयेत् क्रमात् । सूत्रस्यान्तं प्रबद्धवा तु भ्रामयेन्नासनालयोः ॥ ५००४ ॥ मथनं च तृतः कुर्यान्नेतिसिद्धैनिगद्यते । कपालशोधनकरी दिव्यद्दष्टिप्रदायिनी । जत्रुध्वंजातरोग्छनी जायते नेतिरुच्यते ॥ ५००५ ॥

#### अथ वस्तिः--

वस्तिस्तु द्विविधा प्रोक्ता जलवायू प्रभेदयेत् । चित्रं कृत्वा यथाशक्त्या जलवस्तिमथो ब्रुवे ॥ ५००६ ॥ नाभिद्यान्तः स्थित्वा पायुनाले स्थितांगुलिः ।
चिक्रमार्गेण जठरं पायुनालेन पूरयेत् ।
विचित्रकरणीं कृत्वा निर्मीतो रेचयेज्जलम् ॥ ५००७ ॥
यावद् बलं प्रपूर्येव क्षणं स्थित्वा विरेचयेत् ।
घटोत्रयं न मोक्तव्यं वस्तिमभ्यसतो ध्रुवम् ।
निर्वातभूमौ संतिष्ठेद् वशी हितमिताशनः ॥ ५००८ ॥
गुल्मप्लोहोदरं वापि वातिपत्तकफादिकम् ।
वस्तिकमंप्रभावेण धवत्येव न संशयः ॥ ५००६ ॥
धात्विन्द्रयान्तः करणप्रसादं दद्याच्च कान्ति दहनप्रदीप्तम् ।
ग्रशेषदोषोपचयं निहन्यादभ्यस्यमानं जलवस्तिकमं ॥ ५०१० ॥

#### श्रय गजकरणी-

उदरगतपदार्थमुद्दवहन्ती पवनमपानमुदीयं कण्ठनाले ।
क्रमपरिचयतस्तु वायुमार्गे गजकरागीति निगद्यते हठ्जै : ॥५०११ ॥
पीत्वाकण्ठमितगुङजलं नालिकेरोदकं वा
वायुं मार्गे पवनजलयुतः कुंभयेद् वाथ शत्त्वा ।
निःशेषं शोधयेद् वा परिभवपवनो वस्तिवायुप्रकाशात्
कुंमांमः कण्ठनाले गुरुगजकरागी प्रोच्यते या हठ्जै : ॥ ५०१२ ॥
यथैव गजयूथानां राजते राजकुंजरः ।
तथेयं गजकरागीति प्रोच्यते हठ्योगके ॥ ५०१३ ॥

#### धय त्राटतम्-

निरीक्षेन् निश्चलह्या सूक्ष्मलक्षं समाहितः । स्रश्चुसंपातपर्यन्तमाचार्येस्त्राटकं मतम् ॥ ५०१४ ॥ स्फोटनं नेत्ररोगारणां मंत्रादीनां कपाटकम् । प्रयत्नात् त्राटनं गोप्यं यथा रत्नसुपेटकम् ॥ ५०१५ ॥

#### भय कपाल भातिः—

भस्त्रीवल्लोहकाराणां रेचपूरकसंभ्रमी । कपालभ्रांतिर्विख्याता सर्वरोगविद्योषिणी ॥ ४०१६ ॥ यदा--

कपालं भ्रामयेत् सव्यमपसव्यं तु वेगतः । रेचपूरकयोगेन कापालभ्रांतिरुच्यते ॥ ५०१७ ॥ ककदोषं निहंत्येव पित्तदोषं जलो द्भवम् । कपालशोधनेनापि ब्रह्मचक्रं विशुद्धचित ॥ ४०१८ ॥

#### इत्यष्टकर्म ।

वपुःकुशत्वं वदने प्रसन्नता नादस्फुटत्वं नयने च निर्मले । ग्ररोगता बिन्दुजयोऽग्निदीपनं नाडीविशुद्धि-ईठयोगके कृते ॥ ५०१६ । कर्माष्टमि गंतस्थौल्यकफमेदोमलादिकः। प्रात्गायामं ततः कुर्यादनायासेन सिध्यति ॥ ५०२० ॥ षट्चक्रशोधनं सम्यक् प्रार्णायामस्य कारराम्। नाशनं सर्वरोगाणां मोक्षमार्गस्य साधनम् ॥ ५०२१ ॥ देहारोग्यं च लमते हाष्टकर्मप्रमावतः। इतोत्थं पटलैरष्टाविदौः पूर्वार्धकं गतम् । सदागम रहस्येतद्गुरूणां प्रीतिदायकम् ॥ ५०२२ ॥ सदागमरहस्याब्धिसमुद्गूतमिगस्रजा । मूचिता कंद्गामूर्तिरद्गा वितनोतु शम् ॥ १०२३ ॥ यत्कृपालेशमालंब्य मक्ता भवमया मवे। मवीयन्ति मवं सर्वं नुमस्तां भवनाशिनीम् ॥ ५०२४॥ श्रीमद्गुरुपदांमोजमकरंदमघुदताः। देशिकाः सन्तु सन्तुष्टा ह्यूगामरहस्यकम् ॥ १०२५ ॥ शिवबोः प्रीतिदं मूयात् पूर्वापरविमागतः। पूर्वाद्धें श्रीशिवः तुष्येदुत्तरार्द्धे तथाप्त्रिका ॥ १०२६ ॥ श्रीनाथद्दष्टिपूतानां मक्तानां तद्गतात्मनाय् । ग्रमेदज्ञानिनां हेतोरद्वं तदिप लक्षये ।। ५०२७ ।।

ते कृतार्थाः स्वयं सन्तः स्वात्मलाभैकमानसाः ।
तथापि तुष्टिमायान्तु मत्कृतैः साहसैरलम् ।। ५०२८ ।।
शिष्टा यदपि सर्वज्ञास्तथापि शिशुलीलया ।
मुदमादघते चित्ते यदानंदमया हि ते ।। ५०२६ ।।
गुरुणा लक्षितं यच्च दृष्टं यच्चागमादिषु ।
तत्रत्यं सारभूतं यदुत्तरार्धे लिखाम्यहम् ।। ५०३० ।।
म्रात्मानंदप्रबोधाय विनोदाय महात्मनाम् ।
सरस्वत्यानन्दनाथो दुर्गानन्दपदाश्चितः ।। ५०३१ ।।

इतिश्रीमदागमरहस्ये सत्संग्रहे द्विवेदियंशोद्भवसाकेतपुर-प्रान्तस्थायि सरयप्रश्रसादिवरिचते योगाङ्गकथनं नामाष्टाविशः पटलः । समाप्तः पूर्वाद्धः । वर्षे सम्वत् १६३७ का लिपिकृतं नानूराम ब्राह्मण दायमा ॥ श्रीरस्तु ।



## संपादकीया-विज्ञीप्तः

- १- भ्रागमविदां वरेण्यः तपःप्रभावप्रशस्तयशशाली । भ्रायोध्यको य भ्रासीत् सुमनाः सरयूप्रसादसुधीः ॥
- २- नानातन्त्रनिबन्धान् प्रज्ञालोके विविच्य संवीक्ष्य। ग्रागमरहस्यसंज्ञः संकलितस्तेन सन्दर्भः॥
- ३- प्रपितामहस्य तममुं सन्दर्भ भावनाभव्याः । विज्ञा विमृशन्तु मुदा लोकद्वयसाध्यसिद्धिकरम् ॥
- ४- गुरुमुखतोऽधिगतं यत् तन्नरहस्यं परम्परायातम् । तदिहानुमृत्य सकलं श्रमेख संपादितो ग्रन्यः ॥
- प्र- गङ्गाधरिद्ववेदो जयपुरनगरे 'सरस्वती-पीठे'। नवमूर्विद्याति (२०१९) संख्ये विक्रमवर्षेऽनयत् पूर्तिम्।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

विमर्शानन्वनाथेन श्रीगुर्वाम्नायवेदिना । निर्ध्यातेयं कृतिः पूर्णा स्वान्तःकररणगुद्धये ॥

इति शिवम् ।



# आचार्यश्रीसरयूपमादद्विवेदपणीत

# **ग्रागमरहस्यम्**

गजाननं विद्यहरं गर्गाचितपदांबुजम् । सेवितं सिद्धिबुद्धिभ्यामनिशं श्रेयसे श्रये ॥१॥ नित्यामनन्तां प्रकृति पुरार्गी चिदीश्वरीं सर्वजगन्निवासाम् । शिवार्धदेहामगुर्गां गुर्गाढ्यां वर्गार्थरूपां प्रग्नमामि देवीम् ॥२॥ श्रीगुरून् करुगापूर्गानज्ञानध्वान्तभास्करान् । विद्याविलसितानन्दान् प्रग्नीमि निखिलार्थदान् ॥३॥

## **% ॐ नमः शिवाय** %

### मितभाषिगाी

यत्कारुण्यसुघापूरैः प्लावितं भुवनोदरम् ।
तमानन्दकलोल्लासं सेवे स्वात्ममहेश्वरम् ॥ १ ॥
श्रीकण्ठस्य मुखाल्लोकेऽवतीणः सद्भिराश्रितः ।
श्रागमः स हि लोकानां भुक्तिमुक्तिश्रयां पदम् ॥ २ ॥
यथाशास्त्रं सेव्यमानो गुरुद्दिशतबर्त्मना ।
फलत्यसौ कल्पशाखी चिन्तामिगिरिवापरः ॥ ३ ॥
निबन्धनिचयैः प्राचां सारमादाय संचितम् ।
यदाचार्येग संरम्भात् तदागमरहस्यकम् ॥ ४ ॥
प्रमेयविस्तरं हृष्ट्वा यदत्र विहितः श्रमः ।
तन्त्राणवं सन्तरितुं सेतुबन्धोऽयमिष्यताम् ॥ ४ ॥
तदिस्मन्नर्थबहुले सन्दर्भे बहुधाहते ।
गंगाधरो वितनुते विवृति मितभाषिणीम् ॥ ६ ॥
यथा संगतिवैधुर्यमनाश्वासश्च नो भवेत् ।
सतां मनीषिणामत्र तदर्थोऽयमुपकमः ॥ ७ ॥

श्रयाचार्यः श्रागमरहस्यं प्रारिप्तुः 'मंगलाचरणं शिष्टांचारात् फलदर्शनात् श्रुतितश्चेति (सांख्यद १।१) प्रमार्गायत् प्रयमं गणपितस्मरणमुखेन मञ्जलमा-चर्रत - गजाननमिति । गणस्य हस्तिन श्राननमित श्राननमस्येति मध्यमपदलोषि-समासः। गजाननावतारकथा यथा स्कान्दे—

'एवमेवावतीणोंऽसि हीनमूच्ना कयं प्रभो ! । ग्रयवा बालरूपस्य छिन्नं ते केन तिच्छरः ॥ एतन्मे संशयं छिन्यि कृपया परमेश्वर ।' इत्यादिना

देविषनारदप्रश्रे —

'सिन्दूरः कोऽपि दैत्यो मे वायुरूपघरोऽच्छिनत्। श्रष्टमे मासि सम्पूर्णे प्रविश्योमोदरं शिरः।। तमिदानीं हनिष्येऽहं गजास्यं साम्प्रतं द्विज !। इति।

तथा-

'म्रिकिञ्चिज्ज्ञा वयं देव योजनेऽस्य मुखस्य ते । त्वमेव च स्वभावेन मुखमेतिन्नयोजय ॥' इत्येवं

对第十年—

'वदतीत्थं मुनिर्यावत् तावत् स दहरोऽखिलैः । सर्वावयवसम्पूणों गजानन उमासुतः ॥ किरीटकुण्डलधरो युगबाहुः सुलोचनः । वामदक्षिणमागे च सिद्धबुद्धिवराजितः ॥ हष्ट्वा विनायकं स्कन्द ! तथाभूतं निजेच्छया । हर्षेणोत्फुल्लनयना देवाः सर्वे तदाब वन् ॥ गजानन इति स्थातो भवितायं जगस्त्रये । एवं भाद्रचतुष्यां स श्रवतीर्णो गजाननः ।'

(स्कन्दपु० गर्गाशसण्ड, प्र० ११)

इति शिवप्रतिवचनादवगन्तव्या । यत् ब्रह्मवैवस्तिदिषु— 'शनिहष्टघा शिरञ्छेदाद् गजवक्त्रेण योजितम् । गजाननः शिशुस्तेन नियतिः केन वार्यते ॥'

इत्यादि प्रस्तूयते तदनाकरत्वात् विसंवादाचानादेयमेव । गणैः विष्नहर्तः -दैविवशेषेः प्रचितं पदाम्बुजं यस्य, तम् । श्रेयसे श्रोयःफलावाप्तये, श्रये शरणत्वेन श्राश्रये ॥ १ ॥

इदानीं सर्वागमाधिष्ठात्रीं परदेवतां परामृशन्, जगदुपास्यतया तस्ये प्रणति— मावेदयन् उपास्यप्राधान्यमुपश्लोकयित-नित्येति । नित्यां कालत्रयेऽप्यनविच्छन्नचिद्रूपां श्रवाध्यामिति यावत् । 'श्रविनाशो श्ररेऽयमात्मेति श्रृतेः । श्रतएव न विद्यते श्रन्तो यस्याः सा, ताम् । प्रकृति जगतः सर्गे प्रकृतिस्वरूपेण श्रनुस्यूताम् । तथा च श्राचार्येः प्रपन्नसारे—

प्रकृतिः पुरुषश्चेव नित्यो ।' इत्यादिना निदिष्टरूपा । एवं भगवद्गीतायामपि-'भूमिरापीऽनलो वायुः सं मनोबुद्धिरेव च । ग्रहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टवा ॥ ग्रपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम् । जीवभूतां महाबाहो ! ययेदं धार्यते जगत् ॥' इति ।

तथा— इदं शरीरं कीन्तेय ! क्षेत्रमित्यभिधीयते । एतद् यो वेत्ति तं प्राहः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥'

( भगवद्गी० ग्र० ७ क्लो० ४, ४, ग्र० १३, क्लो॰ १ )

इत्यादिना चोपदिष्टा । पुराणीं जगन्मूलकारणतया प्राक्तनीम् । चिदीश्वरीम् चितः श्रविद्यापरिपन्थिनो ज्ञानरूपस्य ईश्वरीं स्वामिनीम् । सर्वजगन्निवासाम्-सर्वस्य स्थूलसूक्ष्मरूपस्य जगतः सृष्टिप्रपञ्चस्य निवासां श्राश्रयभूताम् । शिवार्षदेहाम् शिवस्य ग्राधं देहो यस्याः सा, ताम् । शिवाभिन्नार्धशरीरशालिनीमित्यर्थः । श्रतएव वृह्दा-रण्यकोपनिषदि—

'ग्रात्मेवेदमग्र ग्रासीत्' इति उपक्रम्य 'स इममेवात्मानं द्रेषा पातयत् ततः पित्य पत्नी वाभवतामिति' इत्यनेन एकस्यैव द्र्यात्मकत्वं श्रूयते । ग्रगुणां ग्रनिर्व चनीयस्वरूपाम् । ग्रुणाढ्याम् –गुणेः सत्त्वरजस्तमोभिः ग्राढ्यां उत्कर्षभासुराम् । त्रिगु णात्मकेनावस्थानेन स्पुरद् पामित्यर्थः । वर्णार्थरूपाम् —वर्णार्थौ रूपं यस्याः सा, तथा- भ्रूताम् । परापश्यन्त्यादिकमेण पञ्चाशद्वर्णात्मना वेदादिसमस्तव्यवहारप्रयोजिकाम् । शब्दार्थसृष्टिस्वरूपिणीमिति भावः । वर्णानामेकपञ्चाशत्वेऽपि पञ्चाशदित्युक्तिः क्षका स्य क प संयोगात्मकत्वात् । ग्रयवा मातृकान्यासे मूलाधारादि ग्राञ्चांतषट्चके पु पञ्चाशद्वर्णानामेवावस्थानात् तथारूढोऽयं व्यवहार इत्यवधेयम् । शास्त्रे शब्दसृष्टेरिव मर्थसृष्टेरिव कुण्डलिन्या एवोत्पत्त्यभिधानात् ग्रर्थरूपत्वमप्यस्याः स्वयमेव पर्यवस्यति । यत श्रयौऽपि शब्दविवर्तभून एवानुभूयते । ग्रतएव भगवान् भर्षं हरिः —

'श्रनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरम् । विवर्ततेऽर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः ।। इति ।

प्राप च, तद्धीदं तह्या व्याकृतमासीत् । तन्नामरूपाभ्यां व्याकियत' इति नाम-रूपात्मकस्य प्रपञ्चस्य एकस्मात्तत्त्वादेव ग्राविभविश्ववणात् ।

ततश्चायमत्र रहस्यार्थः — 'ग्रर्थसृष्टिशब्दसृष्ट्योर्यु गपदंकुरतच्छाययोरिव पर-स्परसंपृक्तयोरेवोत्पितः । पदार्थमात्रस्य शब्दानुनिद्धस्वात् । ग्रतएव 'ग्रनुविद्धमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते' इत्यभियुक्तोक्तिः । ततश्च सृष्टिकारगो ब्रह्मणि शिवशक्तिरूपेऽर्थस्य-वच्छब्दत्वमप्यस्तोति निविवादम् ।

देवीम्-दीव्यतीति देवः, तस्य इयं देवी, ताम् । स्वप्रकाशैकतनोर्महादेवस्य सर्वान्तरात्मनः स्वभावभूताम् । भ्रथवा विश्वसर्ग-स्थापनसंहरणितरोधानानुग्रहस्वरूपैः पञ्चकृत्यैः स्वात्मन्येव विहरति इति वा देवी ताम् । इह दीव्यतेरर्थाः चमत्कारमा-विष्कुर्वन्तीति यथावासनमनुसन्धेयाः । प्रणमामि—प्रह्योभावेन तदभेदमाकलयामी—स्यर्थः ॥ २ ॥

इदानीं परमकार्हाणकस्य आगमगुरोर्मिहमानमावेदयन् तस्य प्रणतिमाचरित-श्रीगुरूनितो । पूजार्थं बहुवचनेन निर्देशः। प्रथवा श्रीनाथादिगुरुत्रयमित्यायुक्तया श्रागमप्रस्तावे गुरुपरम्पराक्रमस्य महत्त्वमुपदर्शयता गुरु-परमगुरु-परमेष्ठिनोऽपीह-प्रणतिभाज इत्याविष्कृतम् । श्रोविद्यादेशिकस्य तम्त्रेषु शिवाभिन्नत्वं स्मर्यते—

'मनुष्यचर्मणा नद्धः शिव एव गुरुमतः ।' इति ।

वामकेश्वरादी च-

'सप्रदायो महाबोधरूपो गुरुमुखे स्थितः । विश्वाकारप्रथायास्तु महत्त्वं च यदाश्रयम् ॥' इति ।

करणापूरानि—करणया नैसर्गिकेण अनुकम्पामृतपूरेण, पूर्णान् उच्छलिता-शयान्। एतेन स्वनाथचरणानां आत्मन्यनुग्रहातिशयः कित्वदुन्मीलितः। श्रूयते चापि-

'यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ।

तस्येते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥' इति ।

त्रज्ञानध्वान्तभास्करान् -- प्रज्ञानं श्राणव-मायीय-कार्मणं मलमेव स्वरूपा-वरकत्वात् ध्वान्त तिमिरम् । तथा च पट्यते --

'मलमज्ञानमिच्छन्ति संसाराङ्कुरकारणम् ।' इति ।

तस्य उच्छेदे भास्करान् भास्करवद् भासमानान्। भास्करशब्दो 'दिवावि—
भानिशाप्रभाभास्कर' (पा० सू० ३-२-२१) इत्यादिना निपास्यते । सकलभुवनेकदी—
पौऽम्बरमणिर्भगवान् भास्करो यथा तमांस्युन्मूल्य प्रकाशेकात्मना भासते एवं गुरुभा—
स्करोऽपि शिष्यसत्तमस्य ग्रान्तरोपास्तौ सकलभुवनाध्वादिशोधनेन तमोरूपं मलं प्रक्षात्य
पूर्णाहन्ताप्रकाशक इति गुरोभस्कररूपणा सर्वतोभावेन सङ्गच्छते । तदेवं 'सामाना—
प्वत्ररुपयं हि तेजस्तिमरयोः कृतः ।' इत्यभियुक्तोक्तद्या तेजस्तिमरयोर्युगपदेकत्र
श्रवस्थानासंभवात् प्रकाशकमात्रविश्वान्ते धर्मिण जीवन्युक्ततालाभं ध्वनयता ग्रागमश्रवस्थानासंभवात् प्रकाशकमात्रविश्वान्ते धर्मिण जीवन्युक्ततालाभं ध्वनयता ग्रागमगुरोः कश्चन महिमातिशयः प्रकाशितः । विद्याविलसितानन्दान्–विद्यया कृटत्रय्या
विलसितः स्फारोभूतः ग्रानन्दः शिवशक्तिसामरस्यात्मा निरितशयः उल्लासो यस्य
सः, तान् । निखलार्थदान्–निखलाः समस्ताः ऐहिकायुष्टिमकाः ये ग्रर्थाः फलसंपत्तयः
तान् ददाति वितरित इति तथाभूतः तान् । प्रगौमि-श्रनुप्रहोल्लासविस्फारितान्तरः
प्रणितमाचरामि ॥३॥

जीयात् जयपुराधीश रामिसहाभिधी नृपः । यद्भुजच्छायमाश्चित्य शान्तो मे मूभ्रमक्लमः ॥४॥ दानी रिपुचयध्वंसी नीतिज्ञः कुशलः शुचिः । विद्याविचारसन्तुष्टो हृष्टः सल्लोकलोचनः ॥४॥ दयालु गुँ हदेवार्चारतः शुभकथः कृती । दृद्यन्नो हृढाज्ञस्य येनेयं भूषिता मही ॥६॥

प्रथ 'जीयादित्यारभ्य मूर्षिता मही' इत्यन्तेन स्रोकत्रयेण जयपुरमही-'महेन्द्रमाणिषा संयोजयन् राजधर्मानुगुणं तच्लासनमुपस्रीकयति— जयपुरघराधीश्वरो महाराजश्रीरामसिहदेवः जीयात्—कमनीयकीर्त्या चिरं चकास्तु । यस्य गुणैकपक्षपातिनो विद्वन्धोः, भुजच्छायं पाणिपल्लविस्निग्धां छायां श्राश्रित्य श्रभ्युपेत्य । भुजयोः छाया भुजच्छायमिति तत्पुरुषः समासः । 'छाया वाहूल्ये' (पा॰ सू॰ २-४-२२ ) इति नपुंसकत्वम् । 'इक्षुच्छायानिषादिन्यः' इति रघुप्रयोगस्तु ग्राङ प्रश्लेषादुपपद्यते । मे मम विद्याव्यासङ्गवतः परमेश्वराराधकस्य । भूश्रमक्लमः भुवो श्रमणे देशाटनप्रसङ्गे यः कलमः शारीरो मानसश्च खेदः सः शान्तः तिरोभूतः । एतेन राज्ञः संमानलाभोत्तरं देशाटनखेदस्य प्रत्यादेशः, लोकोपकारिधया श्रागमादिशास्त्रप्रधानं ग्रन्थप्रणयनमासूत्रितम् । उत्तरश्लोकाभ्यां विशिष्य राज्ञी गुणग्राहिताशंसनम् । तथा च लोकमर्यादां पुरस्कृत्य मन्वादिसंमतां तदीयां शासनसर्गण प्रबन्धपाटवं चामिदधता समकालभवेषु राजसु उच्चावचानां राजधर्माणामस्मिन् यथाययं सिन्नवेशात् सुवर्णे सौरभिव कश्चन राजधर्मातिशयः समुन्मीलितः । तदिन्थं सकलगुणनिलयो राजचर्याविवक्षणः, जयपुरनगरीनायो भारतभुवः सौभाग्यभूषायित इवाभूदिति तात्पर्यतः प्रकाशितम् । प्रतिपदव्याख्यानं तु सुगमत्वान्मन्दफलम् ।। ४-६ ।।

श्रयागमान् समालोक्य संप्रदायत्रयाश्रयात् । तदागमरहस्यं यत् तन्यते बालबोधकम् ॥७॥ सन्तोह सुनिबंधोधा बहवः सुगमा श्रपि । तथापि मम यत्नोऽयं भवेत् सज्जनतोषकृत् ॥६॥

श्रयागमानिति—ग्रतः परं द्वान्यां श्लोकाभ्यां श्रात्मकृतेरितिकर्तव्यतां विनिर्दिशन् तत्स्वरूपिरचयं प्रस्तौति —ग्रनेदमबधेयम् —

श्रिकारिभेदात् श्रमेकधा व्यवहारभूमिमवतीर्णस्य विविधे भेंदोपभेदैविततस्य चागमग्रन्थराशेरियत्त्रया परिच्छेदः कतु न शक्यते । श्रत एव च चित्तशुद्धे स्तारतः म्येन देशकालशक्त्यादिविभागेन च भूमिकाभेदात् चतुर्विधपुष्ठषार्थोपलब्ध्ये उपासनाः वतारे नानाविधानामागमपद्धतोनामाविभावः । इदमुह्द्येव सौन्दर्यलहर्या श्राचार्य-भगवत्पादैष्क्तम्—

'चतुःषष्ट्या तन्त्रेः सकलमभिसन्धाय भुवनं स्थितस्तत्तिस्मिद्धिप्रसवपरतन्त्रः पशुपतिः ।' इति ।

श्रागमस्य च वेदमूलकत्वेन ग्राह्यताप्रसङ्गे कतिपयानां प्रामाण्यव्यवस्थापि शास्त्रकारे विवेचिता हृदयग्राहिणी कल्प्यत इत्यादिकं यिवह वक्तव्यं तत् सकलं यथाप्रसङ्गमुपरिष्टाद् वक्ष्यते । प्रकृते त् भेद-भेदाभेद-प्रभेदपितपादकं शिव-रुद्र-भेरवाख्यं
त्रिधेवेदं शास्त्रमुद्भूतमिति सिद्धान्तमनुस्त्य तिददमागमकास्त्रं प्रवृत्तमिति मूलवस्तुस्थापनिधयेव इह प्रकाशितार्था महद्भिविभावनीया इति तात्पर्यम् । श्रत्रेदमागममार्गानुगाहकं प्रमाणवचनम्

'तन्त्रं जज्ञं रुद्धशिवभैरवास्यमिदं त्रिधा।
वस्तुतो हि त्रिधेवेयं ज्ञानसत्ता विजृम्भते।
भेदेन मेदाभेदेन तथैवाभेदभागिना।।' इति।
श्रागमप्रामाण्यवादमुह्दिय भञ्जचन्तरेण तन्त्रालोके—
'प्रसिद्धिरागमो लोके युक्तिमानयवेतरः।
विद्यायामप्यविद्यायां प्रमाणमविगानतः।
प्रसिद्धिरवगीता हि सत्या बागीस्वरी मता।
तथा यत्र यथा सिद्धं तद् ग्राह्यमिवसिङ्कृतेः।।'

इति पुरस्कियमाणं वचनमि वस्तुस्यापनिघया प्रवृत्तं गुरुपरम्परागतस्य संप्रदा-यक्रमस्यैव सर्वतो वलवत्तरत्वं प्रमाणयति । गुरुपरम्पराया एव स्रागमप्रवृत्तौ नियाम-कत्वस्य श्रभ्युपगमात् । तदित्यमुपासनामार्गे श्रात्मनो गुरुनाथस्यैव पारम्पर्यक्रमः साधकैः शरगीकरणीय इति व्यक्तम् । यतो गुरुमुखस्थित-संप्रदायमन्तरा नान्यदिह शरण भवितुमहीत । म्रतएव 'तन्त्राणां बहुरूपत्वात् कर्तव्यं गुरुसंमतम् ।' इति व्यवस्थापि सङ्गच्छत इति सर्वं समञ्जसम् । प्रकृतश्लोकस्त्वेवं योजनीयः -- प्रव ग्रागमान्, शैव-शाक्त-सीर-गारोशवैष्णवमेदैः पञ्चधा विभक्तान् । संप्रदायत्रयाश्रयात्—संप्रदायो नाम गुरुपरम्पराक्रमः । स च मुख्यतया गौड केरल-काश्मीरेति सज्ञां दधत् देशविशेष-समयाचारेण त्रिघा विभागमुपगतः, इदानीमप्यविच्छिन्नतया भारते वर्षे प्रथत इत्येषा-मेव कममनुरुध्य प्रवृत्तान् उपासनाप्रिकयाविवेचकान् प्राची निबन्धान्, समालोक्य ससङ्गतिकं विविच्य, बालबोधकम्-प्रायेण बहुशो विप्रकीर्णप्रमेयानां दुर्लभानाञ्च म्रागमप्रबन्धानां दुरूहतामाकलयता 'कृत्स्नमेकत्र दुर्लभम्' इत्याभाणकन्यायेन एकस्मिन्नेव सन्दर्भग्रन्थे यावदपेक्षित-प्रमेयप्रपञ्चस्य सारभूतोऽर्थः निष्कृष्य विन्यस्त इत्यलसानां ग्ररुपिधयाद्धापि समानभावेनेदं श्रद्धास्पदीभवेत्-इति हितौपियकतया सुगमसोपानीकृते चांस्मिन् मदीये प्रबन्धे सर्वेषामिष सुखेन प्रारोहः सुलभ इत्यस्य वालबोधकत्वमुगचर्यते । व्युत्पन्नमतयो बाल। यथा श्रनायासेन पदार्थजातं बुध्यन्ते, एविमहोक्तानिप ग्रागमार्थाननुशीलयन्त ग्रागमानुरागिणः स्वल्पेनायासेन शास्त्ररहस्यं बुध्येरिक्रति तथा यत्नोऽत्र भ्रास्थित इत्याशयः। एवविधञ्चेदंसकलागमसारभूनं म्रागमरहस्य नाम सन्दर्भः तन्यते समासव्यासाभ्यां विस्तार्यते ।

सत्सु च श्रनेकविघेषु श्रागमप्रवन्घेषु नूतनग्रन्थनिर्माणे कोऽयमिभिनिवेश इति न भविमनायितव्यं यतोऽयमस्मत्प्रबन्धः केरिप विकिष्टैः संकलनायोगैः पूर्वभवान् प्राचः प्रबन्धानित्येत इति गुणानुषङ्गेण सज्जनानां तोषकृत् हृदयावर्जकम् भवेत् । ततश्च प्राज्ञंमन्यान् दुविदग्धप्रकृतीन् कामं मम प्रयांसो न सुखयेत्, किन्तु तारतम्यपरीक्षणेन वस्तुसारान्वेषणप्रवृत्तान् स्वभावशुद्धान् सुध्ययस्तु संतोषयेदेवेति भावः ।

## (१) मन्त्रशोधने कुलाकुल-चक्रम् । ग्राग. रह. पटल १६ पृ० २८६

| <b>अ</b> ~ | भा    | ए    | क | च   | ত | त | प        | य | ष   | मास्ताः     |
|------------|-------|------|---|-----|---|---|----------|---|-----|-------------|
| hor        | chos/ | ¢    | ख | ন্ত | 8 | थ | फ        | र | क्ष | ग्राग्नेयाः |
| ভ          | 35    | श्रो | ग | জ   | इ | द | ब        | ल | ल्  | पार्थिवाः   |
| ऋ          | ॠ     | ग्री | घ | भ   | ढ | ध | ਮ        | व | হা  | वारुणाः     |
| ल्         | ल्    | श्रं | ङ | স   | ष | न | <b>म</b> | स | 丧   | नाभसाः      |

## (२) राशिचकम, ग्राग. रह. पटल १६ पृ. सं. २८७

| Ī | मेष:    | वृष:     | मिथुनम् | कर्कट. | सिंहः  | कन्यकाः |
|---|---------|----------|---------|--------|--------|---------|
| l | भ       | उ        | ऋ       | ď      | श्रो   | ग्रं    |
| ١ | श्रा:   | ं क      | लृ      | ऐ      | भी     | भ्रः    |
| ı | इ       | <b>ऋ</b> | त्      |        |        | ঘ       |
| l | र्पुद्ध |          |         |        |        | ष       |
| ١ |         | -        |         |        |        | स       |
| ١ |         |          |         | - 1    |        | ₹       |
| ١ |         |          |         | ì      |        | ल       |
| ١ |         |          |         |        |        | क्ष     |
|   | तुला    | वृश्चिकः | घनुः    | मकरः   | कुम्भ: | मीनः    |
| ١ | 斬       | ्रच      | ट       | त      | q      | य       |
| ı | ख       | . छ      | ठ       | ्य     | 95     | र       |
| ١ | ग       | ज        | ड       | ंद     | ब      | ल       |
| ١ | घ       | ँम       | ढ       | ः घ    | ंभ     | व       |
| ١ | ङ       | স        | ज्      | न      | म      |         |
| Į |         |          | '       | 1      |        |         |

# (३) नक्षत्रचकम् । ग्राग० रह० पटल १६ पु० सं० २८८

| श्र भ  | কূ | रो    | मृ    | श्रा | पुनवंसु                 | gea   | आश्ले.  | म.   | पू.का. | उ.फा.    | ह.    | चि.     |
|--------|----|-------|-------|------|-------------------------|-------|---------|------|--------|----------|-------|---------|
| प्रस्व | 是  | ८ सर् | न्सर् | इबान | <ul><li>माजार</li></ul> | त मेव | ) विडाल | भूषक | अवक    | ₹<br>\$2 | महियो | A BUTEL |

| स्वा.    | वि.      | मनु. | ज्ये.   | <b>4</b> . | पू वा. | उ षा.<br>-  | ग्रभि-     | थ.       | घ.     | য়. | पू. भा.  | उ. भा.      | ₹.          |
|----------|----------|------|---------|------------|--------|-------------|------------|----------|--------|-----|----------|-------------|-------------|
| रू महिषी | ्र व्याघ | भी   | ग्रु भग | क्वान      | % बानर | न<br>न<br>न | रू<br>मकुल | क्ष बानर | १ सिंह | २५  | ेह<br>सह | <b>₹</b> २७ | न्त्र हस्ती |

# (४) मकथहचकम् । म्राग॰ रह० पटल १६ पृ० सं० २८६

|        | उड    | म्राख   | ऊ च  |  |  |
|--------|-------|---------|------|--|--|
| म्र क  | 9.9   | व्या रत |      |  |  |
| ष: ह   | Ч     | द       | ৰ্দ  |  |  |
| क्रो इ | लू ऊ  | भ्रो ढ  | लू अ |  |  |
| व      | म     | হা      | य    |  |  |
| ई घ    | ऋज    | इग      | 寒 蒌  |  |  |
| न      | भ     | घ       | व    |  |  |
| म्रः त | हें ह | म्रं ण  | ए ट  |  |  |
| स      | ल     | ष       | र    |  |  |

## (५) ग्रकडमचक्रम ग्राग. रह. पटल १६ पृ० सं० २६३

| भः ठभ<br>म<br>ट च    | श्रक ड<br>म | म्रा ख ढ<br>य<br>इग्णर |
|----------------------|-------------|------------------------|
| भ्री ज फ             |             | ई च त<br>ल             |
| भ्रोरप<br>ह<br>स ऐ ज | ए छ घ       | ड ड य<br>क<br>द स      |

## (६) मंत्राशकचक्रम्। ग्राग० रह० पटल १६ पृ० सं० २६३

| श्र उलृ ग्रोकङ<br>रडधपम बह | प्राऊलू मी<br>ख च ज ढ द फ<br>भ प श |
|----------------------------|------------------------------------|
| ई ऋ ऐ झः घ                 | इऋएझंग छ                           |
| ज ठत न म ल स               | टणघवरष                             |

## (७) ऋणधनशोधनचक्रम् । स्नाग० रह० पटल १६ पृ० सं० २६४

| ₹४  | २७  | 2  | १२ | १५ | Ę   | 8 | m. | ¥ | 5 | 3     |
|-----|-----|----|----|----|-----|---|----|---|---|-------|
| त्र |     |    |    |    |     |   |    |   |   |       |
| क   | स्र | ग  | घ  | ङ  | च   | छ | ज  | क | अ | ट     |
| ठ   | 76  | ढ  | ण  | त  | य   | द | घ  | न | प | फ     |
| ब   | भ   | ंम | य  | ₹  | ल   | व | হা | व | स | TIE . |
| १०  | 8   | 9  | 8  | 5  | N . | 9 | X  | 8 | Ę | 3     |

# (a) प्रकारांतरेगा मंत्रशोधनचकम् । आग. रह० पटल १६ पृ० सं० २६५



(६) पृथिव्यादिपञ्चभूतानुगतं वर्णविभाग चक्रम् । ग्राग. पट. २५. पू. सं. ३६१

| <b>3</b> 3 | ग्रा | इ | cho | उ | ऊ | ऋ | ऋ | लृ | त्र | ए  | ऐ | ग्रो | ग्रौ | ऋं  | म्रः चंद्र-<br>वर्णाः |
|------------|------|---|-----|---|---|---|---|----|-----|----|---|------|------|-----|-----------------------|
| ग्र        | भ्रा | ए | क   | च | ट | त | q | य  | a   | वा | य | वः   |      |     |                       |
|            | AND, |   |     |   |   |   |   |    |     |    |   |      |      | -02 |                       |
|            | ऊ    |   | -   |   |   |   |   |    |     |    |   | -    |      | 25  |                       |
|            | 海    |   |     |   | - | _ |   |    | _   |    | _ |      |      | 8-  |                       |
|            | ल    |   |     |   |   |   |   |    |     |    |   |      |      | 19  |                       |

# म्रागमरहस्य में उल्लिखित तन्त्रग्रन्थों की म्रकारादि-क्रमसूची

| - 34 | वित्र म अञ्चाता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Grania    | i an salitation    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|
|      | 时( <b>知</b> ) 2 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | (可)                |
|      | C* 5 4 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 70.       | जाम जाउंग          |
| 2.   | The state of the s | 26        | friends.           |
| ₹.   | आग्नपुराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                    |
| ₹.   | The state of the s | 20        | जयद्रथयामल         |
| 8.   | अध्यात्माववक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 47.       |                    |
| 4.   | अ।।दत्यपुराण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | ( a )              |
| ٤.   | आगमकल्पद्रुम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ₹0.       |                    |
|      | (इ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹₹.       |                    |
| 9.   | इन्द्रसंहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३२.       |                    |
| 6.   | ईशानसंहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹₹.       |                    |
| 9.   | ईशशिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200       |                    |
| 20.  | एकवीराकल्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ₹४.       |                    |
|      | (布)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ₹4.       | देवीमंत            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -         |                    |
| 88.  | कादिमत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३६.       | नवरत्नेश्वर        |
| १२.  | कालिकापुराण े ??                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ₹७.       |                    |
| १३.  | कालीकुलसर्वस्व ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | (प)                |
| 68.  | कुलप्रकाशतंत्र 💛 🥹 🤄                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹८.       |                    |
| 84.  | कूर्मपुराण र र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ₹९.       |                    |
| १६.  | क्रियासार करें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 80.       |                    |
| 20.  | कपिलपंचरात्र 💎 🛂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88.       |                    |
| 26.  | कालोत्तर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 85        | प्रयोगसार          |
| 29.  | कुलागाँव हा हिन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.5       | प्रतिष्ठा तंत्रराज |
| 20.  | कुलचूडामणि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | (年)                |
| 28.  | कुंडसिद्धि 🔠 😂                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | YY.       |                    |
| २२.  | कमदीपिका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | (判)                |
|      | (ग) । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84.       | ਅਕਲਾਇ              |
| २३.  | गगोश्वरविमर्शिनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 84.       | นิวสล่า            |
| 28.  | गांधर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 (7.3.2) |                    |
| 24.  | गुप्तदीक्षा तंत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 80.       |                    |
| 74.  | गोपालतापिनी अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ¥6.       |                    |
| 1.40 | timodiffication 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | • 6.      | माहषमादना-तत्र     |

| ४९. माळा निबंध        | (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ५०. मार्कण्डेयप्रराण  | ८१. षडन्वयमहारत्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ५१. मालिनीविजय        | ( হা )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ५२. मातृकाहृदय        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ५३. मायातंत्र         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ५४, मुण्डमालातन्त्र   | S. P. L. S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ५५. मंत्रमहोदधि       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ५६. मंत्रतंत्रप्रकांश |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ५७. मंत्रमुक्तावली    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ५८. मंत्रदर्पण        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| (4)                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ५९. योगतस्व           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ६०, योगार्गाव         | (स)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ६१. योगरत्नावली       | ९०. सनत्कुमार संहिता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ६२. योगिनीहृदय        | ९१. सारस्वतमत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ६३, योगिनीतंत्र       | ९२. सारसंग्रह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| (₹)                   | ९३. सिद्धान्तंशेखर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ६४. राजनिषंदु         | ९४. सिद्धसारस्वेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ६५, रामतापिनी         | ९५. सोमशम्भुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ६६. रुद्रयामल         | ९६. सौभाग्यसुभगोदय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (哥)                   | ९७. सौत्रामणीय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ६७. ललिताविलास        | ९८. संकेतपद्धति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ६८. लक्षसागर          | ९९. संमोहनतंत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ६९. लक्षसंग्रह        | १००. स्वच्छन्दतंत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ७०. लिगपुराण          | १०१. स्वच्छन्दमाहेश्बर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| (व)                   | (ह)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ७१. वह्न च            | १०२, हठयोग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ७२. वायवीयसंहिता      | १०३. हयग्रीवपेचरात्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ७३. वाग्भट            | १०४. हंसपारमेश्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ७४. वाराही तंत्र      | (月)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ७५. विष्णुयामल        | १०५. त्रिकांडमण्डन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ७६. विशुद्धेश्वर      | १०६. त्रिशती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ७७. विश्वसार          | ( ) ( )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ७८. वीरागम            | Marie Committee of the |
| ७९. ब्रह्मयामल        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ८०. वृहत् तेतिलातंत्र | १०८. जानाएव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

